# विषय-सूची

प्रकाशकीय 8, सम्पादकीय 11, प्रस्तावना 13

### पहला ग्रधिकार [पीठबंध प्ररूपण]

मंगलाचरण १, ग्ररहंतोंका स्वरूप २, सिद्धोंका स्वरूप २, ग्राचार्य-उपाध्याय-साधुका सामान्य स्वरूप ३, ग्राचार्यका स्वरूप ३, उपाध्यायका स्वरूप ४, साधुका स्वरूप ४, पूज्यत्वका कारण ४, ग्ररहंतादिकसे प्रयोजनसिद्धि ६, मंगलाचरण करनेका कारण ६, ग्रन्थकी प्रामाणिकता ग्रौर ग्रागम-परम्परा ६, ग्रपनी बात ११, ग्रसत्यपद रचना प्रतिषेध ११, वांचने-सुनने योग्य शास्त्र १४, वक्ताका स्वरूप १४, श्रोताका स्वरूप १७, मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता १८

## दूसरा ग्रधिकार [संसार अवस्थाका स्वरूप]

#### कर्मबन्धनका निदान

२२ - ३२

कर्मोंके अनादिपनेकी सिद्धि २२, जीव और कर्मोंकी भिन्नता २३, अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोंका बंधान किस प्रकार होता है ? २४, धाति-अधाति कर्म और उनका कार्य २४, निर्वल जड़कर्मों द्वारा जीवके स्वभावका घात तथा बाह्य सामग्री मिलना २५

#### नवीन बन्ध विचार

योग ग्रीर उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध, प्रदेशवन्ध २६, कषायसे स्थिति ग्रीर ग्रनुभागवन्ध २७, ज्ञानहीन जड़-पुद्गल परमाणुग्रोंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिगामन २८ सत्तारूप कर्मोंकी ग्रवस्था २६, कर्मोंकी उदयरूप ग्रवस्था २६, द्रव्यकर्म व भावकर्मका स्वरूप ग्रीर प्रवृत्ति ३०, नोकर्मका स्वरूप ग्रीर प्रवृत्ति ३१, नित्यनिगोद ग्रीर इतरनिगोद ३१

### कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जीवकी भ्रवस्था

ज्ञानावरण-दर्शनावरणकर्मोदयजन्य ग्रवस्था ३२ मतिज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति ३३, श्रुतज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति .३४, ग्रवधिज्ञान, मनःपययज्ञान, केवलज्ञानकी प्रवृत्ति ३४, चक्षु-ग्रचक्षु-ग्रवधि-केवलदर्शनकी प्रवृत्ति ३४

मोहनीयकर्मोदयजन्य ग्रवस्था ३७

दर्शनमोहरूप जीवकी अवस्था ३८, चारित्रमोहरूप जीवकी अवस्था ३८ अंतरायकर्मोदयजन्य अवस्था ४१, वेदनीयकर्मोदयजन्य अवस्था ४१, ग्रायुकर्मोदयजन्य अवस्था ४२, नामकर्मोदयजन्य अवस्था ४३, गोत्रकर्मोदयजन्य अवस्था ४४

३२ - ४४

प्रथमावृत्ति : ११,०००, वि० सं० २०२३ दितीयावृत्ति : ७,०००, वि० सं० २०२६ तृतीयावृत्ति : ७,०००, वि० सं० २०३०

चतुर्थावृत्ति : ११,००० बैसाख शुक्ला २, वि० सं० २०३४

पंचमावृत्ति : ५१०० दीपावली वि० सं० २०३७ ८ नवम्बर १६८०

मूल्यः ७ रुपये

#### प्राप्ति-स्थान:

- श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर दुस्टं
   सोनगढ़ ३६४२५० (जिला भावनगर गुजरात)
- २. पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ए – ४, बापूनगर, जयपुर ३०२००४ (राज०)

मुद्रक : कैंपिटल साफसेट प्रिटर्स नयी दिल्ली-२

# पाँचवाँ अधिकार [विविधमत-समीक्षा]

### सर्वव्यापी ग्रह त ब्रह्म

६६ - १२४

सृष्टिकत्तीवादका निराकरण ६६, लोकके ग्रनादिनिधनपनेकी पुष्टि ११०, ब्रह्म से कुलप्रवृत्ति ग्रादिका प्रतिषेध १११, ग्रवतार मीमांसा ११२, योगमीमांसा : भिवतयोग मीमांसा ११४, ज्ञानयोग मीमांसा ११८; ग्रन्यमत किल्पत मोक्षमार्गकी मीमांसा १२२, मुस्लिममत सम्बन्धी विचार १२३

#### श्रन्यमत निरूपित तत्त्व-विचार

१२५ - १३७

सांख्यमत १२५, शिवमत : नैयायिकमत १२७, वैशेषिकमत १२८; मीमांसकमत १३१, जैमिनीयमत १३२, बौद्धमत १३२, चार्वाकमत १३४, अन्यमत निराकरण उपसंहार १३६

### श्रन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना

१३७ - १४४

अन्यमतके प्रन्थोद्धरएगोंसे जैनधर्मकी समीचीनता श्रीर प्राचीनता १३६

#### श्वेताम्बरमत विचार

१४५ - १६७

### श्रन्यांलगसे मुक्तिका निषेध:

गृहस्थमुक्तिका निषेध १४६, स्त्रीमुक्तिका निषेध १४७, शूद्रमुक्तिका निषेध १४७, श्रुछेरोंका निराकरण १४८

#### श्वेताम्बरमत कथित देव-गुरु-धर्मका श्रन्यथा स्वरूप:

देवका अन्यथा स्वरूप १४६, गुरुका अन्यथा स्वरूप १५२, धर्मका अन्यथा स्वरूप १५७

#### ढूंढकमत विचार:

प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यताका निषेध १६०, मुखपट्टी ग्रादिका निषेध १६१, मूर्त्तिपूजा निषेधका निराकरण १६२

# छठवाँ अधिकार [कुदेव, कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध]

### कुदेवका निरूपरा ग्रौर उसके श्रद्धानादिका निषेध

१६५-१७५

व्यन्तरादिका स्वरूप श्रीर उनके पूजनेका निषेध १६६, क्षेत्रपाल, पद्मावती श्रादि पूजनेका निषेध १७३

### कृगुरुका निरूपरा भ्रौर उसके श्रद्धानादिकका निषेध

१७५-१८७

कुलादि अपेक्षा गुरुपनेका निषेध १७५, शिथिलाचारकी पोषक युक्तियाँ और उनका निराकरएा १८४

### कुधर्मका निरूपण श्रौर उसके श्रद्धानादिकका निषेध

१८६-१६२

# तीसरा अधिकार [संसारदुःख तथा मोक्षसुखका निरूपगा]

|                                                                                  |                                                                                       |                                                                        | ` 1            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| संसारदुःख                                                                        | श्रौर उसका                                                                            | मूलकाररा                                                               | ४६–७१          |  |
| (布)                                                                              | कर्मोंकी ग्रपेक्षा                                                                    | से                                                                     | ४६             |  |
| ` .                                                                              | ज्ञानावररा ग्रौ                                                                       | रं दर्शनावरराके क्षयोपशमसे होनेवाला दुःख                               | ,              |  |
| श्रौर उससे निवृत्ति ४६,                                                          |                                                                                       |                                                                        |                |  |
|                                                                                  |                                                                                       | े<br>उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति ५०,                       |                |  |
|                                                                                  |                                                                                       | ो दुःख श्रौर उससे निवृत्ति ५०,                                         |                |  |
|                                                                                  |                                                                                       | हुसे दु:ख ग्रीर उससे निवृत्ति ५२,                                      |                |  |
|                                                                                  |                                                                                       | उदयसे होनेवाला दु:ख ग्रौर उससे निवृत्ति ५७,                            |                |  |
|                                                                                  | वेदनीयकर्मके                                                                          | उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति ५८,                            |                |  |
|                                                                                  | <b>ग्रायुकर्मके</b>                                                                   | उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति ६१,                            |                |  |
|                                                                                  | नामकर्मके                                                                             | उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति ६१,                            |                |  |
|                                                                                  | गोत्रकर्मके<br>गोत्रकर्मके                                                            | उदयसे होनेवाला दुःख और उससे निवृत्ति ६२,                               |                |  |
| , ,                                                                              |                                                                                       |                                                                        |                |  |
| (ख)                                                                              | पर्यायकी ग्रपेक्ष                                                                     |                                                                        | ६२             |  |
|                                                                                  |                                                                                       | के दुःख ६२, विकलत्रय व ग्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके दुःख ६५,          |                |  |
|                                                                                  | संज्ञी पंचेन्द्रिय                                                                    | •                                                                      |                |  |
|                                                                                  |                                                                                       | s दुःख ६४, तिर्यचगतिके दुःख ६६,                                        |                |  |
|                                                                                  | मनुष्यगति                                                                             | के दु:ख ६७, देवगतिके दु:ख ६८                                           |                |  |
| ( <b>ग</b> )                                                                     | दुःखका सामान्य                                                                        | र स्वरूप                                                               | 90             |  |
| ` '                                                                              | चार प्रकारकी                                                                          |                                                                        |                |  |
| मोक्षसुख ग्रौर उसकी प्राप्तिका उपाय ७२-७४                                        |                                                                                       |                                                                        |                |  |
|                                                                                  |                                                                                       |                                                                        |                |  |
|                                                                                  | चाथा श्राध                                                                            | कार [मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रका निरूपएा]                              |                |  |
| मिथ्यादर्श                                                                       | का स्वरूप                                                                             |                                                                        | ७६–५४          |  |
|                                                                                  | त-श्रप्रयोजनभूत                                                                       | ਹਵਾਲੇ                                                                  | 95             |  |
| मिथ्यादर्श                                                                       | नकी प्रवृत्ति                                                                         |                                                                        | 50             |  |
| ं जीट                                                                            | ाना न्यूरा<br>1-ग्रजीवतस्य सं                                                         | वंधी ग्रयथार्थ श्रद्धान ८०, ग्रास्नवतत्त्व संबंधी ग्रयथार्थ श्रद्धान प | ₹₹.            |  |
| बंधतत्त्व संबंधी त्रयथार्थ श्रद्धान ६३, संवरतत्त्व संबंधी ग्रयथार्थ श्रद्धान ६३, |                                                                                       |                                                                        |                |  |
| ज ज<br>चित्र                                                                     | निर्जरातत्त्व संबंधी ग्रयथार्थ श्रद्धान ५३, मोक्षतत्त्व संबंधी ग्रयथार्थ श्रद्धान ५४, |                                                                        |                |  |
|                                                                                  |                                                                                       | थार्थं श्रद्धान ५४                                                     |                |  |
| 3,00                                                                             | -गाग सप्पान्त्र                                                                       | त्याच त्रस्राप च                                                       |                |  |
| मिथ्याज्ञान                                                                      | का स्वरूप                                                                             |                                                                        | 51-55          |  |
| मिथ्याचारि                                                                       | त्त्रका स्वरूप                                                                        | , , ,                                                                  | दद– <b>६</b> ४ |  |
|                                                                                  | <b>डिको मिथ्या</b> कर                                                                 | पना                                                                    | 58             |  |
| •                                                                                | ा विधान व विस                                                                         |                                                                        | १३             |  |
| मोहकी म                                                                          |                                                                                       |                                                                        | ६३             |  |
|                                                                                  | •                                                                                     |                                                                        |                |  |

# आठवाँ अधिकार [उपदेशका स्वरूप]

| 31341 3113411 [3 147111 (42 1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| श्रनुयोगों का प्रयोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६६–२७१                                         |  |  |  |
| प्रथमानुयोगका प्रयोजन २६८, करणानुयोगका प्रयोजन २६९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |  |  |
| चरगानुयोगका प्रयोजन २७०, द्रव्यानुयोगका प्रयोजन २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |  |  |
| ग्रनुयोगोंके व्याख्यानका विधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७१-२८६                                         |  |  |  |
| प्रथमानुयोगके व्याख्यानका विधान २७१, करगानुयोगके व्याख्यानका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |  |  |  |
| विधान २७५, चरणानुयोगके व्याख्यानका विधान २७७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |  |  |  |
| द्रव्यानुयोगके व्याख्यानका विधान २८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |
| श्रनुयोगोंके व्याख्यानकी पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २८६-२८७                                         |  |  |  |
| व्याकरण-न्यायादि शास्त्रोंका प्रयोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २८७                                             |  |  |  |
| श्रनुयोगोंमें दोष-कल्पनाश्रोंका निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २८८-२६४                                         |  |  |  |
| प्रथमानुयोगमें दोष-कल्पनाका निराकरण २८८, करणानुयोगमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |  |  |  |
| दोष-कल्पनाका निराकरण २६०, चरणानुयोगमें दोष-कल्पनाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |  |  |
| निराकरण २९१, द्रव्यानुयोगमें दोष-कल्पनाका निराकरण २९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |  |  |  |
| व्याकररा-न्यायादि शास्त्रोंकी उपयोगिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>२</b> ह४                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |  |  |  |
| <b>ब्रमुयोगोंमें दिखाई देनेवाले परस्पर विरोधका निराकर</b> ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६४-३०३                                         |  |  |  |
| श्रनुयोगोंमें दिखाई देनेवाले परस्पर विरोधका निराकरण<br>श्रनुयोगोंका श्रभ्यासक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २६४–३०३<br>३०४                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                               |  |  |  |
| त्रनुयोगोंका स्रम्यासक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                               |  |  |  |
| त्रनुयोगोंका त्रभ्यासकम<br>नौवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                               |  |  |  |
| त्रोवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]  ग्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०५, पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६  मोक्षमार्गका स्वरूप: सम्यव्दर्शनका सच्चा लक्षण: तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ३१६, तत्त्वार्थश्रद्धान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30X                                             |  |  |  |
| त्रौवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]  श्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०५, पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६  मोक्षमार्गका स्वरूप: सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण: तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ३१६, तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें ग्रन्थाप्ति, ग्रतिन्याप्ति ग्रीर ग्रसम्भवदोष का परिहार ३१६,                                                                                                                                                                                                                                                      | 30X                                             |  |  |  |
| त्रीवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]  ग्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०५, पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६  मोक्षमार्गका स्वरूप: सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षरा: तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ३१६, तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षरामें ग्रन्थाप्त, ग्रतिन्याप्ति ग्रीर ग्रसम्भवदोष का परिहार ३१६, सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षरागेंका समन्वय ३२३                                                                                                                                                                                                          | 308<br>387-33E                                  |  |  |  |
| त्रौवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]  श्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०५, पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६  मोक्षमार्गका स्वरूप: सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण: तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ३१६, तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें ग्रन्थाप्ति, ग्रतिन्याप्ति ग्रीर ग्रसम्भवदोष का परिहार ३१६,                                                                                                                                                                                                                                                      | 30X                                             |  |  |  |
| त्रीवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]  ग्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०५, पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६  मोक्षमार्गका स्वरूप: सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षरा: तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ३१६, तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षरामें ग्रन्थाप्ति, ग्रतिन्याप्ति ग्रीर ग्रसम्भवदोष का परिहार ३१६, सम्यक्तके विभिन्न लक्षराोंका समन्वय ३२३  सम्यक्तके भेद ग्रीर उनका स्वरूप सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष                                                                                                                                                  | ₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹                 |  |  |  |
| त्रीवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]  ग्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०५, पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६  मोक्षमार्गका स्वरूप: सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण: तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ३१६, तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें ग्रन्थाप्त, ग्रतिन्याप्ति ग्रीर ग्रसम्भवदोष का परिहार ३१६, सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोंका समन्वय ३२३ सम्यक्त्वके भेद ग्रीर जनका स्वरूप सम्यक्त्वके भेद ग्रीर जनका स्वरूप                                                                                                                                          | ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹           |  |  |  |
| त्रीवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]  श्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०५, पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६  मोक्षमार्गका स्वरूप: सम्यग्दर्शनका सन्ना लक्षरा: तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ३१६, तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षरामें अन्याप्ति, अतिन्याप्ति श्रीर असम्भवदोष का परिहार ३१६, सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षराोंका समन्वय ३२३ सम्यक्त्वके मेद और उनका स्वरूप सम्यग्दर्शनके पन्चीस दोष  परिशिष्ट  परिशिष्ट १ – समाधिमररण स्वरूप : पंडित गुमानीरामजी                                                                                           | २०४<br>२१२ – २२६<br>२२२ - २२६<br>२२६<br>२४०     |  |  |  |
| त्रीवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]  श्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०४, पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६  मोक्षमार्गका स्वरूप: सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण : तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ३१६, तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें श्रव्याप्ति, श्रतिव्याप्ति श्रीर श्रसम्भवदोष का परिहार ३१६, सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोंका समन्वय ३२३ सम्यक्त्वके भेद श्रीर उनका स्वरूप सम्यग्दर्शन के झाठ ग्रंग सम्यग्दर्शन के झाठ ग्रंग सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष  परिशिष्ट १ – समाधिमरण स्वरूप पंडित गुमानीरामजी परिशिष्ट २ – रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित टोडरमलजी | स ०४<br>स २ स स स स स स स स स स स स स स स स स स |  |  |  |
| त्रीवाँ अधिकार [मोक्षमार्गका स्वरूप]  श्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०५, पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६  मोक्षमार्गका स्वरूप: सम्यग्दर्शनका सन्ना लक्षरा: तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ३१६, तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षरामें अन्याप्ति, अतिन्याप्ति श्रीर असम्भवदोष का परिहार ३१६, सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षराोंका समन्वय ३२३ सम्यक्त्वके मेद और उनका स्वरूप सम्यग्दर्शनके पन्चीस दोष  परिशिष्ट  परिशिष्ट १ – समाधिमररण स्वरूप : पंडित गुमानीरामजी                                                                                           | २०४<br>२१२ – २२६<br>२२२ - २२६<br>२२६<br>२४०     |  |  |  |

# सातवाँ अधिकार [जैन मिथ्याहिष्टयोंका विवेचन]

| निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि                                         | १६३ – २१३   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| निश्चयाभासीकी स्वच्छन्दता ग्रौर उसका निषेध                       | 200         |
| केवल निश्चयाभासके ग्रवलम्बी जीवकी प्रवृत्ति                      | २०६         |
| व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि                                        | २१३ – २४८   |
| कुलग्रपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी                               | २१४         |
| परीक्षारहित त्राज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी                 | २१५         |
| सांसारिक प्रयोजनार्थं धर्मधारक व्यवहाराभासी                      | २१८         |
| उक्त व्यवहाराभासी धर्मधारकोंकी सामान्य प्रवृत्ति                 | . २२०       |
| धर्मबुद्धिसे धर्मधारक व्यवहाराभासी                               | <b>२२</b> १ |
| सम्यग्दर्शन का ग्रन्यथारूप                                       | २२१         |
| देवभक्तिका ग्रन्यथारूप २२१, गुरुभक्तिका ग्रन्यथारूप २२३,         | •           |
| शास्त्रभक्तिका ग्रन्यथारूप २२३,                                  |             |
| सप्ततत्त्वका अन्यथारूप २२४ : जीव-भ्रजीवतत्त्वका भ्रन्यथारूप २२४, |             |
| आस्रवतस्वका भ्रान्यथारूप २२६, बन्धतत्त्वका भ्रान्यथारूप २२७,     | •           |
| संवरतस्वका ग्रन्ययारूप २२७ : गुप्ति २२८, समिति २२८, धर्म २२८,    |             |
| <b>ग्रनुप्रेक्षा २२</b> ६, परीषहजय २२६, चारित्र २२६              |             |
| निर्जरातत्वका ग्रन्यथारूप २३०, मोक्षतत्त्वका ग्रन्यथारूप २३३     |             |
| सम्यग्जानका ग्रन्यथारूप                                          | २३४         |
| सम्यक्चारित्रका भ्रन्यथारूप                                      | २३८         |
| <b>उभयाभासी मिथ्यादृ</b> ष्टि                                    | २४८ – २५७   |
| सम्यक्तवसन्मुख मिथ्यादृष्टि                                      | २५७ – २६७   |
| पाँच लब्धियोंका स्वरूप                                           | २६१         |
|                                                                  |             |

डॉक्टर साहवंके अनुसंधान और अनुभवका लाभ उठानेकी दृष्टिसे इसके तृतीय संस्करणके लिए एक सर्वाङ्गीण प्रस्तावना लिखनेका उनसे अनुरोध किया गया। फलस्वरूप विक्रम संवत् २०३० में प्रकाशित सात हजारके ही तृतीय संस्करणमें उनके द्वारा लिखित सारगभित २८ पृष्ठीय प्रस्तावना भी प्रकाशित हो गई थी।

शोधकार्यके समय इसके संपादनकी किमयाँ डाँ० साहबके ध्यानमें विशेषरूपसे आई। इसमें लगे ग्रटपटे हैडिंग एवं ग्रनावश्यक लम्बे-लम्बे पैराग्राफ आदि विषयको सहजबोधगम्य करनेके वजाय दुरूह कर देते थे। इनकी ग्रोर उन्होंने ग्रनेक बार ध्यान भी दिलाया।

विचार करने पर प्रतीत हुम्रा कि ये हैं डिंग ग्रीर पैरा ग्रादि टोडरमलजी ने तो लगाये नहीं। मूलमें तो विराम, ग्रर्छविराम ग्रादि भी नहीं हैं। तब क्यों न एकबार मूलग्रंथके ग्राधार पर सही संपादनकर इसे प्रकाशित कराया जाय। परस्पर विचार-विनिमय कर यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य डॉ॰ साहव ही करें तो बहुत ग्रच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने इसका सभी दृष्टियोंसे विशेष परिचय प्राप्त किया है।

फलस्वरूप मुसंपादित प्रस्तुत संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत है। विशेष लोकप्रिय होनेके कारण इसकी मांग निरन्तर वनी रहती है। बार-बार छपानेमें समय बहुत चला जाता है तथा बार-बार प्रूफ-संशोधनादिका श्रम भी उठाना पड़ता है। ग्यारह हजारसे अधिक छपानेमें पूंजी बहुत लगती है तथा कागज भी खराब होने लगता है—इस दृष्टिसे यह विचार किया गया कि इस संस्करणको बहुत अच्छा छपा लिया जावे जिससे आवश्यकतानुसार यथासमय आफसेट पर छपवा लिया जाया करे, प्रूफ-संशोधन का श्रम बचे और असावधानीके कारण होने वाली अशुद्धियोंसे भी वचा जा सके—इस दृष्टिसे भी इस पर पूरा-पूरा श्रम किया गया, इसी कारण प्रकाशनमें कुछ देरी भी हो गई है।

इसके सम्पादनमें क्या-क्या किया गया है – इसका स्पष्टीकरण डॉक्टर भारिल्ल साहवने सम्पादकीयमें किया है, तदर्थ उसमें देखें।

इस ग्रंथको घर-घर तक पहुँचाने ग्रीर जन-जनकी वस्तु वनानेका मूलश्रेय पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी को है। उन्होंने इस ग्रंथ पर अनेकों वार प्रवचन किये जो 'मोक्षमार्गप्रकाशककी किरएों' नामसे प्रकाशित भी हो चुके हैं। वे अपने प्रवचनों एवं चर्चामें अनेक वार इस ग्रंथराजकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। उनके सान्निध्यमें सोनगढ़में लगने वाले शिविरोंका यह मुख्य पाठ्य-ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेवश्रीके उपकारको हम किन शब्दोंमें व्यक्त करें, हमारे पास ऐसे कोई शब्द भी नहीं हैं, जिनके द्वारा उनका उपकार व्यक्त किया जा सके।

डॉ॰ हुकमचन्दजी भारित्लने इस संस्करणका संपादन कर इसे इतना प्रामाणिक, सुन्दर श्रीर सहज बोधगम्य बनानेमें जो ग्रथक श्रम किया है, उसका मूल्यांकन करना ग्रसंभव है। उनके इस श्रमका फल यह है कि यह ग्रंथ हमेशाकेलिए सर्वप्रकारसे प्रामाणिक ग्रीर सुन्दर वन गया है – इसका श्रेय उनको प्राप्त हुग्रा है, यही इसका मूल्यांकन है। डॉ॰ साहव इसके लिए धन्यवादके पात्र हैं।

संपादनके इस गुरुतर कार्यमें डाँ० साहवको श्री राजमलजी जैन, जयपुर प्रिण्टर्स का श्रमूल्य सहयोग मिला है। उनके बिना यह कार्य इतने श्रच्छे रूपमें सम्पन्न नहीं हो पाता, यह कहनेमें जरा भी श्रतिशयोक्ति नहीं है। हम उनका भी श्राभार मानते हैं।

# प्रकाशकीय चतुर्थावृत्ति

प्रस्तुत ग्रंथ मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रध्यात्मजगत्में ग्राज सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रचलित है। यह ग्रंथराज हस्तलिखित ग्रीर ग्रनेक भाषाग्रोंमें प्रकाशित होकर लाखोंकी संख्यामें जन-जन तक पहुँच चुका है। फिर भी इसकी मांग बराबर बनी हुई है। यह सब इसकी लोकप्रियताके प्रत्यक्ष प्रमाग हैं। विस्तृत विवरण प्रस्तावनामें दिया गया है।

यह ग्रंथराज तत्कालीन साहित्यभाषा 'ब्रज' में लिखा गया था, जिसमें स्थानीय भाषा ढूँढारीका भी पुट था। पंडित टोडरमलजी द्वारा स्वयंलिखित इसकी मूलप्रति भी सुरक्षित है ग्रौर उपलब्ध भी है।

इसके विशेष प्रचार-प्रसारकेलिए सन् १६६५ ई० में पंडित टोडरमल स्मारक भवनके शिलान्यास-समारोहके अवसर पर स्थापित आचार्यकल्प पं० टोडरमल ग्रंथमालाके व्यवस्थापकोंकी आरसे प्रस्ताव आया कि मोक्षमार्गप्रकाशककी मूलप्रतिके आधार पर इसका एक प्रामाणिक अनुवाद आधुनिक हिन्दी (खड़ी बोली) में कराया जाय और बहुत बड़ी संख्यामें उसका सुन्दरतम प्रकाशन कर अल्पमूल्यमें घर-घर तक पहुँचाया जाय।

फलस्वरूप हस्तलिखित मूलप्रतिके सम्पूर्ण पृष्ठोंकी फोटोस्टेट कापियाँ कराई गईं – जो ग्राज भी जयपुर, बम्बई ग्रीर सोनगढ़में सुरक्षित हैं।

उक्त फोटोस्टेट कापीके आधार पर श्री पं० मगनलालजी जैनने उक्त सम्पूर्ण ग्रंथका खड़ी बोलीमें भाषा-परिवर्तन बड़ी ही लगनसे किया। तथा पूज्य श्री कानजी स्वामीके सान्निध्यमें बैठकर श्री रामजीभाई माएकचन्द दोशी, श्री पं० हिम्मतलाल जेठालाल शाह, बी० एस-सी०, श्री पं० खीमचन्द जेठालाल शेठ, श्री ब्र० चन्दूलालजी तथा श्री नेमीचन्दजी पाटनी आदिने उसको सूक्ष्मतासे मूलप्रतिसे मिलानकर देखा। तत्पश्चात् उसे प्रकाशनमें दिया गया, जिसका ग्यारह हजारका पहला संस्करण वि० सं० २०२३ ई० में प्रकाशित हुआ।

प्रथम संस्करण प्रकाणित करते समय सम्पादन सम्बन्धी बहुत-सी किमर्यां घ्यानमें ग्राई थीं। लेकिन उस समय तीव्र मांग होनेसे तथा तत्काल कोई योग्य संपादक उपलब्ध न हो सकनेसे श्री व्र॰ गुलाबचन्दजीके संपादनमें यह ग्रंथ प्रकाणित हुग्रा जिसमें उन्होंने ग्रपनी शक्ति ग्रीर सामर्थ्यके श्रनुसार बहुत परिश्रम करके इसे श्रच्छेसे श्रच्छा बनानेकी चेष्टाकी। उसके तीन वर्ष बाद ही सात हजारका दूसरा संस्करण भी उसीरूपमें प्रकाशित हो गया।

तत्पश्चात् पं० हुकमचंदजी भारित्ल, शास्त्री, न्यायतीर्थ, एम० ए० से स्व० पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ एवं पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्टके व्यवस्थापकोंने पंडित टोडरमल ग्रीर उनके मोक्षमार्ग-प्रकाशक पर विश्वविद्यालयीन स्तर पर शोधकार्य करनेका निवेदन किया – जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने गहरे ग्रध्ययन एवं महत्त्वपूर्ण शोध-खोजके साथ एक शोध-प्रबंध तैयार किया, जिसपर उन्हें इन्दौर विश्वविद्यालयसे पीएच० डी० की उपाधि भी प्राप्त हुई। 'पंडित टोडरमल: व्यक्तित्त्व ग्रीर कर्त्तं त्व' नामक उक्त शोध-प्रबंध पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्टसे ग्रगस्त, १६७३ में ही प्रकाशित भी हो चका है।

# सम्पादकीय

श्राचार्यकलप महापंडित टोडरमलजी द्वारा लिखित प्रस्तुत ग्रंथ 'मोक्षमार्गप्रकाशक' इस युगमें दिगम्बर जैन समाजका सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथराज है। श्राज श्रध्यात्मप्रेमी समाजका ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ मोक्षमार्गप्रकाशक न हो, ऐसी कोई श्रध्यात्मगोष्ठी नहीं होगी जहाँ मोक्षमार्ग-प्रकाशकका स्वाध्याय प्रतिदिन न किया जाता हो। घर-घर पहुँच जानेके वाद भी इसकी मांग निरन्तर वनी ही रहती है।

श्रपनी विषयवस्तु श्रौर भाषाशैलीमें वेजोड़ इस कृतिका एक सुसम्पादित सुन्दरतम् संस्करण् प्रकाशित करनेकी भावना मनमें तभीसे थी जब मैंने महापंडित टोडरमलके व्यक्तित्त्व श्रौर कर्तृत्व पर शोधकार्य किया था। यद्यपि भगवान महावीरके पच्चीससौवें निर्वाणवर्षके श्रवसर पर प्रकाशित संस्करणमें प्रस्तावना लिखनेका सौभाग्य मुभे प्राप्त हुग्रा था, तथापि समयाभाव एवं श्रन्य परिस्थितियोंके कारण सम्पादन संभव न हो सका।

इसके मूलस्वरूपको अक्षुण्ण रखते हुए इसके सम्पादनमें अब तक प्रकाशित सभी संस्करणोंका उपयोग तो किया ही गया है, फिर भी पंडित टोडरमलजीके स्वयंके हाथसे लिखी गई मूलप्रतिकी फोटो-कापीको ही मलाधार मानकर पाठ रखे गये हैं।

मूलप्रतिमें तो कोई शीर्षक (हैडिंग) वगैरह हैं नहीं; प्रकाशित प्रतियोंमें जो शीर्षक दिये गये हैं, उनमें परिमार्जनकी बहुत श्रावश्यकता प्रतीत हुई। यही वात विराम, श्रत्पविराम, श्रद्धविराम, पैरा श्रादिके सम्बन्धमें भी ग्रनुभव हुई। ग्रतः विषयवस्तुको सहज-बोधगम्य बनानेकी दृष्टिसे शीर्षक श्रादिमें श्रावश्यक परिमार्जन, परिवर्तन, परिवर्द्धन किया गया है। कुछ शीर्षक वदले हैं, कुछ हटाये हैं, कुछ नये भी जोड़े हैं। जहाँ तक वन सका, उन्हें युक्तिसंगत वनानेका यत्न किया गया है।

लम्बे-लम्बे पैरा पाठकमें एक ऊब पैदा करते हैं, श्रतः जहाँ तक संभव हो सका है छोटे-छोटे पैरा रखनेका यत्न किया गया है। ऐसा करने पर भी जहाँ तक वन सका है, प्रस्तुत संस्करएके पृष्ठोंका मैटर पुराने संस्करएोंके पृष्ठानुसार या उसके श्रासपास रखनेका प्रयास किया गया है ताकि उन शास्त्रसभाग्रोंमें जहाँ श्रोतागए। भी ग्रंथ लेकर बैठते हैं, वहाँ नये व पुराने संस्करएके कारए। विशेष श्रसुविधा न हो; किन्तु नौवें श्रिधकार तक श्राते-श्राते कारए। वश यह कम गड़वड़ा गया है।

कुछ शीर्षक तो एकदम ग्रटपटे थे; जैसे – सातवें ग्रधिकारके निश्चयाभासी प्रकरणमें समागत 'केवलज्ञाननिषेध' शीर्षक ग्रसंगत ही नहीं, ग्रपितु भ्रामक भी है। इस शीर्षकसे ऐसा लगता है कि जैसे लेखकको केवलज्ञान ग्रभीष्ट नहीं है ग्रीर वह उसका खंडन कर रहा है, जबिक यह वात विल्कुल नहीं है। वात तो यह है कि कोई निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टिजीव ग्रपनी ग्रल्पज्ञानरूप वर्त्तमानदशामें भी ग्रपनेको केवलज्ञानसे युक्त मान लेता है – यहाँ उसका निषेध किया गया है।

इसीप्रकार श्रीर भी श्रनेक उदाहरए। दिये जा सकते हैं।

श्री सोहनलालजी जैन, जयपुर प्रिण्टर्स, जयपुरने ग्राधिक हानिकी परवाह किये विना सभी कार्योंको गौराकर इस कार्यको प्रमुखता देकर इतने ग्रच्छे रूपमें संपन्न कर दिया है, ग्रतः उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। ग्रन्य सभी सहयोगियोंको जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्षरूपसे सहयोग किया है, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं।

यद्यपि इस प्रकाशनका लागत मूल्य लगभग ग्यारह रुपये आया है तथापि इस सुन्दरतम ग्रंथ द्वारा अधिकसे अधिक तत्त्वप्रचार हो — पूज्य गुरुदेवश्रीकी इस पिवत्र भावनाको ध्यानमें रखते हुए श्री दि॰ जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्टने इसका मूल्य मात्र ६) छह रुपये रखनेका निर्ण्य लिया है। इसका मूल्य कम करनेके लिए जिन महानुभावोंने सहयोग दिया है, उनकी नामावली ग्रंथके अन्तमें दी गई है, शेष घाटेकी पूर्ति स्वाध्याय मंदिर ट्रस्टने की है; तदर्थ ट्रस्टके अध्यक्ष श्री रामजी भाई माणकचंद दोशी एवं अन्य दातारोंका आभार मानते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

इसप्रकार यह अपूर्व प्रकाशन प्रस्तुत करनेमें हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। स्राशा है आत्मार्थीजन इसका पूरा-पूरा लाभ लेकर निजकल्याएकेलिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे।

दिनांक १ मई, १६७८ ई०

निवेदक खीमचंद जेठालाल शेठ नेमीचंद पाटनी सोनगढ़ जयपुर

### शुद्धिपत्र

[ नोट: - कृपया स्वाध्याय प्रारम्भ करनेसे पूर्व निम्नलिखित अशुद्धियाँ अवश्य ठीक कर लें।]

| पृष्ठ | पंक्ति | <b>श्र</b> शुद्ध           | शुद्ध                     |
|-------|--------|----------------------------|---------------------------|
| X     | .44    | वृषभान                     | वृषभानन                   |
| 38    | ဖ      | श्रपनी हीन्ता, उनकी उच्चता | उनकी हीनता, ग्रपनी उच्चता |
| १३०   | १४     | <b>त्र</b> युनसिद्ध        | <b>त्र</b> युतसिद्ध       |
| २६८   | 3      | चारित्रका                  | चरित्रका                  |

प्रस्तावना डॉ. हुकमचन्द्र भारित्छ शास्त्री, न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न, एम. ए., पीएच. डी. टोडरमल स्मारक भवन, ए-४, बापूनगर, जयपुर-४

विक्रमकी उन्नीसवीं शतीके आरंभिक दिनोंमें राजस्थानका गुलाबी नगर जयपुर जैनियोंकी काशी बन रहा था। ग्राचार्यकल्प पंडित टोडरमलजीकी ग्रगाध विद्वत्ता ग्रौर प्रतिभासे प्रभावित होकर सम्पूर्ण भारतका तत्त्व-जिज्ञासु समाज जयपुरकी म्रोर चातक दृष्टिसे निहारता था। भारतवर्षके विभिन्न प्रान्तोंमें संचालित तत्त्वगोष्ठियों स्रौर स्राध्यात्मिक मण्डलियोंमें चर्चित गूढ़तम शंकाएँ समाधानार्थ जयपुर भेजी जाती थीं ग्रौर जयपुरसे पंडितजी द्वारा समाधान पाकर तत्त्व-जिज्ञासु समाज ग्रपनेको कृतार्थ मानता था। साधर्मी भाई ब्र० रायमलने श्रपनी 'जीवन-पत्रिका' में तत्कालीन जयपुरकी धार्मिक स्थितिका वर्गान इसप्रकार किया है :-

"तहां निरन्तर हजारां पुरष स्त्री देवलोककी सी नांईं चैत्याले ग्राय महा पुन्य उपारजै, दीर्घ कालका संच्या पाप ताका क्षय करै। सौ पचास भाई पूजा करने वारे पाईए, सौ पचास भाषा शास्त्र बांचनें वारे पाइए, दस बीस संस्कृत शास्त्र बांचनें वारे पाईए, सौ पचास जनें चरचा करनें वारे पाईए ग्रौर नित्यानका सभाके सास्त्रका व्याख्यानविषे पांच से सात से पुरष, तीन से च्यारि से स्त्रीजन, सब मिलि हजार वारा से पुरष स्त्री शास्त्रका श्रवण करै, बीस तीस बायां शास्त्राभ्यास करै, देश देशका प्रश्न इहां आवै तिनका समाधान होय उहां पहुँचै, इत्यादि अद्भुत महिमां चतुर्थकालवत या नग्र विषें जिनधर्मकी प्रवित्त पाईए है।"

पंडित टोडरमलः व्यक्तित्व ग्रीर कर्त्तृत्व, परिणिष्ट १ प्रकाशक : पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, वापूनगर, जयपुर-४ (राजस्थान)

अब तक के संस्करएों में सभी शीर्षक एकरूपमें ही दिये गये हैं जबकि कुछ शीर्षक दूसरे शीर्षकोंके अन्तर्गत उप-शीर्षक होने चाहिए थे। दूसरा शीर्षक आनेसे ऐसा लगता है कि जैसे पहिले शीर्षकका प्रकरण समाप्त हो गया है; जैसे — व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टिका प्रकरण चल रहा है और बीचमें 'कुलअपेक्षा धर्मविचार' शीर्षक आ गया; तो ऐसा लगता है जैसे व्यवहाराभासीका प्रकरण समाप्त हो गया है, जबिक वह ३५-३६ पृष्ठ आगे तक जाता है। इन ३५-३६ पृष्ठोंमें अनेक शीर्षक डाल दिये गये जो वस्तुतः उप-शीर्षक थे।

ग्रतः शीर्षकोंको तर्कंसंगत बनानेके लिए उन्हें सात भागों में बाँटा गया है ग्रौर उनकी भिन्नता स्पष्ट करनेके लिए ग्रनेक प्रकारके टाइप प्रयोग किये गये हैं। विषय-सूची भी तदनुसार ग्रनेक टाइपोंमें बनाई गई है जिससे विषयवस्तुका संतुलित दिग्दर्शन सूची देखकर ही हो जावेगा।

यही स्थिति पैराग्राफोंके सम्बन्धमें भी थी। जो वाक्य कई प्रकरगोंके उपसंहाररूपमें था, उसे भी बिना पैरा बदले ही रख दिया गया था, जिससे यह पता ही नहीं चल पाता था कि यह उपसंहार कितनी विषयवस्तुका है।

जैसे - पृष्ठ २१३ पर एक शंकाका समाधान चल रहा था श्रौर उसी पैरामें लिख दिया कि 'इस प्रकार निश्चयनयके श्राभाससिहत एकान्तपक्षके धारी जैनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण किया।' यह उपसंहार-वाक्य लगभग २० पृष्ठोंकेलिए है। इसे एक शंकाके समाधानके साथ रख देना कहाँ तक उचित है?

इसीप्रकार अन्य भी जानना।

विषयको सुगम बनानेकेलिए श्रधिकतर पैरा तोड़े गये हैं, पर श्रनावश्यक पैरा समाप्त भी कर दिये गये हैं।

इसप्रकारके तारे लगानेका नया प्रयोग किया है। खासकर उन स्थानों पर जहाँ शीर्षकसे संबंधित विषयवस्तु समाप्त हो गई है ग्रीर नया शीर्षक लगाना उपयुक्त या संभव नहीं हुग्रा है, वहाँ पृथक्ता बतानेके लिए इस प्रकारके तारोंका प्रयोग किया गया है।

उद्धरणोंके संदर्भ ग्रौर प्रमाण यथासम्भव प्रस्तुत किए गये हैं।

इसमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या किया गया है – यह सब यहाँ लिखना सम्भव नहीं है। इसके लिये पूर्व-प्रकाशित संस्करऐोंसे इस संस्करएका मिलानकर स्वाध्याय करना अपेक्षित है। आशा है, विशिष्ट जिज्ञासु पाठक ऐसा करेंगे ही।

इसके सम्पादनके समय यह अनुभव हुआ कि जो लोच और लावण्य पंडित टोडरमलजीकी मूलभाषामें था, वह अनुवादमें सुरक्षित नहीं रह पाया है। उसे ठीक करनेका विकल्प आया पर वह काम इतना बड़ा था जो इस समय समयाभावसे संभव नहीं था।

मुभे विश्वास है कि इस नवीन संस्करणसे मोक्षमार्गप्रकाशकका मर्म समभनेमें पाठकोंको थोड़ी-बहुत सुविधा अवश्य होगी।

दिनांक १ मई, १६७८ ई०

- – (डॉ०) हुकमचंद भारिल्ल

टोडरमलजीकी मृत्युके उपरान्त वे पंडित टोडरमलजी द्वारा संचालित धार्मिक क्रान्तिके सूत्रधार रहे। उनके नामसे एक पंथ भी चला जो गुमान-पंथके नामसे जाना जाता है।

तत्कालीन समाजमें धार्मिक ग्रध्ययनकेलिए ग्राजके समान विद्यालय, महाविद्यालय नहीं चलते थे। लोग स्वयंही 'सैलियों' के माध्यमसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करते थे। तत्कालीन समाजमें जो ग्राध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठियाँ होती थीं उन्हें सैली कहा जाता था। ये सैलियाँ सम्पूर्ण भारतवर्षमें यत्र-तत्र थीं। महाकवि बनारसीदास भी ग्रागराकी एक सैलीमें ही शिक्षित हुए थे।

पंडित टोडरमलजीकी सामान्य-शिक्षा भी जयपुरकी एक ग्राध्यात्मिक (तेरापंथ) सैलीमें हुई जिसका बादमें उन्होंने सफल संचालन भी किया। उनके पूर्व बाबा बंशीधरजी उक्त सैलीके संचालक थे। गूढ़तत्त्वोंके तो पंडित टोडरमलजी स्वयंबुद्ध ज्ञाता थें। 'लब्धिसार' व 'क्षपणासार' की संदृष्टियाँ ग्रारंभ करते हुए वे लिखते हैं — "शास्त्र विषें लिख्या नाहीं ग्रौर बतावने वाला मिल्या नाहीं।"

प्राकृत, संस्कृत ग्रौर हिन्दीके ग्रितिरक्त उन्हें कन्नड़ भाषाका भी ज्ञान था।
मूलग्रंथोंको वे कन्नड़ लिपिमें पढ़-लिख सकते थे। कन्नड़ भाषा ग्रौर सिपिका ज्ञान एवं
ग्रभ्यास भी उन्होंने स्वयं किया। उसमें ग्रध्यापकोंके सहयोगकी संभावना भी नहीं की
जा सकती है, क्योंकि उस समय उत्तर भारतमें कन्नड़के ग्रध्यापनकी व्यवस्था दुःसाध्य
कार्य था। कन्नड़ एक कठिन लिपि है, द्राविड़ परिवारकी सभी लिपियाँ कठिन हैं। उसको
किसीकी सहायताके बिना सीखना ग्रौर भी कठिन था, पर उन्होंने उसका ग्रभ्यास कर
लिया ग्रौर साधारण ग्रभ्यास नहीं – वे कन्नड़ भाषाके ग्रंथों पर व्याख्यान करते थे एवं
उन्हें कन्नड़ लिपिमें लिख भी लेते थे। ब्र॰ रायमल ने लिखा है:—

"दक्षिण देससूं पांच सात ग्रीर ग्रन्थ ताड़पत्रांविषै कर्णाटी लिपिमैं लिख्या इहाँ पधारे हैं, ताकूं मलजी बाँचे है, वाका यथार्थ व्याख्यान करे है वा कर्णाटी लिपिमैं लिखि ले हैं।"

यद्यपि उनका अधिकांश जीवन जयपुरमें ही बीता, तथापि उन्हें अपनी आजीविकाकेलिए कुछ समय सिंघाएगा रहना पड़ा। वहाँ वे दिल्लीके एक साहूकारके यहाँ कार्य करते थे।

<sup>ै</sup> इन्द्रष्वज विधान महोत्सव पत्रिका ['पंडित टोडरमल: व्यक्तित्व ग्रीर कर्त्तृत्व', परिशिष्ट १]

यद्यपि सरस्वती माँके इस वरद पुत्रका जीवन ग्राध्यात्मिक सावनाग्रोंसे ग्रोतप्रोत है, तथापि साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्रमें भी उनका प्रदेय कम नहीं है। ग्राचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी उन दार्शनिक साहित्यकारों एवं क्रान्तिकारियों में से हैं, जिन्होंने ग्राध्यात्मिक क्षेत्रमें ग्राई हुई विकृतियोंका सार्थक व समर्थ खण्डन ही नहीं किया, वरन् उन्हें जड़से उखाड़ फैंका। उन्होंने तत्कालोन प्रचलित साहित्य भाषा व्रजमें दार्शनिक विषयोंका विवेचक ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके पूर्व विरल है।

पंडितजीका समय विकमकी अठारहवीं शतीका अन्त एवं उन्नीसवीं शतीका आरंभ काल है। वह संक्रान्तिकालीन युग था। उस समय राजनीतिमें अस्थिरता, सम्प्रदायोंमें तनाव, साहित्यमें श्रृंगार, धर्मके क्षेत्रमें रूढ़िवाद, आर्थिक जीवनमें विषमता एवं सामाजिक जीवनमें आडम्बर – ये सब अपनी चरम सीमा पर थे। उन सबसे पंडितजीको संघर्ष करना था जो उन्होंने डटकर किया और प्राणोंकी बाजी लगाकर किया।

पंडित टोडरमलजी गंभीरप्रकृतिके ग्राध्यात्मिक महापुरुष थे। वे स्वभावसे सरल, संसारसे उदास, धुनके धनी, निरिभमानी, विवेकी, ग्रध्ययनशील, प्रतिभावान, बाह्याडम्बर विरोधी, दृढ़श्रद्धानी, क्रान्तिकारी, सिद्धान्तोंकी कीमत पर कभी न भुकने वाले, ग्रात्मानुभवी, लोकप्रियप्रवचनकार, सिद्धान्त-ग्रंथोंके सफल टीकाकार एवं परोपकारी महामानव थे।

वे विनम्न पर दृढ़िनश्चियी विद्वान् एवं सरल स्वभावी थे। वे प्रामाणिक महापुरुष थे। तत्कालीन ग्राध्यात्मिक समाजमें तत्त्वज्ञान सम्बन्धी प्रकरणोंमें उनके कथन प्रमाणके तौर पर प्रस्तुत किए जाते थे। वे लोकप्रिय ग्राध्यात्मिक प्रवक्ता थे। धार्मिक उत्सवोंमें जनताकी ग्रधिकसे ग्रधिक उपस्थितिकेलिए उनके नामका प्रयोग ग्राकर्षणके रूपमें किया जाता था। गृहस्थ होनेपर भी उनकी वृत्ति साधुताकी प्रतीक थी।

पंडितजीके पिताका नाम जोगीदासजी एवं माताका नाम रम्भादेवी था। वे जातिसे खण्डेलवाल थे श्रीर गोत्र था गोदीका, जिसे भौंसा व बड़जात्या भी कहते हैं। उनके वंशज ढोलाका भी कहलाते थे। वे विवाहित थे पर उनकी पत्नी व ससुराल पक्ष वालोंका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनके दो पुत्र थे – हरिचंद श्रीर गुमानीराम।

गुमानीराम भी उनके समान उच्चकोटिके विद्वान् ग्रौर प्रभावक ग्राघ्यात्मिक प्रवक्ता थे। उनके पास बड़े-बड़े विद्वान् भी तत्त्वका रहस्य समभने ग्राते थे। पंडित देवीदासजी गोधा ने 'सिद्धान्तसार टीकाप्रशस्ति' में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। पंडित

मार्जीस्पर्णामार्जीसहितगोष्ठहसारजीयातीनोक्षेटीकाह्नाररकावणग्रवालरीभाषाभयवचभकाउपर गण्यतीचेवाक्षीसंस्कृतटीकाक्षेळ्नुस्वारभाषारीकावनार्ताकानामसम्भक्तानचंद्रभारे ताक्षीमिहमां व वत्रथ्याचिरहे जाक्षेर्यक्षिकामहिष्यभ्यरपेवकाणनकीविह्नाजाणचाहोत्तीयातिद्दांत्रमाणुम्य व वक्षरेश्वालक्ष्यक्षिकाद्ध्यविद्धारिश्य्यरथ्यान्नावामानन्त्रनीकाह्माराजीवानाचायान्त्रभाष्ट्रमान्त्रभावाक्ष्यकार्त्रभावाक्ष्यकार्त्रभावाक्ष्यकार्त्रभावाक्ष्यकार्थ्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्विक्ष्यकार्विक्ष्यकार्विक्ष्यकार्विक्ष्यकार्विक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभाव्यक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्यकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्ष्यकार्थिकात्रभावाक्षयकार्थिकात्रभावाक्षयकार्थकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्यकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्यकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्षयकात्रभावाक्य उनके व्यवसाय ग्रौर ग्राथिक स्थितिके सम्बन्धमें कुछ भ्रान्तियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि "वे ग्राथिक दृष्टिसे बहुत सम्पन्न थे। उनको पढ़ानेकेलिए बनारससे विद्वान् बुलाया गया था। उनकी प्रतिभासे प्रभावित होकर उनके ग्रध्ययनकी व्यवस्था ग्रमरचंदजी दीवानने की थी। दीवान ग्रमरचंदजीके कारण उनको राज्यमें सम्माननीय पद प्राप्त था। इस राजकर्मचारी पदसे राज्य ग्रौर प्रजाके हितमें उन्होंने ग्रनेक कार्य किये। उनका प्रखर पाण्डित्य राज्यके विद्वानोंको ग्रखरने लगा ग्रौर कई बार पराजित होनेसे वे उन पर द्वेष-भाव रखने लगे।"

यह बात सम्भव नहीं है कि जिस व्यक्तिको उस युग में — जबिक कोई व्यक्ति घरसे बाहर जाना पसन्द नहीं करता था और यातायातके समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे — अपनी अल्पवयमें 'आजीविकाकेलिए बाहर जाना पड़ा हो, वह आर्थिक दृष्टिसे इतना सम्पन्न रहा हो कि उसकी शिक्षाकेलिए उसके माता-पिताने बनारससे विद्वान् बुलाया हो। दूसरे यह भी संभव नहीं कि दीवान अमरचंदजीने उनके पढ़ानेकी व्यवस्थाकी हो या उन्हें राज्यमें कोई अच्छा पद दिलाया हो, क्योंकि पंडित टोडरमलजीके दिवंगत होने तक अमरचन्दजी दीवान पद पर प्रतिष्ठितही नहीं हुए थे। पंडितजीके राजकर्मचारी पदसे राज्य और प्रजाके हितमें अनेक कार्य करनेकी बात भी निरी कल्पना ही लगती है। इस सम्बन्धमें कोई भी प्रमागा उपलब्ध नहीं है। राजाकी विद्वत्परिषद्में जाने एवं वहाँ वाद-विवाद करनेके कोई उल्लेख नहीं मिलते और न यह सब उनकी प्रकृतिके अनुकुल ही था।

परम्परागत मान्यतानुसार उनकी कुल आयु २७ वर्ष कही जाती रही, परन्तु उनकी साहित्य-साधना, ज्ञान व प्राप्त उल्लेखोंको देखते हुए मेरा यह निश्चित मत है कि वे ४७ वर्ष तक अवश्य जीवित रहे। इस सम्बन्धमें साधर्मी भाई ब्र॰ रायमल द्वारा लिखित चर्चा-संग्रह ग्रंथकी अलीगंज (एटा – उ०प्र०) में प्राप्त हस्तलिखित प्रतिके पृष्ठ १७३ का निम्नलिखित उल्लेख विशेष द्रष्टव्य है:-

"बहुरि बारा हजार त्रिलोकसारजीकी टीका वा बारा हजार मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथ अनेक शास्त्रांके अनुस्वारि अर आत्मांनुसासनजीकी टीका हजार तीन यां तीना ग्रंथांकी टीका भी टोडरमल्लजी सैंतालीस बरस की आयु पूर्ण करि परलोकविषे गमन की।"

उनकी मृत्यु-तिथि विक्रम सम्वत् १८२३-२४ के लगभग निश्चित है, ग्रतः उनका जन्म विक्रम सम्वत् १७७६-७७ में होना चाहिए।

श्रनेक जिज्ञासु उनके सम्पर्कमें श्राकर विद्वान् वने । उनसे प्रेरणा पाकर कई विद्वानोंने साहित्य-सेवामें श्रपना जीवन लगाया एवं परवर्ती विद्वानोंने उनका श्रनुकरण किया । प्रमेयरत्नमाला, श्राप्तमीमांसा, समयसार, श्रष्टपाहुड, स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा, सर्वार्थसिद्धि श्रादि श्रनेकों गंभीर न्याय श्रीर सिद्धान्तग्रंथोंके सफल टीकाकार पंडितप्रवर जयचंदजी छाबड़ा ;श्रादिपुराण, पद्मपुराण, हरिवंशपुराण श्रादि श्रनेक पुराणोंके लोकप्रिय वचनिकाकार पंडित दौलतरामजी कासलीवाल; शान्तिनाथपुराण वचनिकाकार पंडित सेवारामजी; तथा महान उत्साही भ्रमणशील विद्वान् पंडित देवीदासजी गोधा ने पंडित टोडरमलजीकी संगतिसे लाभ उठाया एवं उनसे प्रेरणा पाकर श्रपना जीवन माँ सरस्वतीकी सेवामें समर्पित कर दिया ।

दीवान रतनचंद ग्रौर बालचंद छाबड़ाके ग्रितिरिक्त उदासीन श्रावक महाराम ग्रोसवाल, ग्रजबराय, त्रिलोकचंद पाटनी, त्रिलोकचंद सौगाग्गी, नयनचंद पाटनी ग्रादि पंडित टोडरमलजीके सिक्रिय सहयोगी एवं उनकी दैनिक सभाके श्रोता थे ।

उनकी ग्रात्मसाधना ग्रौर तत्त्वप्रचारका कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित था।
मुद्रग्रकी सुविधा न होनेसे तत्सम्बन्धी ग्रभावकी पूर्ति हेतु दश-बारह कुशल लिपिकार
शास्त्रोंकी प्रतिलिपियाँ करते रहते थे। पंडित टोडरमलजीका व्याख्यान सुनने उनकी
शास्त्रसभामें हजार-बारहसौ स्त्री-पुरुष प्रतिदिन ग्राते थे। बालक-बालिकाग्रों एवं प्रौढ़
पुरुषों एवं महिला वर्गके धार्मिक ग्रध्ययन-ग्रध्यापनकी पूरी-पूरी व्यवस्था थी। उक्त
सभी व्यवस्थाकी चर्चा ब्र॰ रायमलने विस्तारसे की है ।

उनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष था। उनका प्रचार कार्य ठोस था। यद्यपि उस समय यातायातकी कोई सुविधायें नहीं थीं, तथापि उन्होंने दक्षिण भारतमें समुद्रके किनारे तक धवलादि सिद्धान्तशास्त्रोंकी प्राप्तिकेलिए प्रयत्न किया था। उक्त संदर्भमें ब्र० रायमल इन्द्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिकामें लिखते हैं:-

"श्रौर दोय-च्यारि भाई धवल महाधवल, जयधवल लेनेकूँ दक्षिण देशविषें जैनबद्री नगर वा समुद्र तांई गए थे।"

१ सर्वार्थसिद्धि वचनिका प्रशस्ति

२ सिद्धान्तसार संग्रह वचनिका प्रशस्ति

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही

४ जीवन पत्रिका [पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व ग्रीर कर्त्तृत्व, परिमिष्ट १]

पं० बखतराम शाहके अनुसार कुछ मतांध लोगों द्वारा लगाए गए शिविपण्डीको उखाड़नेके आरोपके संदर्भमें राजा द्वारा सभी श्रावकोंको कैंद कर लिया गया था और तेरापंथियोंके गुरु, महानधर्मात्मा, महापुरुष, पंडित टोडरमलजीको मृत्युदण्ड दिया गया था। दुष्टोंके भड़कानेमें आकर राजाने उन्हें मात्र प्रागादण्डही नहीं दिया, बल्कि गंदगीमें गड़वा दिया था। यह भी कहा जाता है कि उन्हें हाथीके पैरके नीचे कुचला कर मारा गया था।

पण्डित टोडरमलजीके जन्म-मृत्यु और आयुके सम्बन्धमें 'पंडित टोडरमल: व्यक्तित्व ग्रीर कर्त्तृत्व'में विस्तारसे विचार किया गया है। विशेष जानकारीकेलिए उक्त ग्रंथका दूसरा ग्रध्याय देखें।

पंडितजीका कार्यक्षेत्र ग्राध्यात्मिक तत्त्वज्ञानका प्रचार व प्रसार करना था, जिसे वे लेखन-प्रवचन ग्रादिके माध्यमसे करते थे। उनका सम्पर्क तत्कालीन ग्राध्यात्मिक समाजसे प्रत्यक्ष व परोक्षरूपसे दूर-दूर तक था। साधर्मी भाई ब्र० रायमल शाहपुरासे उनसे मिलने सिंघाएगा गए थे तथा उनकी प्रतिमासे प्रभावित होकर तीन वर्ष तक वहीं तत्त्वाभ्यास करते रहे। जो व्यक्ति उनके पास नहीं ग्रा सकते थे वे पत्र-व्यवहार द्वारा ग्रपनी शंकाग्रोंका समाधान किया करते थे। इस संदर्भमें मुलतान वालोंकी शंकाग्रोंके समाधानमें लिखा गया पत्र ग्रपने ग्रापमें एक ग्रंथ बन गया है।

ति व ब्राह्मरानु मतौ यह कियौ, सिव उठांनको टौना दियौ। तामैं सबै श्रावगी कैद, करिके दंड किए नृप फैद।।१३०३।। यक तेरह पंथिनुमैं ध्रमी, हो तौ महा जोग्य साहिमी। कहै खलनिकै नृप रिक्षि ताहि, हितकैं घर्यौ अशुचि थल वाहि।।३०४१।।

पाठान्तर -

तव ब्राह्मणानु मतौ यह कियौ, सिव उठानकी टौंना दियौ।
तामैं सबै श्रावगी कैद, डंड कियौ नृप करिकै फैद।।१३०३।।
गुरु तेरह पंथिनुकौ श्रमी, टोडरमल्ल नांम साहिमी।
ताहि भूप मार्यौ पल मांहि, गाड्यौ मद्धि गंदगी तांहि।।१३०४।।
— वृद्धि विलास

२ (क) वीरवाणी : टोडरमलांक २८५-२८६

<sup>(</sup>स) हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, ५००

में श्रातम श्ररु पुद्गल खंध, मिलिक भयो परस्पर बंध।
सो श्रसमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय।।३८।।
मात गर्भमें सो पर्याय, करकें पूरए। श्रंग सुभाय।
बाहर निकसि प्रगट जब भयो, तब कुटुम्बको मेलो भयो।।३६।।
नाम धर्यो तिन हिषत होय, 'टोडरमल्ल' कहै सब कोय।
ऐसो यहु मानुष पर्याय, बधत भयो निज काल गमाय।।४०।।
देश ढुंढारह मांहि महान, नगर 'सवाई जयपुर' थान।
तामें ताको रहनो घनो, थोरो रहनो श्रोठ बनो।।४१।।
तिस पर्यायविषें जो कोय, देखन-जानन हारो सोय।
मैं हूँ जीव-द्रव्य गुन-भूप, एक श्रनादि-ग्रनन्त श्ररूप।।४२।।
कर्म उदयको कारए। पाय, रागादिक हो हैं दु:खदाय।
ते मेरे श्रौपाधिक भाव, इनिकों विनशें मैं शिवराय।।४३।।

प्रतिभाके धनी ग्रौर ग्रात्मसाधना-सम्पन्न होने पर भी उन्हें ग्रभिमान ह्यू भी नहीं गया था। ग्रपनी रचनाग्रोंके कर्त्तृत्वके सम्बन्धमें वे लिखते हैं:—

बचनादिक लिखनादिक किया, वर्णादिक ग्ररु इन्द्रिय हिया।
ये सब हैं पुद्गलके खेल, इनमें नाहिं हमारो मेल।।
रागादिक वचनादिक घनां, इनके कारण कारिज पनां।
तातें भिन्न न देख्यो कोय, बिनु विवेक जग ग्रंघा होय।।
ज्ञान राग तो मेरी मिल्यी, लिखनौ करनौ तनुको मिल्यौ।
कागज मिस ग्रक्षर ग्राकार, लिखिया ग्रथं प्रकाशन हार।।
ऐसी पुस्तक भयो महान, जातें जानें ग्रथं सुजान।
यद्यपि यह पुद्गलको खंद, है तथापि श्रुतज्ञान निवंघै।।

À.;.

बहुत परेशानी उठानेके बाद भी, यहाँ तक कि एक व्यक्तिकी जान भी चली गई, उन्हें उक्त शास्त्र प्राप्त करनेमें सफलता नहीं मिली; किन्तु उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। ब्र० रायमल इसी संदर्भ में आगे लिखते हैं:—

"धवलादि सिद्धान्त तौ उहां भी बचै नांही है। दर्शन करनें मात्र ही है। उहाँ वाकी यात्रा जुरै है " इं देशमैं सिद्धान्तांका आगमन ह्वा नांहीं। रुपया हजार दोय २०००) पांच-सात आदम्यांक जाबै-आबै खरिच पड्या। एक साधर्मी डालूरामकी उहां ही पर्याय पूरी हुई। " बहुरि या बातके उपाय करनेमें बरस च्यारि-पांच लागा। पांच विश्वा और भी उपाय वर्ते है। औरंगाबादसूं सौ कोस परें एक मलयखेड़ा है तहां भी तीनूँ सिद्धान्त बिराजै है। " मलयखेड़ा सूं सिद्धान्त मंगायबेका उपाय है। सो देखिए ए कार्य वर्णनेंविषै कठिनता विशेष हैं।"

ग्रध्ययन ग्रौर ध्यान यही उनकी साधना थी। निरन्तर ग्राध्यात्मिक ग्रध्ययन, चिन्तन, मननके फलस्वरूप 'मैं टोडरमल हूँ' की ग्रपेक्षा 'मैं जीव हूँ' की ग्रनुभूति उनमें ग्रिधिक प्रबल हो उठी थी। यही कारण है कि जब वे 'सम्यग्ज्ञानचंद्रिका प्रशस्ति' में ग्रपना परिचय देने लगे तो सहज ही लिखा गया:—

मैं हूँ जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेर्यो,
लग्यो है अनादितें कलंक कर्म मल कौ।
ताहिको निमित्त पाय रागादिक भाव भये,
भयो है शरीरको मिलाप जैसे खल कौ।।
रागादिक भावनिको पायकें निमित्त पुनि,
होत कर्मबन्ध ऐसौ है बनाव जैसे कल कौ।
ऐसें ही अमत भयो मानुष शरीर जोग,
बनें तो बनें यहां उपाव निज थल कौ।।३६॥
रम्भापित स्तुत गुगा जनक, जाको जोगीदास।
सोई मेरो प्रान है, धारें प्रगट प्रकाश।।३७॥

<sup>ै</sup> इन्द्रघ्वज विधान महोत्सव पत्रिका [पंडित टोडरंमल : व्यक्तित्व ग्रौर कर्त्तृत्वं, परिशिष्ट १]

संस्कृत ग्रंथोंकी टीकाएँ ग्रात्मानुशासन भाषाटीका ग्रौर पुरुषार्थसिद्ध्युपाय भाषाटीका है। प्राकृत ग्रंथोंमें गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, लब्धिसार-क्षपणासार ग्रौर त्रिलोकसार हैं, जिनकी भाषा-टीकाएँ उन्होंने लिखी हैं।

गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, लिव्धसार ग्रौर क्षपणासारकी भाषा-टीकाएँ पंडित टोडरमलजी ने ग्रलग-ग्रलग बनाई थीं, किन्तु उक्त चारों टीकाग्रोंको परस्पर एक-दूसरेसे सम्बन्धित एवं परस्पर एकका ग्रध्ययन दूसरेके ग्रध्ययनमें सहायक जानकर, उन्होंने उक्त चारों टीकाग्रोंको मिलाकर एक कर दिया तथा उसका नाम 'सम्यग्ज्ञानचंद्रिका' रख दिया। सम्यग्ज्ञानचंद्रिकाकी पीठिकामें उक्त चारों ग्रंथोंकी टीका मिलाकर एक कर देनेके सम्बन्धमें सयुक्ति समर्थ कारण प्रस्तुत किए हैं। प्रशस्तिमें तत्संबंधी उल्लेख इसप्रकार है:—

या विधि गोम्मटसार लिब्धसार ग्रन्थिनकी,

भिन्न-भिन्न भाषाटीका कीनी ग्रर्थ गायकें।

इनिकै परस्पर सहायकपनी देख्यी,

तातें एक कर दई हम तिनकी मिलायकें।।

सम्यग्ज्ञानचंद्रिका धर्यो है याकौ नाम,

सोई होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायकें।

किलकाल रजनीमें ग्रर्थको प्रकाश करें,

यातें निज काज कीजे इष्ट भाव भायकें।।३०।।

सम्यग्ज्ञानचंद्रिका विवेचनात्मक गद्य शैलीमें लिखी गई है। प्रारंभमें इकहत्तर पृष्ठकी पीठिका है। ग्राज नवीन शैलीसे संपादित ग्रंथोंमें भूमिका का बड़ा महत्त्व माना जाता है। शैलीके क्षेत्रमें लगभग दो सौ बीस वर्ष पूर्व लिखी गई सम्यग्ज्ञानचंद्रिकाकी पीठिका ग्राधुनिक भूमिका का ग्रारंभिक रूप है। किन्तु भूमिका का ग्राद्य रूप होने पर भी उसमें प्रौढ़ता पाई जाती है, उसमें हलकापन कहीं भी देखनेको नहीं मिलता। इसके पढ़नेसे ग्रंथका पूरा हार्द खुल जाता है एवं इस गूढ़ ग्रंथके पढ़नेमें ग्राने वाली पाठककी समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। हिन्दी ग्रात्मकथा-साहित्यमें जो महत्त्व महाकवि पंडित वनारसीदासके 'ग्रर्द्धकथानक'को प्राप्त है, वही महत्त्व हिन्दी भूमिका-साहित्यमें सम्यग्ज्ञानचंद्रिकाकी पीठिका का है।

पंडित टोडरमलजी ग्राध्यात्मिक साधक थे। उन्होंने जैन दर्णन ग्रौर सिद्धान्तोंका गहन ग्रध्ययन ही नहीं किया, ग्रिपतु उसे तत्कालीन जनभाषामें लिखा भी है। इसमें उनका मुख्य उद्देश्य ग्रपने दार्णनिक चिन्तनको जनसाधारण तक पहुँ चाना था। पंडितजीने प्राचीन जैन ग्रन्थोंकी विस्तृत, गहन परन्तु सुबोध भाषा-टीकाएँ लिखीं। इन भाषा-टीकाग्रोंमें कई विषयों पर बहुत ही मौलिक विचार मिलते हैं, जो उनके स्वतंत्र चिन्तनके परिणाम थे। बादमें इन्हीं विचारोंके ग्राधार पर उन्होंने कतिपय मौलिक ग्रंथोंकी रचना भी की। उनमेंसे सात तो टीका ग्रंथ हैं ग्रौर पांच मौलिक रचनाएँ हैं। उनकी रचनाग्रोंको दो भागोंमें बांटा जा सकता है:—

(१) मौलिक रचनाएँ (२) व्याख्यात्मक टीकाएँ

मौलिक रचनाएँ गद्य ग्रौर पद्य दोनों रूपोंमें हैं। गद्य रचनाएँ चार शैलियोंमें मिलती हैं - (क) वर्णनात्मक शैली (ख) पत्रात्मक शैली

(ग) यंत्र-रचनात्मक [चार्ट] शैली (घ) विवेचनात्मक शैली

वर्णनात्मक शैलीमें समोसरए श्रादिका सरल भाषामें सीधा वर्णन है। पंडितजीके पास जिज्ञासु लोग दूर-दूरसे ग्रपनी शंकाएँ भेजते थे, उनके समाधानमें वह जो कुछ लिखते थे, वह लेखन पत्रात्मक शैलीके ग्रंतर्गत ग्राता है। इसमें तर्क ग्रौर ग्रनुभूतिका सुन्दर समन्वय है। इन पत्रोंमें एक पत्र बहुत महत्त्वपूर्ण है। सोलह पृष्ठीय यह पत्र 'रहस्यपूर्ण चिट्ठी'के नामसे प्रसिद्ध है। यंत्र-रचनात्मक शैलीमें चार्टों द्वारा विषयको स्पष्ट किया गया है। 'ग्रर्थसंदृष्टि ग्रधिकार' इसीप्रकारकी रचना है। विवेचनात्मक शैलीमें सैद्धान्तिक विषयोंको प्रश्नोत्तर पद्धितमें विस्तृत विवेचन करके युक्ति व उदाहरएगोंसे स्पष्ट किया गया है। 'मोक्षमार्गप्रकाशक' इसी श्रेग्गीमें ग्राता है।

पद्यात्मक रचनाएँ दो रूपोंमें उपलब्ध हैं :-

(१) भक्तिपरक (२) प्रशस्तिपरक

भक्तिपरक रचना श्रोंमें गोम्मटसार पूजा एवं ग्रंथोंके श्रादि, मध्य ग्रौर श्रन्तमें प्राप्त फुटकर पद्मात्मक रचनाएँ हैं। ग्रन्थोंके ग्रन्तमें लिखी गई परिचयात्मक प्रशस्तियाँ प्रशस्तिपरक श्रेगीमें श्राती हैं।

पंडित टोडरमलजीकी व्याख्यात्मक टीकाएँ दो रूपोंमें पाई जाती हैं :-

(१) संस्कृत ग्रंथोंकी टीकाएँ (२) प्राकृत ग्रंथोंकी टीकाएँ

प्रकाशित हो चुके हैं । यह उर्दूमें भी छप चुका है । मराठी ग्रौर गुजरातीमें इसके श्रनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । ग्रभी तक सब कुल मिलाकर इसकी ६२,२०० प्रतियाँ छप चुकी हैं । इसके ग्रितिरक्त भारतवर्षके दिगम्बर जैन मंदिरोंके शास्त्रभण्डारोंमें इस ग्रंथराजकी हजारों हस्तिलिखित प्रतियाँ पाई जाती हैं । समूचे समाजमें यह स्वाध्याय ग्रौर प्रवचनका लोकप्रिय ग्रंथ है । ग्राज भी पंडित टोडरमलजी दिगम्बर जैन समाजमें सर्वाधिक पढ़े जाने वाले विद्वान् हैं । मोक्षमार्गप्रकाशककी मूल-प्रति भी उपलब्ध है एवं उसके फोटोप्रिण्ट करा लिये गए हैं जो जयपुर , बम्बई, दिल्ली ग्रौर सोनगढ़ में सुरक्षित हैं । इस पर स्वतंत्र प्रवचनात्मक व्याख्याएँ भी मिलती हैं ।

इस ग्रंथका निर्माण ग्रंथकारकी अन्तःप्रेरणांका परिणाम है। अल्पबुद्धि वाले जिज्ञासु जीवोंके प्रति धर्मानुराग ही अन्तःप्रेरणांका प्रेरक रहा है। ग्रंथ-निर्माणके मूलमें कोई लौकिक आकांक्षा नहीं थी। धन, यश और सम्मानकी चाह तथा नया पंथ चलानेका मोह भी इसका प्रेरक नहीं था; किन्तु जिनको न्याय, व्याकरण, नय और प्रमाणका ज्ञान नहीं है और जो महान् शास्त्रोंके अर्थ समभनेमें सक्षम नहीं हैं, उनके लिये जनभाषामें सुबोध ग्रन्थ बनानेके पवित्र उद्देश्यसे ही इस ग्रंथका निर्माण हुआ है ।

| • |                                                    | C C .            |            |                   |
|---|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
|   | प्रकाशक                                            | प्रकाशन तिथि     | मापा       | प्रतियाँ          |
| ٩ | (क) श्र० दि॰ जैन संघ, मथुरा                        | वी० नि० सं० २००५ | खड़ी बोली  | १०००              |
|   | (ख) श्री दि॰ जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़    | वि० सं० २०२३     | ,,         | १०००              |
|   | (ग) श्री दि० जैन स्वाघ्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़    | वि० सं० २०२६     | 11         | 9000              |
|   | (घ) श्री दि॰ जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़    | वि० सं० २०३०     | n          | ००००              |
|   | (ङ) श्री दि॰ जैन स्वाघ्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़    | वि० सं० २०३५     |            | १०००<br>संस्कररा) |
| 2 | दाताराम चेरिटेविल ट्रस्ट, १५८३, दरीवाकर्लां, देहली | वि० सं० २०२७     | <b>उद्</b> | 2000              |
| 3 | (क) श्री दि॰ जैन स्वाघ्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़    |                  | गुजराती    | ६७००              |
|   | (ल) महावीर वर्० भ्राश्रम, कारंजा                   |                  | मराठी      | २०००              |

४ श्री दि० जैन मंदिर दीवान मदीचंदंजी, घी वालोंका रास्ता, जयपुर

<sup>&</sup>lt;sup>प्र</sup> वही

ह श्री दि॰ जैन सीमंघर जिनालय, जवेरी बाजार, बम्बई

श्री दि० जैन मुमुक्षु मण्डल, श्री दि० जैन मंदिर धमंपुरा, देहली

<sup>&</sup>lt;sup>फ</sup> श्री दि॰ जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़

ह ब्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी द्वारा किये गए प्रवचन 'मोक्षमागैप्रकाशककी किररों' नामसे दो भागों । में श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्स्ट, सोनगढ़से हिन्दी व गुजरातीमें कई बार प्रकाशित हो चुके हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>१०</sup> मोक्षमागंप्रकाशक, प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ १६

पंडित परमानन्द शास्त्री 'त्रिलोकसार भाषाटीका'को भी सम्यग्ज्ञानचंद्रिकामें सिम्मिलित मानते हैं, पर पंडित टोडरमलजीने स्पष्ट रूपसे कई स्थानों पर लिखा है कि 'सम्यग्ज्ञानचंद्रिका' गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, लिब्धसार ग्रौर क्षपणासारकी टीकाका नाम है । कहीं भी त्रिलोकसारके नामका उल्लेख नहीं किया है। लिब्धसार-क्षपणासार सहित भाषाटीका समाप्त करते हुए लिखा है – "इति श्रीमत् लिब्धसार वा क्षपणासार सहित गोम्मटसार शास्त्रकी सम्यग्ज्ञानचंद्रिका भाषाटीका सम्पूर्णं ।" ग्रतः यह निश्चित है कि 'त्रिलोकसार भाषाटीका' सम्यग्ज्ञानचंद्रिका का ग्रंग नहीं है।

मोक्षमार्गप्रकाशक पंडित टोडरमलजीका एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथका आधार कोई एक ग्रंथ न होकर सम्पूर्ण जैन साहित्य है। यह सम्पूर्ण जैन सिद्धान्तको अपनेमें समेट लेनेका एक सार्थक प्रयत्न था, पर खेद है कि यह ग्रंथराज पूर्ण न हो सका। अन्यथा यह कहनेमें संकोच न होता कि यदि सम्पूर्ण जैन वाङ्मय कहीं एक जगह सरल, सुबोध और जनभाषामें देखना हो तो मोक्षमार्गप्रकाशकको देख लीजिए। अपूर्ण होने पर भी यह अपनी अपूर्वताकेलिए प्रसिद्ध है। यह एक अत्यन्त लोकप्रिय ग्रंथ है जिसके कई संस्करण निकल चुके हैं एवं खड़ी बोलीमें इसके अनुवाद भी कई बार

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर तेरापंथियान, जयपुर में उपलब्ध हस्तलिखित प्रति (वि० सं० १८५०), पृष्ठ २८५

|   |     | प्रकाशक                           | प्रकाशन तिथि     | भाषा     | प्रतियाँ |
|---|-----|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| ፉ | (ক) | बाबू ज्ञानचंदजी जैन, लाहौर        | वि० सं० १६५४     | व्रजमाषा | १०००     |
|   | (ৰ) | जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई | सन् १६११ ई०      | 12       | ३०००     |
|   | (ग) | वाबू पन्नालाल चौघरी, वाराग्रसी    | वी० नि० सं० २४५१ | 11       | १०००     |
|   | (ঘ) | ग्रनन्तकीर्ति ग्रंथमाला, वम्बई    | वी० नि० सं० २४६३ | ,,       | १०००     |
|   | (ङ) | सस्ती ग्रंथमाला, दिल्ली           | e-monet          | 22       | 8000     |
|   | (च) | सस्ती ग्रंथमाला, दिल्ली           |                  | 11       | १०००     |
|   | (छ) | सस्ती ग्रंथमाला, दिल्ली           | -                | "        | २३००     |
|   | (ज) | सस्ती ग्रंथमाला, दिल्ली           | सन् १६६५ ई०      | "        | २२००     |
|   |     |                                   |                  |          |          |

**<sup>ी</sup>** मोक्षमार्गप्रकाशक (सस्ती ग्रंथमाला, दिल्ली), प्रस्तावना, २८

श्रीमत् लब्बिसार वा क्षपणासार सहित श्रुत गोम्मटसार । ताकी सम्यग्ज्ञानचंद्रिका माषामय टीका विस्तार ॥ प्रारंभी पूरन हुई, भए समस्त मंगलाचार । सफल मनोरथ मयो हमारो, पायो ज्ञानानंद ग्रपार ॥१॥

उक्त संकेतों ग्रौर प्रतिपादित विषयके ग्राधार पर प्रतीत होता है कि यदि यह महाग्रंथ निविच्न समाप्त हो गया होता तो पांच हजार पृष्ठोंसे कम नहीं होता ग्रौर उसमें मोक्षमार्गके मूलाधार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रौर सम्यक्चारित्रका विस्तृत विवेचन होता। उनके ग्रन्तरमें क्या था, वे इसमें क्या लिखना चाहते थे — यह तो वे ही जानें, पर प्राप्त ग्रंथके ग्राधार पर हम कह सकते हैं कि उसकी संभावित रूप-रेखा कुछ ऐसी होती:—

- (६) सच्चे जिनधर्मका स्वरूप भ्रागे कहते हैं। पृष्ठ १६७
- (७) ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है; परन्तु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णान श्रागे करेंगे। पृष्ठ २०७
- ( দ ) तथा भरतादिकं सम्यग्दृष्टियोंके विषय-कषायोंकी प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी विशेष रूपसे प्रागे कहेंगे।
  पृष्ठ २०७
- (६) ग्रंतरंग कषायणित घटनेसे विणुद्धता होनेपर निर्जरा होती है। सो इसके प्रगट स्वरूपका ग्रागे निरूपण करेंगे वहाँसे जानना। पृष्ठ २३२
- (१०) श्रीर फल लगता है सो श्रिभित्रायमें जो वासना है उसका लगता है। उसका विशेष व्याख्यान ग्रागे करेंगे। वहाँ स्वरूप मली-भांति भासित होगा। पृष्ठ २३८
- (११) म्राज्ञानुसारी हुम्रा देखा-देखी साधन करता है। इसलिये इसके निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग नहीं हुमा। निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गका म्राने निरूपण करेंगे, उसका साधन होनेपर ही मोक्षमार्ग होगा। पृष्ठ २५७
- (१२) उसी प्रकार वही भारमा कर्मे उदय निमित्तके वश वन्ध होने के कारणों में भी प्रवर्तता है, विषय-सेवनादि कार्य व क्षोधादि कार्य करता है; तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता । इसका विशेष निर्णय श्रागे करेंगे । पृष्ठ ३२१

<sup>(</sup>२) सर्वज्ञ-वीतराग ब्रह्नेन्तदेव हैं: बाह्य-ग्रम्यन्तर परिग्रह रहित निर्ग्रन्य गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रंथमें भ्रागे विशेष लिखेंगे सो जानना । पृष्ठ १३६

<sup>(</sup>३) इसलिए सम्यक्ष्रद्धानका स्वरूप यह नहीं है। सच्चा स्वरूप है उसका वर्णन भ्रागे करेंगे सो जानना। पृष्ठ १५७

<sup>(</sup>४) परन्तु द्रव्यिंनगी मुनिके शास्त्राम्यास होनेपर भी मिथ्याज्ञान कहा है, ग्रसंयत सम्यग्दृष्टिका विषयादिरूप जानना उसे सम्यग्ज्ञान कहा है। इसलिए यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप ग्रागे कहेंगे सो जानना। पृष्ठ १५७

<sup>(</sup>५) स्रीर उनके मतके श्रनुसार गृहस्थादिकके महाव्रतादि विना अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र होता है, इसलिए यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप दूसरा है सो आगे कहेंगे। पृष्ठ १४ म

प्राप्त मोक्षमार्गप्रकाशकमें नौ अधिकार हैं। प्रारम्भमें ग्राठ ग्रधिकार तो पूर्ण हो गए, किन्तु नौवाँ ग्रधिकार ग्रपूर्ण है। इस ग्रधिकारमें जिस प्रकार विषय (सम्यग्दर्शन) उठाया गया है, उसके श्रनुरूप इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सका है। सम्यग्दर्शनके श्राठ श्रंग श्रौर पच्चीस दोषोंके नाम मात्र गिनाए जा सके हैं। उनका सांगोपांग विवेचन नहीं हो पाया है। जहाँ विषय छूटा है वहाँ विवेच्य प्रकरण भी श्रधूरा रह गया है, यहाँ तक कि ग्रंतिम पृष्ठका ग्रंतिम शब्द 'बहुरि' भी बहु '''िलखा जाकर ग्रधूरा छूट गया है।

मोक्षमार्गप्रकाशककी हस्तलिखित मूल प्रति देखने पर यह प्रतीत हुन्ना कि मोक्षमार्गप्रकाशकके अधिकारोंके कम एवं वर्गीकरएाके सम्बन्धमें पंडितजी पुनिवचार करना चाहते थे क्योंकि तीसरे अधिकार तक तो वे अधिकारके अंत होनेपर स्पष्ट रूपसे लिखते हैं कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय अधिकार समाप्त हुन्ना; किन्तु चौथे अधिकारसे यह कम अव्यवस्थित हो गया है। चौथेके अन्तमें लिखा है 'छठा अधिकार समाप्त हुम्रा'। पाँचवें अधिकारके अन्तमें कुछ लिखा व कटा हुन्ना है। पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुम्ना है एवं वहाँ अधिकार शब्दका प्रयोग नहीं है। छठे अधिकार के अन्तमें छठा लिखने की जगह छोड़ी गई है। उसकी जगह ६ का अंक लिखा हुन्ना है। सातवें और आठवें अधिकारके अन्तका विवरण स्पष्ट होनेपर भी उनमें अधिकार संख्या नहीं दी गई है एवं उसके लिये स्थान खाली छोड़ा गया है।

ग्रंथके ग्रारम्भमें प्रथम पृष्ठ पर ग्रधिकारका नम्बर तथा नाम जैसे 'पीठबंध प्ररूपक प्रथम ग्रधिकार' नहीं लिखा है, जैसा कि प्रथम ग्रधिकारके ग्रन्तमें लिखा गया है। "ॐ नमः सिद्धं।। ग्रथ मोक्षमार्ग्ग प्रकाशक नामा शास्त्र लिख्यते।।" लिखकर मंगला-चरण ग्रारम्भ कर दिया गया है। ग्रन्य ग्रधिकारोंके प्रारम्भमें भी ग्रधिकार निर्देश व नामकरण नहीं किया गया है।

श्रपूर्ण नौवें श्रधिकारको पूर्ण करनेके बाद उसके श्रागे श्रौर भी कई श्रधिकार लिखनेकी उनकी योजना थी। न मालूम पंडितप्रवर टोडरमलजीके मस्तिष्कमें कितने श्रधिकार प्रच्छन्न थे? प्राप्त नौ श्रधिकारोंमें लेखकने बारह स्थानों पर ऐसे संकेत दिये हैं कि इस विषय पर श्रागे यथास्थान विस्तारसे प्रकाश डाला जायगा।

<sup>ै</sup> मोक्षमार्गप्रकाशक, प्रस्तुत संस्कर**ए**।

<sup>(</sup>१) सो इन सबका विशेष भ्रागे कर्म भ्रधिकारमें लिखेंगे वहाँसे जानना । पृष्ठ ३०

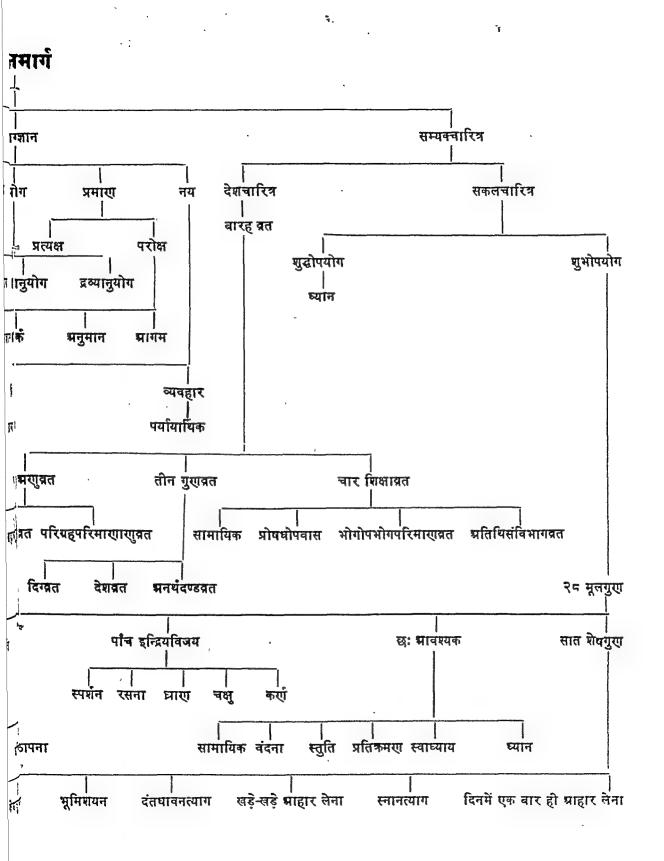

# मोक्षमार्गप्रकाशककी संभावित रूपरेखा :

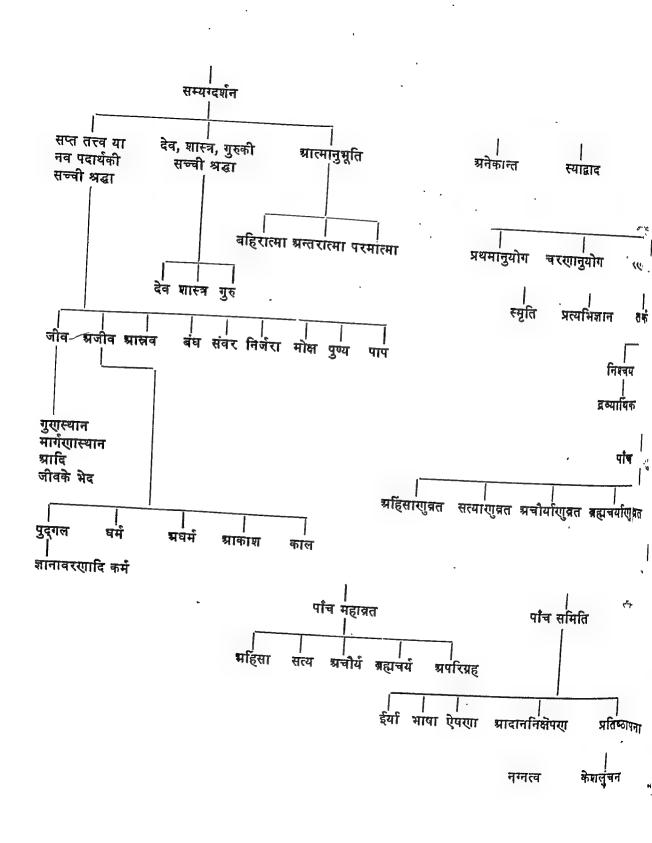

उठाया गया है उसके सम्बन्धमें उठने वाली प्रत्येक शंकाका समाधान प्रस्तुत करनेका सफल प्रयास किया गया है। प्रतिपादन शैलीमें मनोवैज्ञानिकता एवं मौलिकता पाई जाती है। प्रथम शंकाके समाधानमें द्वितीय शंकाकी उत्थानिका निहित रहती है। ग्रंथको पढ़ते समय पाठकके हृदयमें जो प्रश्न उपस्थित होता है उसे हम ग्रगली पंक्तिमें लिखा पाते हैं। ग्रंथ पढ़ते समय पाठकको ग्रागे पढ़नेकी उत्सुकता बराबर बनी रहती है।

वाक्य-रचना संक्षिप्त ग्रौर विषय-प्रतिपादन श्रौली तार्किक एवं गंभीर है। व्यर्थका विस्तार उसमें नहीं है, पर विस्तारके संकोचमें कोई विषय ग्रस्पष्ट नहीं रहा है। लेखक विषयका यथोचित विवेचन करता हुग्रा ग्रागे बढ़नेके लिए सर्वत्र ही ग्रातुर रहा है। जहाँ कहीं विषयका विस्तार भी हुग्रा है वहाँ उत्तरोत्तर नवीनता ग्राती गई है। वह विषय-विस्तार सांगोपांग विषय-विवेचनाकी प्रेरणासे ही हुग्रा है। जिस विषयको उन्होंने छुग्रा उसमें 'क्यों'का प्रश्नवाचक समाप्त हो गया है। शैली ऐसी ग्रद्भुत है कि एक ग्रपरिचित विषय भी सहज हृदयंगम हो जाता है।

विषयको स्पष्ट करनेकेलिए समुचित उदाहरएगेंका समावेश है। कई उदाहरएग तो सांगरूपकके समान कई श्रिधकारों तक चलते हैं। जैसे — रोगी श्रौर वैद्यका उदाहरएग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं श्रौर पंचम श्रिधकारके श्रारंभमें श्राया है। श्रपनी बात पाठकके हृदयमें उतारनेके लिए पर्याप्त श्रागम-प्रमाएग, सैंकड़ों तर्क तथा जैनाजैन दर्शनों श्रौर ग्रंथोंके श्रनेक कथन व उद्धरएग प्रस्तुत किये गए हैं। ऐसा लगता है वे जिस विषयका विवेचन करते हैं उसके सम्बन्धमें श्रसंख्य ऊहापोह उनके मानसमें हिलोरें लेने लगते हैं तथा वस्तुकी गहराईमें उतरतेही श्रनुभूति लेखनीमें उतरने लगती है। वे विषयको पूरा स्पष्ट करते हैं। प्रसंगानुसार जहाँ विषय श्रस्पष्ट छोड़ना पड़ा है वहाँ उल्लेख कर दिया है कि उसे श्रागे विस्तारसे स्पष्ट करेंगे।

प्रतिपाद्य विषयकी दृष्टिसे भी पंडितजीका प्रदेय कम नहीं है। यद्यपि मोक्षमार्ग-प्रकाशकका प्रत्येक वाक्य आर्षसम्मत है तथापि उसमें बहुतसा नया प्रमेय उपस्थित किया गया है जो जिनागममें उस रूपमें अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। इसप्रकारके विषय ग्रंथमें सर्वत्र आए हैं। विशेष कर सातवाँ व आठवाँ अधिकार इस दृष्टिसे उल्लेखनीय है। कुछ प्रकरण निम्नलिखित हैं – जिनका विस्तृत विवेचन यहाँ संभव नहीं है, श्रतः वे मूलमें पठनीय हैं:-

(१) निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी आदिके रूपमें जैन मिथ्यादृष्टियोंका वर्गीकरण (पृष्ठ १६३) काशी निवासी कविवर वृन्दावनदासको लिखे पत्रमें पंडित जयचंदजी छाबड़ाने विक्रम संवत् १८८० में मोक्षमार्गप्रकाशकके अपूर्ण होनेकी चर्चाकी एवं मोक्षमार्ग-प्रकाशकको पूर्ण करनेके उनके अनुरोधको स्वीकार करनेमें असमर्थता व्यक्त की है।

त्रतः यह तो निश्चित है कि वर्त्तमान प्राप्त मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रपूर्ण है, पर प्रश्न यह रह जाता है कि इसके ग्रागे मोक्षमार्गप्रकाशक लिखा गया या नहीं? इसके ग्राकारके सम्बन्धमें साधर्मी भाई ब्र० रायमलने ग्रपनी इन्द्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में विक्रम संवत् १८२१ में इसे बीस हजार श्लोक प्रमाण लिखा है तथा इन्होंनेही ग्रपने चर्चा-संग्रह ग्रंथमें इसके बारह हजार श्लोक प्रमाण होनेका उल्लेख किया है।

ब्र० रायमल पंडित टोडरमलजीके अनन्य सहयोगी एवं नित्य निकट सम्पर्कमें रहने वाले व्यक्ति थे। उनके द्वारा लिखे गए उक्त उल्लेखोंको परस्पर विरोधी उल्लेख कह कर अप्रमािएत घोषित कर देना अनुसंधानके महत्त्वपूर्ण सूत्रकी उपेक्षा करना होगा। गंभीरतासे विचार करने पर ऐसा लगता है कि बारह हजार श्लोक प्रमाएा तो प्राप्त मोक्षमार्गप्रकाशकके सम्बन्धमें है, क्योंकि प्राप्त मोक्षमार्गप्रकाशक है भी इतना ही; किन्तु बीस हजार श्लोक प्रमाएा वाला उल्लेख उसके अप्राप्तांशकी अरेर संकेत करता है।

मेरा अनुमान है कि इस ग्रंथका अप्राप्तांश उनके अन्य सामानके साथ तत्कालीन सरकारने जब्त कर लिया गया होगा और यदि उनका जब्तीका सामान राजकोषमें सुरक्षित होगा तो निश्चित ही उनके अध्ययनकी अन्य सामग्री व बाकीका मोक्षमार्ग-प्रकाशक भी उसमें होना चाहिए।

उनके जब्त किये गये सामानकी एक सूची भी लेखकके द्वारा देखी गई है, पर उसके बारेमें स्रभी विस्तारसे कुछ लिखना संभव नहीं है।

यह ग्रंथ विवेचनात्मक गद्यशैलीमें लिखा गया है। प्रश्नोत्तरों द्वारा विषयको बहुत गहराईसे स्पष्ट किया गया है। इसका प्रतिपाद्य एक गंभीर विषय है, पर जिस विषयको

२ पंडित टोडरमल: व्यक्तित्व ग्रौर कर्त्तृत्व, परिशिष्ट १

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रस्तुत ग्रंथ, प्रस्तावना, १७

सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवोंके परिएगाम सुधारनेके अर्थ कहे हैं। तथा वहाँ किंचित् हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं; परन्तु जिसमें थोड़ा अपराध और गुएग अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिएगामोंकी तो पहिचान नहीं है और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुएग कितना होता है – ऐसे नफा-टोटेका ज्ञान नहीं है व विधि-अविधिका ज्ञान नहीं है।

तथा शांस्त्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धतिरूप प्रवर्तता है। यदि बाँचता है तो ग्रीरोंको सुना देता है, यदि पढ़ता है तो ग्राप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है; परन्तु जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है उसे ग्राप ग्रन्तरंगमें नहीं ग्रवधारण करता – इत्यादि धर्मकार्योंके मर्मको नहीं पहिचानता।

कितने तो जिसप्रकार कुलमें बड़े प्रवर्तते हैं उसीप्रकार हमें भी करना, ग्रथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, व ऐसा करनेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि होगी — इत्यादि विचारसहित ग्रभूतार्थधर्मको साधते हैं। "

विद्वानों ग्रौर मुमुक्षु-बंधुग्रोंका ध्यान ग्राकिषत करनेके लिए मोक्षमार्ग प्रकाशकमें समागत जैनधर्मके मूलतत्त्वको स्पर्श करने वाले कुछ क्रांतिकारी वाक्य-खंड यहाँ प्रस्तुत हैं:-

- (१) इसलिये हिंसादिवत् ग्रहिंसादिकको भी वन्धका कारण जानकर हेय ही मानना। (पृष्ठ २२६)
- (२) तत्त्वार्थसूत्रमें श्रास्रव पदार्थका निरूपण करते हुए महाव्रत-श्रगुव्रतको भी श्रास्रव-रूप कहा है। वे उपादेय कैंसे हों? (पृष्ठ २२६)
- (३) सो हिंसाके परिगामोंसे तो पाप होता है ग्रौर रक्षाके परिगामोंसे संवर कहोगे तो पुण्यबन्धका कारगा कीन ठहरेगा ? (पृष्ठ २२८)
- (४) परन्तु भक्ति तो राग-रूप है और रागसे बन्ध है, इसलिये मोक्षका कारण नहीं है। (पृष्ठ २२२)
- ( १ ) तथा राग-द्वेष-मोहरूप जो श्रास्रवभाव हैं, उनका तो नाश करनेकी चिन्ता नहीं श्रीर बाह्य किया श्रथवा बाह्य निमित्त मिटानेका उपाय रखता है, सो उनके मिटानेसे श्रास्रव नहीं मिटता। (पृष्ठ २२७)

<sup>े</sup> मोक्षमागैप्रकाशक, प्रस्तुत संस्कररा, पृष्ठ २२०-२२१

- (२) पंचपरमेष्ठीका सही स्वरूप (पृष्ठ २ व २२१)
- (३) सप्त तत्त्वों संबंधी भूल (पृष्ठ २२५)
- (४) निश्चय-व्यवहार (पृष्ठ २४८)
- (५) जैन शास्त्रोंका अर्थ समभनेकी पद्धति (पृष्ठ २५१)
- (६) चारों श्रनुयोगोंका प्रयोजन, व्याख्यानका विधान, कथनपद्धति, दोष कल्पनाका निराकरण श्रादि (पृष्ठ २६८)

सैद्धान्तिक दृष्टिसे तो उन्होंने नया प्रमेय उपस्थित किया ही है, साथ ही तत्कालीन समाज एवं उसके धार्मिक किया-कलाप भी उनकी दृष्टिसे ग्रोभल नहीं रह सके। शास्त्राध्ययन एवं ग्रात्मानुभवनके ग्रतिरिक्त उनका लोक-निरीक्षण भी ग्रत्यन्त सूक्ष्म रहा है। नमूनेके तौर पर लगभग २१० वर्ष पुराना उनका यह चित्रण ग्राज भी सर्वत्र देखा जा सकता है:—

"वहाँ कितनेही जीव कुलप्रवृत्तिसे ग्रथवा देखा-देखी लोभादिके ग्रभिप्रायसे धर्म साधते हैं, उनके तो धर्मदृष्टि नहीं है।

यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है ग्रौर मुखसे पाठादि करते हैं व नमस्कारादि करते हैं; परन्तु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजनके ग्रर्थ स्तुति करता हूँ, पाठमें क्या ग्रर्थ है, सो कुछ पता नहीं है।

तथा कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लग जाता है; वहाँ सुदेव-गुरु-शास्त्रादि व कुदेव-गुरु-शास्त्रादिकी विशेष पहिचान नहीं है ।

तथा यदि दान देता है तो पात्र-ग्रपात्रके विचार रहित जैसे ग्रपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है।

तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है; परिगामोंकी पहिचान नहीं है।

तथा व्रतादिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है; सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई भूठी करता है; ग्रीर जो ग्रंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्यमें भी रागादिक पोषणके साधन करता है।

तथा पूजा-प्रभावनादि कार्य करता है तो वहाँ जिसप्रकार लोकमें बड़ाई हो, व विषय-कषायका पोषगा हो उसप्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है।

- (१३) ग्वालेने मुनिको अग्निसे तपाया ग्याना अविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है; परन्तु इस छलसे औरोंको धर्मपद्धितमें जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। (पृष्ठ २७४)
- (१४) देखो, तत्त्वविचार की महिमा! तत्त्वविचाररहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं; और तत्त्वविचारवाला इसके विना भी सम्यक्त्वका अधिकारी होता है। (पृष्ठ २६०)

पंडित टोडरमलजी ने मोक्षमार्गमें वीतरागताको सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रौर सम्यक्चारित्र तीनोंकी परिभाषा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष रूपमें वीतरागताको प्रमुख स्थान दिया है। विस्तृत विश्लेषरा करनेके बाद वे लिखते हैं:-

"इसलिये बहुत क्या कहें – जिसप्रकारसे रागादि मिटानेका श्रद्धान हो वहीं श्रद्धात सम्यग्दर्शन है, जिसप्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो वहीं जानना सम्यग्ज्ञान है, तथा जिसप्रकारसे रागादि मिटें वहीं श्राचरण सम्यक्चारित्र है; ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है।" (पृष्ठ २१३)

पंडित टोडरमलजीका पद्य साहित्य यद्यपि सीमित है, फिर भी उसमें जो भी है उनके किव-हृदयको समभ्रतेके लिये पर्याप्त है। उनके पद्योंमें विषयकी उपादेयता, स्वानु-भूति की महत्ता, जिन और जिन-सिद्धान्त परम्पराका महत्त्व आदि बातोंका रुचिपूर्ण शैलीमें अलंकृत वर्णन है। बानगीके तौर पर एक दो अलंकृत छन्द प्रस्तुत हैं:-

गोमूत्रिका बन्ध व चित्रालंकार -

मैं नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन।
मैन मान बिन दान घन एन हीन तन छीन।।

इसे गोमूत्रिका बन्धमें इसप्रकार रखेंगे:-



- (६) परद्रव्य कोई जबरन् तो बिगाड़ता नहीं है, ग्रपने भाव बिगड़ें तब वह भी बाह्य निमित्त है। तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिये नियमरूपसे निमित्त भी नहीं है। इसप्रकार परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्याभाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं। (पृष्ठ २४४)
- (७) तथापि करें क्या ? सच्चा तो दोनों नयोंका स्वरूप भासित हुम्रा नहीं, म्रौर जिनमतमें दो नय कहे हैं उनमेंसे किसीकी छोड़ा भी नहीं जाता; इसलिये भ्रम-सहित दोनोंका साधन साधते हैं; वे जीव भी मिथ्यादृष्टि जानना। (पृष्ठ २४८)
- ( = ) सो मोक्षमार्ग दो नहीं हैं, मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो 'निश्चय मोक्षमार्ग' है। ग्रौर जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नहीं, परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी है उसे उपचारसे मोक्षमार्ग कहा जाय सो 'व्यवहार मोक्षमार्ग' है। क्योंकि निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। (पृष्ठ २४६)
- ( ६ ) व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिकको किसीको किसीमें मिला कर निरूपण करता है; सो ऐसेही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है; इसलिये उसका त्याग करना। तथा निश्चयनय उन्हींको यथावत् निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है; सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है; इसलिये उसका श्रद्धान करना। (पृष्ठ २५१)
- (१०) जैसे मेघ वर्षा होनेपर बहुतसे जीवोंका कल्यागा होता है श्रौर किसीको उल्टा नुकसान हो, तो उसकी मुख्यता करके मेघका तो निषेध नहीं करना; उसी प्रकार सभामें श्रध्यात्म उपदेश होनेपर बहुतसे जीवोंको मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती है, परन्तु कोई उल्टा पापमें प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके श्रध्यात्म-शास्त्रोंका तो निषेध नहीं करना। (पृष्ठ २६२)
- (११) ग्रौर तत्त्वनिर्णय न करनेमें किसी कर्मका दोष है नहीं, तेरा ही दोष है; परन्तु तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है ग्रौर ग्रपना दोष कर्मादिकको लगाता है; सो जिन ग्राज्ञा माने तो ऐसी ग्रनीति सम्भव नहीं है। (पृष्ठ ३११)
- (१२) वात्सल्य अंगकी प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा की है। इस छलसे श्रीरोंको ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। (पृष्ठ २७४)

हमहू करिकै तहाँ प्रवेश, पायो तारन कारन देश। चितवन करि ग्रर्थनको सार, ग्रैसे कीन्हों बहुरि विचारि।। संस्कृत संदृष्टिनिकौ ज्ञान, निहं जिनके ते बाल समान। गमन करनकौ ग्रति तरफरें, बल बिनु नाहिं पदिनकौं धरें।। तिनि जीवनिकौं गमन उपाय, भाषाटीका दई बनाय। वाहन सम यह सुगम उपाव, या करि सफल करौ निज भाव।।

पंडितजीका सबसे बड़ा प्रदेय यह है कि उन्होंने संस्कृत, प्राकृतमें निवद्ध स्राध्यात्मिक तत्त्वज्ञानको भाषा-गद्यके माध्यमसे व्यक्त किया ग्रीर तत्त्व-विवेचनमें एक नई दृष्टि दी। यह नवीनता उनकी क्रान्तिकारी दृष्टिमें है। वे तत्त्वज्ञानको केवल परम्परागत मान्यता एवं शास्त्रीय प्रामाणिकताके संदर्भमें नहीं देखते। तत्त्वज्ञान उनके लिए एक सजीव चिन्तन-प्रक्रिया है, जो केवल शास्त्रीय परम्परागत रूढ़ियोंका ही खंडन नहीं करती, वरन् समकालीन प्रचलित रूढ़ियोंका भी खण्डन करती है। उनकी मौलिकता यह है कि जिस तत्त्वज्ञानसे लोग रूढ़िवादका समर्थन करते थे, उसी तत्त्वज्ञानसे उन्होंने रूढ़िवादको निरस्त किया। उन्होंने समाजकी नहीं, तत्त्वज्ञानकी चिन्तन-रूढ़ियोंका खंडन किया। उनकी स्थापना है कि कोई भी तत्त्वचिन्तन तब तक मौलिक नहीं जब तक वह स्रपनी तर्क ग्रीर ग्रनुभूति पर सिद्ध न कर लिया गया हो। कुल ग्रीर परम्परासे जो तत्त्वज्ञानको स्वीकार लेते हैं, वह भी सम्यक् नहीं है। उनके ग्रनुसार धर्म परम्परा नहीं, स्वपरीक्षित साधना है।

वे मुख्य रूपसे श्राध्यात्मिक चिन्तक हैं, परन्तु उनके चिन्तनमें तर्क श्रीर श्रनुभूति का सुन्दर समन्वय है। वे विचारका ही नहीं, उनके प्रवर्त्तक श्रीर ग्रह्णकर्त्ताकी योग्यता-श्रयोग्यताका भी तर्ककी कसौटी पर विचार करते हैं। तत्त्वज्ञानके श्रनुशीलनके लिए उन्होंने कुछ योग्यताएँ श्रावश्यक मानी हैं। उनके श्रनुसार मोक्षमार्ग कोई पृथक् नहीं, प्रत्युत श्रात्म-विज्ञान ही है, जिसे वे वीतराग-विज्ञान कहते हैं। जितनी चीजें इस वीतराग-विज्ञानमें रुकावट डालती हैं, वे सब मिथ्या हैं। उन्होंने इन मिथ्या भावोंके गृहीत श्रीर श्रगृहीत दो भेद किए हैं। गृहीत मिथ्यात्वसे उनका तात्पर्य उन विभिन्न धारणाश्रों श्रीर मान्यताश्रोंसे है जिन्हें हम श्रध्यात्मसे श्रनभिज्ञ गुरु श्रादिके संसर्गसे ग्रहण करते हैं श्रीर उन्हें ही वास्तविक मान लेते हैं – चाहे वे पर मतकी हों या श्रपने मतकी। इसके श्रंतर्गत उन्होंने उन सारी जैन मान्यताश्रोंका तार्किक विश्लेषण किया है जो छठी शतीसे लेकर श्रठारहवीं शती तक जैन तत्त्वज्ञानका श्रंग मानी जाती रहीं श्रीर जिनका

यह चित्रके रूपमें इसप्रकार रखा जायगा:-

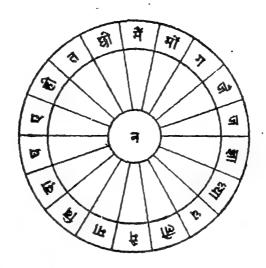

इसका अर्थ है – मैं ज्ञान ग्रौर ध्यानरूपी धनमें लीन रहने वाले, काम ग्रौर अभिमानसे रहित, मेघके समान धर्मोपदेशकी वर्षा करने वाले, पापरहित, क्षीएकषाय, नग्नदिगम्बर जैन साधुग्रोंको नमस्कार करता हूँ।

ध्यानसे देखने पर उक्त छन्दमें अनुप्रास, यमक आदि अलंकार भी खोज़े जा सकते हैं।

इसीप्रकार एक लम्बा सांगरूपक भी देखने योग्य है, जो कि मूलग्रंथ गोम्मटसारकी तुलना गिरनारसे एवं अनेक टीकाओंकी तुलना गली, मार्ग एवं वाहनसे करते हुए प्रस्तुत किया गया है:-

नेमिचंद जिन शुभ पद धारि, जैसे तीर्थ कियो गिरिनारि।
तैसें नेमीचंद मुनिराय, ग्रन्थ कियो है तरण उपाय।।
देशनिमें सुप्रसिद्ध महान, पूज्य भयो है यात्रा थान।
यामें गमन करें जो कोय, उच्चपना पावत है सोय।।
गमन करनकों गली समान, कर्नाटक टीका ग्रमलान।
ताकों श्रनुसरती शुभ भई, टीका सुन्दर संस्कृत मई।।
केशव वर्णी बुद्धि निधान, संस्कृत टीकाकार सुजान।
मार्ग कियो तिहि जुत विस्तार, जह स्थूलनिको भी संचार।।

उनकी शैलीकी प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रिधकांश ग्रागम-प्रमाण शंकाकारके मुखमें रखे हैं। उनका शंकाकार प्रायः प्रत्येक शंका ग्रापंवाक्य प्रस्तुत करके सामने रखता है ग्रीर समाधानकर्त्ता ग्रापंवाक्योंका ग्रपेक्षाकृत कम प्रयोग करता है ग्रीर ग्रमुभूतिजन्य युक्तियों ग्रीर उदाहरणों द्वारा उसकी जिज्ञासा शान्त करता है।

उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि पंडित टोडरमलजी न केवल टीकाकार थे विलक्त प्रध्यात्मके मौलिक विचारक भी थे। उनका यह चिंतन समाजको तत्कालीन परिस्थितियों ग्रीर बढ़ते हुए ग्राध्यात्मक शिथिलाचारके संदर्भमें एकदम सटीक है। इसके पूर्व ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें ग्रीभव्यक्तिका माध्यम तात्कालिक प्रचलित लोकभाषाके गद्यको बनाया गया हो ग्रीर जो इतना प्रांजल हो। वे यह ग्रच्छी तरह समभ चुके थे कि वेलाग ग्रीर मौलिक चिंतनके भारको पद्यकी बजाय गद्यही वहन कर सकता है। इसप्रकार ब्रजभाषा गद्यके ये प्रथम शैलीकार सिद्ध होते हैं। मूलभाषा ब्रज होते हुए भी उसमें खड़ी बोलीका खड़ापन भी है, साथही उसमें स्थानीय रंगत भी है।

वे विशुद्ध ग्रात्मवादी विचारक थे। उन्होंने उन सभी विचारधाराग्रों पर तीखा प्रहार किया जो ग्राध्यात्मिकताके विपरीत थीं। ग्राचार्य कुन्दकुन्दके समय जो विशुद्ध ग्रध्यात्मवादी ग्रांदोलनकी लहर उठी थी, वे उसके ग्रपने युगके सर्वोत्तम व्याख्याकार थे।

श्राध्यात्मिकताके प्रति उनकी रुचि श्रौर निष्ठाका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने लगभग एक लाख श्लोक प्रमाण गद्य लिखा । सादगी, श्राध्यात्मिक चिन्तन, लेखन श्रौर स्वाभिमान उनके व्यक्तित्वकी सबसे बड़ी निशेषताएँ हैं । वे श्रपने युगकी जैन श्राध्यात्मिक विचारधाराश्रोंके ज्योतिकेन्द्र थे । श्राध्यात्मिकता उनके लिये श्रनुभूतिमूलक चिन्तन है । चारों श्रनुयोगोंके श्रध्ययनके सम्बन्धमें विचार करते हुए उन्होंने श्राध्यात्मिक श्रध्ययन पर सबसे श्रिधक बल दिया है ।

ग्राध्यात्मिक चिंतनकी ऐसी अनुभूतिमूलक सहज लोकाभिन्यक्ति, वह भी गद्यमें, पंडितजीका बहुत बड़ा प्रदेय है। ग्राध्यात्मिक चिंतनकी ग्रिभिन्यक्तिके लिये गद्यका प्रवर्त्तक, न्यवहार ग्रीर निश्चय व प्रवृत्ति ग्रीर निवृत्तिका संतुलनकर्त्ता, धार्मिक ग्राडम्वर ग्रीर साम्प्रदायिक कट्टरताग्रोंकी तर्कसे धिज्जियाँ उड़ा देने वाला, निस्पृही ग्रीर ग्रात्मिनिष्ठ गद्यकार इसके पूर्व हिन्दीमें नहीं हुग्रा। उनका गद्य लोकाभिन्यक्ति ग्रीर ग्रात्माभिन्यक्तिका सुन्दर समन्वय है। दार्शनिक चिंतनकी ऐसी सहज गद्यात्मक ग्रिभिन्यक्ति कि जिसमें गद्यकारका न्यक्तित्व खुलकर भलक उठे, इसके पूर्व विरल है।

विशुद्ध ग्राध्यात्मिक-ज्ञानसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा । जैन साधनाके इस बाह्य ग्राडम्बर – क्रियाकाण्ड, भट्टारकवाद, शिथिलाचार ग्रादिका उन्होंने तलस्पर्शी ग्रौर विद्वत्तापूर्ण खण्डन किया है । इसके पूर्व बनारसीदास इसका खण्डन कर चुके थे; परन्तु पंडितजीने जिस चितन, तर्क-वितर्क, शास्त्र-प्रमाण, ग्रनुभव ग्रौर गहराईसे विचार किया है वह ठोस, प्रेरणापद, विश्वसनीय एवं मौलिक है । इस दृष्टिसे उन्हें एक ऐसा विशुद्ध ग्राध्यात्मिक चितक कहा जा सकता है जो हिन्दी-जैन-साहित्यके इतिहासमें ही नहीं, बल्कि प्राकृत व ग्रपभ्र शमें भी पिछले एक हजार वर्षोंमें नहीं हुग्रा ।

टीकाकार होते हुए भी पंडितजीने गद्यशैलीका निर्माण स्वयं किया। उनकी शैली दृष्टान्तयुक्त प्रश्नोत्तरमयी तथा सुगम है। वे ऐसी शैलीको अपनाते हैं जो न तो एकदम शास्त्रीय है और न आध्यात्मिक सिद्धियों और चमत्कारोंसे बोभिल। उनकी इस शैलीका सर्वोत्तम निर्वाह मोक्षमार्गप्रकाशकमें है। तत्कालीन स्थितिमें गद्यको आध्यात्मिक चिन्तनका माध्यम बनाना बहुत ही सूभ-बूभ और श्रमका कार्यथा। उनकी शैलीमें उनके चितकका चरित्र और तर्कका स्वभाव स्पष्ट भलकता है। एक आध्यात्मिक लेखक होते हुए भी उनकी गद्यशैलीमें व्यक्तित्वका प्रक्षेप उनकी मौलिक विशेषता है।

उनकी शैलीकी एक विशेषता यह है कि प्रश्न भी उनके होते हैं और उत्तर भी उनके। पूर्व प्रश्नके समाधानमें अगला प्रश्न उभर कर आ जाता है। इसप्रकार विषयका विवेचन अंतिम बिन्दु तक पहुँचने परही वह प्रश्न समाप्त होता है। उनकी गद्यशैलीकी एक मौलिकता यह है कि वे प्रत्यक्ष उपदेश न देकर अपने पाठकके सामने वस्तुस्थितिका चित्रण और उसका विश्लेषण इस तरह करते हैं कि उसे अभीष्ट निष्कर्ष पर पहुँचना ही पड़ता है। एक चिकित्सक रोगके उपचारमें जिस प्रक्रियाको अपनाता है, पंडितजीकी शैलीमें भी वह प्रक्रिया देखी जा सकती है। उनकी शैली तर्कवितर्कमूलक होते हुए भी अनुभूतिमूलक है। कभी-कभी वे मनोवैज्ञानिक तर्कों से भी काम लेते हैं। उनके तर्कमें कठमुल्लोपन नहीं है। उनकी गद्यशैलीमें उनका अगाध पाण्डित्य एवं आस्था सर्वत्र प्रतिबिम्बत है। उनकी प्रश्नोत्तर शैली आत्मीय है, क्योंकि उसमें प्रश्नकर्त्ता और समाधानकर्त्ता एक ही है। उसमें शास्त्रीय और लौकिक जीवनसे सम्वन्धित दोनों प्रकारकी समस्याओंका विवेचन है। दृष्टान्त उनकी शैलीमें मिण-कांचन योगसे चमकते हैं। दृष्टान्तोंक प्रयोगमें पंडितजी का सूक्ष्म-वस्तु निरीक्षण प्रतिविम्वत है। जीवनके और शास्त्रके प्रत्येक क्षेत्रसे उन्होंने उदाहरण चुने हैं, लोकोक्तियोंका भी प्रयोग मिलता है।



\* नमः सिद्धेभ्यः श्राचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी कृत

# मोक्षमार्गप्रकाशक

# पहला स्रधिकार पीठबंध प्ररूपण

अथ, मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है।

#### [मंगलाचरगा]

दोहा - मंगलमय मंगलकरग्, वीतराग - विज्ञान । नमौं ताहि जातें भये, अरहंतादि महान ॥१॥ करि मंगल करिहों महा, ग्रंथकरनको काज । जातें मिले समाज सब, पावे निजयद राज ॥२॥

श्रथ, मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रका उदय होता है। वहाँ मंगल करते हैं:
एमो श्ररहंताएां, रामो सिद्धारां रामो श्रायित्यारां।

एमो उवज्भायारां, रामो लोए सन्वसाहरां।।

यह प्राकृतभाषामय नमस्कारमंत्र है सो महामंगलस्वरूप है। तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है:-

नमोऽर्हद्भ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्राचार्यभ्यः, नमः उपाध्यायेभ्यः, नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । तथा इसका ग्रर्थ ऐसा है: – नमस्कार ग्ररहंतोंको, नमस्कार सिद्धोंको, नमस्कार ग्राचार्योंको, नमस्कार उपाध्यायोंको, नमस्कार लोकमें समस्त साधुग्रोंको । – इसप्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिये इसका नाम नमस्कारमंत्र है ।

श्रब, यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूपका चिन्तवन करते हैं :-

लोकभाषा काव्यशैलीमें 'रामचरितमानस' लिख कर महाकि तुलसीदासने जो काम किया, वही काम उनके दो सौ वर्ष बाद गद्यमें जिन-ग्रध्यात्मको लेकर पंडित टोडरमलजीने किया। इसीलिये इन्हें ग्राचार्यकल्प कहा गया। ये रीतिकालमें ग्रवश्य हुए, पर इनका संबंध रीतिकाव्यसे दूरका भी नहीं है ग्रौर न यह उपाधि 'काव्यशास्त्रीय ग्राचार्य'की सूचक है। इनका संबंध तो उन महान दिगम्बराचार्योंसे है, जिन्होंने जैन साहित्यकी वृद्धिमें ग्रभूतपूर्व योगदान किया है। उनके समान सम्मान देनेके लिए इन्हें 'ग्राचार्यकल्प' कहा जाता है। इनका काम जैन ग्राचार्योंसे किसी भी प्रकार कम नहीं है, किन्तु जैन परम्परामें 'ग्राचार्यपद' नग्न दिगम्बर साधुको ही प्राप्त होता है, ग्रतः इन्हें ग्राचार्य न कह कर 'ग्राचार्यकल्प' कहा गया।

जगतके सभी भौतिक द्वन्द्वोंसे दूर रहने वाले एवं निरंतर श्रात्मसाधना व साहित्य-साधनारत इस महामानवको जीवनकी मध्य वयमें ही साम्प्रदायिक विद्वेषका शिकार होकर जीवनसे हाथ धोना पड़ा।

प्रतिभाग्रोंका लीक पर चलना किठन होता है, पर ऐसी प्रतिभाएँ बहुत कम होती हैं, जो लीक छोड़ कर चलें ग्रौर भटक न जायें। पंडित टोडरमलजी भी उन्हींमेंसें एक हैं जो लीक छोड़ कर चले, पर भटके नहीं।

प्रस्तुत ग्रंथ मोक्षमार्गप्रकाशक स्राद्योपान्त मूलतः पठनीय एवं मननीय है। इसका स्रध्ययन-मनन प्रत्येक स्रात्माभिलाषीकेलिये परम कल्याएकारक है। पंडितजीने स्वयं इसके प्रत्येक स्रधिकारके स्रंतमें इस बातका उल्लेख किया है। सहज उपलब्ध तत्त्वज्ञानके सुस्रवसरको योंहीं खो देने वालोंको लक्ष्य करके उन्होंने लिखा है:—

"जिसंप्रकार बड़े दरिद्रीको अवलोकनमात्र चिंतामिए को प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ीको अमृत-पान कराये और वह न करे; उसीप्रकार संसार पीड़ित जीवको सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्यकी महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपनेको समता आती है।" (पृष्ठ २०)

पंडितजीके इन्हीं प्रेरणाप्रद शब्दोंके साथ हम विराम लेते हैं।

जयपुर, दिनांक २१ जनवरी, १९७४ ई० [संशोवन: १ मई, १९७८ ई०] ् – (डॉ०) हुकमचन्द भारित्ल

# ग्राचार्य-उपाध्याय-साधुका सामान्य स्वरूप

श्रव, श्राचार्य-उपाध्याय-साधुके स्वरूपका श्रवलोकन करते हैं :-

जो विरागी होकर, समस्त परिग्रहका त्याग करके, शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म श्रंगीकार करके - श्रंतरंगमें तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपनेको श्रापरूप श्रन्भव करते हैं, परद्रव्यमें श्रहंबुद्धि धारए नहीं करते, तथा श्रपने ज्ञानादिक स्वभावहीको श्रपना मानते हैं, परभावोंमें ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं परन्तु इष्ट-ग्रनिष्ट मानकर उनमें राग-द्वेष नहीं करते; शरीरकी स्रनेक स्रवस्थाएँ होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परन्तु वहाँ कुछ भी सुख-दु:ख नहीं मानते; तथा अपने योग्य बाह्य किया जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं, खींचकर उनको नहीं करते; तथा अपने उपयोगको बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चलवृत्तिको धारएा करते हैं; तथा कदाचित् मंदरागके उदयसे शुभोपयोग भी होता है - उससे जो शुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परन्तु उस रागभावको हेय जानकर दूर करना चाहते हैं; तथा तीव कषायके उदयका श्रभाव होनेसे हिंसादिरूप श्रशुभोपयोग परिरातिका तो ग्रस्तित्व ही नहीं रहा है; तथा ऐसी ग्रन्तरंग (ग्रवस्था) होने पर वाह्य दिगम्बर सौम्यमुद्राधारी हुए हैं, शरीरका सँवारना भ्रादि विकियाभ्रोंसे रहित हुए हैं, वनखण्डादिमें वास करते हैं, अट्टाईस मूलगुरगोंका अखण्डित पालन करते हैं, बाईस परीषहोंको सहन करते हैं, बारह प्रकारके तपोंको भ्रादरते हैं, कदाचित् ध्यानमुद्रा धाररा करके प्रतिमावत् निश्चल होते हैं, कदाचित् अध्ययनादिक बाह्य धर्मिकयाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित् मुनिधर्मके सहकारी शरीरकी स्थितिके हेतु योग्य श्राहार-विहारादि कियाश्रोंमें सावधान होते हैं।

ऐसे जैन मुनि हैं उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है।

#### श्राचार्यका स्वरूप

उनमें जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी श्रधिकतासे प्रधान पद प्राप्त करके संघमें नायक हुए हैं; तथा जो मुख्यरूपसे तो निर्विकल्प स्वरूपाचरएामें ही मग्न हैं श्रीर जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीव—याचक उनको देखकर राग श्रंशके उदयसे करुएाबुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषोंको प्रगट करते हैं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं।

ऐसे ग्राचरें ग्रचरानेवाले ग्राचार्य उनको हमारा नमस्कार हो।

# श्ररहंतोंका स्वरूप

वहाँ प्रथम अरहंतोंके स्वरूपका विचार करते हैं:— जो गृहस्थपना त्यागकर, मुनिधमं अंगीकार करके, निजस्वभावसाधन द्वारा चार घातिकर्मोंका क्षय करके — अनंत-चतुष्टयरूप विराजमान हुए; वहाँ अनंतज्ञान द्वारा तो अपने अनंतगुण-पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्योंको युगपत् विशेषपनेसे प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंतदर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंतवीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्यको धारण करते हैं, अनंतसुल द्वारा निराकुल परमानन्दका अनुभव करते हैं। पुनुष्ठ, जो सर्वथा सर्व राग-द्वेषादि विकारभावोंसे रहित होकर शांतरसरूप परिणमित हुए हैं; तथा क्षुधा-नृषादि समस्त दोषोंसे मुक्त होकर देवाधिदेवपनेको प्राप्त हुए हैं; तथा आयुध-अंबरादिक व अंगविकारादिक जो कामकोधादि निद्यभावोंके चिह्न उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुम्रा है; तथा जिनके वचनोंसे लोकमें धर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवोंका कल्याण होता है; तथा जिनके लौकिक जीवोंको प्रभुत्व माननेके कारणरूप अनेक अतिशय और नानाप्रकारके वैभवका संयुक्तपना पाया जाता है; तथा जिनका अपने हितके अर्थ गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं।— ऐसे सर्वप्रकारसे पूजने योग्य श्री अरहंतदेव हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो।

#### सिद्धोंका स्वरूप

यव, सिद्धोंका स्वरूप ध्याते हैं: — जो गृहस्थ-ग्रवस्थाको त्यागकर, मुनिधर्मसाधन द्वारा चार घातिकर्मोंका नाश होने पर ग्रनंतचतुष्ट्य स्वभाव प्रगट करके, कुछ काल पीछे चार ग्रघातिकर्मोंके भी भस्म होने पर परम ग्रौदारिक शरीरको भी छोड़कर उर्ध्वंगमन स्वभावसे लोकके ग्रग्रभागमें जाकर विराजमान हुए; वहाँ जिनको समस्त परद्रव्योंका सम्बन्ध छूटनेसे मुक्त ग्रवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीरसे किचित् न्यून पुरुषाकारवत् ग्रात्मप्रदेशोंका ग्राकार ग्रवस्थित हुग्रा, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मोंका नाश हुग्रा इसिलये समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादिक ग्रात्मिक गुरण सम्पूर्णतया ग्रपने स्वभावको प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नोकर्मका सम्बन्ध दूर हुग्रा इसिलये समस्त ग्रमूर्त्तवादिक ग्रात्मिक धर्म प्रगट हुए हैं, तथा जिनके भावकर्मका ग्रभाव हुग्रा इसिलये निराकुल ग्रानन्दमय ग्रुद्धस्वभावरूप परिरामन हो रहा है; तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवोंको स्वद्रव्य-परद्रव्यका ग्रौर ग्रौपाधिकभाव-स्वभावभावोंका विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धोंके समान स्वयं होनेका साधन होता है। इसिलये साधने योग्य जो ग्रपना ग्रुद्धस्वरूप उसे दर्शनिको प्रतिविम्ब समान हैं तथा जो कृतकृत्य हुए हैं इसिलये ऐसे ही ग्रनंतकाल पर्यंत रहते हैं। — ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धभगवानको हमारा नमस्कार हो।

कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। तथा जो पदवीधारक नहीं हैं वे सर्व मुनि साधुसंज्ञाके धारक जानना।

यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि — पंचाचारोंसे आचार्यपद होता है, पठन-पाठनसे उपाध्यायपद होता है, मूलगुणोंके साधनसे साधुपद होता है; क्योंकि ये कियाएँ तो सर्व मुनियोंके साधारण हैं, परन्तु शब्दनयसे उनका ग्रक्षरार्थ वैसे किया जाता है। समिभ्रूढ़-नयसे पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानना। जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं; परन्तु समिभ्रूढ़नयसे पर्याय-अपेक्षा नाम है। उसही प्रकार यहाँ समभना।

यहाँ सिद्धोंसे पहले अरहंतोंको नमस्कार किया सो क्या कारण ? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। उसका समाधान यह है: — नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधनेकी अपेक्षासे करते हैं; सो अरहंतोंसे उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये पहले नमस्कार किया है।

इसप्रकार अरहंतादिकका स्वरूप चिंतवन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतवन करनेसे विशेष कार्यसिद्धि होती है। पुनश्च, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हैं; क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उनका समाहार-समुदाय उसका नाम पंचपरमेष्टी जानना।

पुनश्च – ऋषभ, श्रजित, संभव, श्रभिनन्दन, सुमित, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, श्रनन्त, धर्म, शांति, कुन्यु, ग्रर, मिल्ल, मुिनसुव्रत, निम, नेिम, पार्श्व, वर्द्धमान नामके धारक चौवीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रमें वर्तमान धर्मतीर्थंके नायक हुए हैं; गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकोंमें इन्द्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर श्रब सिद्धालयमें विराजमान हैं; उन्हें हमारा नमस्कार हो।

पुनश्च – सीमंघर, युगमंघर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभान, ग्रनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रघर, चन्द्रानन, चन्द्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, श्रजितवीर्य नामके घारक बीस तीर्थंकर पंचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रोंमें वर्तमानमें केवलज्ञान सहित विराजमान हैं; उन्हें हमारा नमस्कार हो।

यद्यपि परमेष्टीपदमें इनका गिंभतपना है तथापि विद्यमानकालमें इनकी विशेषता जानकर श्रलग नमस्कार किया है।

पुनश्च, त्रिलोकमें जो ग्रकृत्रिम जिनविम्व विराजमान हैं, मध्यलोकमें विधिपूर्वक कृत्रिम जिनविम्व विराजमान हैं; जिनके दर्शनादिकसे एक धर्मीपदेशके विना ग्रन्य ग्रपने

#### उपाध्यायका स्वरूप

तथा जो बहुत जैन शास्त्रोंके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके अधिकारी हुए हैं; तथा जो समस्त शास्त्रोंका प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते हैं, श्रीर यदि कदाचित् कषाय अंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रोंको स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं।

ऐसे समीपवर्ती भव्योंको अध्ययन करानेवाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। साधुका स्वरूप

पुनश्च, इन दो पदवी धारकोंके बिना ग्रन्य समस्त जो मुनिपदके धारक हैं तथा जो श्चात्मस्वभावको साधते हैं; जैसे श्रपना उपयोग परद्रव्यमें इष्ट-श्रनिष्टपना मानकर फँसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगको सधाते हैं ग्रौर बाह्यमें उसके साधनभूत तपश्चरणादि कियाग्रोंमें प्रवर्तते हैं तथा कदाचित् भक्ति-वंदनादि कार्योंमें प्रवर्तते हैं।

ऐसे स्रात्मस्वभावके साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। **पूज्यत्वका कारण** 

इस प्रकार इन अरंहंतादिका स्वरूप है सो वीतराग-विज्ञानमय है। उसहीके द्वारा अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हैं। क्योंिक जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान हैं, परन्तु रागादि विकारोंसे व ज्ञानकी हीनतासे तो जीव निन्दायोग्य होते हैं और रागादिककी हीनतासे व ज्ञानकी विशेषतासे स्तुतियोग्य होते हैं; सो अरहंत-सिद्धोंके तो सम्पूर्ण रागादिकी हीनता और ज्ञानकी विशेषता होनेसे सम्पूर्ण वीतराग-विज्ञानभाव संभव है और आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको एकदेश रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतराग-विज्ञान संभव है। – इसलिये उन अरहंतादिकको स्तुतियोग्य महान जानना।

88

पुनश्च, ये जो श्चरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि — मुख्यरूपसे तो तीर्थंकरका श्रीर गौग्रारूपसे सर्वकेवलीका प्राकृत भाषामें श्चरहंत तथा संस्कृतमें श्चर्हत् ऐसा नाम जानना। तथा चौदहवें गुग्गस्थानके श्चनंतर समयसे लेकर सिद्ध नाम जानना। पुनश्च, जिनको श्राचार्यपद हुश्चा हो वे संघमें रहें श्चथवा एकाकी श्चात्मध्यान करें श्चथवा एकाविहारी हों श्चथवा श्चाचार्योंमें भी प्रधानताको प्राप्त करके गग्ध्यरपदवीके धारक हों — उन सबका नाम श्चाचार्य कहते हैं। पुनश्च, पठन-पाठन तो श्चन्य मुनि भी करते हैं, परन्तु जिनको श्चाचार्यों द्वारां दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुश्चा हो वे श्चात्मध्यानादि

परिएगामका कारए हैं; सो ऐसे परिएगामोंसे अपने घातक घातिकर्मकी हीनता होनेसे सहज ही वीतराग-विशेषज्ञान प्रगट होता है। जितने अंशोंमें वह हीन हो उतने अंशोंमें यह प्रगट होता है। — इस प्रकार अरहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है।

ग्रथवा ग्ररहंतादिके ग्राकारका ग्रवलोकन करना या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना या निकटवर्ती होना या उनके ग्रनुसार प्रवर्तन करना — इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादिकको हीन करते हैं, जीव-ग्रजीवादिके विशेष ज्ञानको उत्पन्न करते हैं। — इसलिये ऐसे भी ग्ररहंतादिक द्वारा वीतराग-विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि होती है।

यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परन्तु जिससे इन्द्रियजनित सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हो – ऐसे भी प्रयोजनकी सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं ? उसका समाधान :–

जो अरहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप विशुद्ध परिएगम होते हैं उनसे अघातिया कर्मोंकी साता आदि पुण्यप्रकृतियोंका वन्ध होता है; और यदि वे परिएगम तीव हों तो पूर्वकालमें जो असाता आदि पापप्रकृतियोंका वन्ध हुआ था उन्हें भी मन्द करता है अथवा नष्ट करके पुण्यप्रकृतिरूप परिएगमित करता है; और उस पुण्यका उदय होने पर स्वयमेव इन्द्रियसुखकी कारएगभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पापका उदय दूर होने पर स्वयमेव दुःखकी कारएगभूत सामग्री दूर हो जाती है। — इस प्रकार इस प्रयोजनकी भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिनशासनके भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुपको अनेक इन्द्रियसुखकी कारएगभूत सामग्रियोंका संयोग कराते हैं और दुःखकी कारएगभूत सामग्रियोंका संयोग कराते हैं और दुःखकी कारएगभूत सामग्रियोंको दूर करते हैं। — इस प्रकार भी इस प्रयोजनकी सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है। परन्तु इस प्रयोजनसे कुछ भी अपना हित नहीं होता; क्योंकि यह आत्मा कषायभावोंसे वाह्य सामग्रियोंमें इष्टअनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख-दुःखकी कल्पना करता है। कषायके विना वाह्य सामग्री कुछ सुख-दुःखकी दाता नहीं है। तथा कपाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसलिये इन्द्रियजनित सुखकी इच्छा करना और दुःखसे डरना यह अम है।

पुनश्च, इस प्रयोजनके हेतु अरहंतादिककी भक्ति करनेसे भी तीन्न कपाय होनेके कारण पापवंध ही होता है, इसलिये अपनेको इस प्रयोजनका अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंतादिककी भक्ति करनेसे ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं।

इसप्रकार ग्ररहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हं।

हितकी सिद्धि जैसे तीर्थंकर-केवलीके दर्शनादिकसे होती है वैसे ही होती है; उन जिनबिम्बोंको हमारा नमस्कार हो।

पुनश्च, केवलीकी दिव्यध्विन द्वारा दिये गये उपदेशके अनुसार गण्धर द्वारा रचे गये अंग-प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्यादिकों द्वारा रचे गये अंथादिक – ऐसे ये सब जिनवचन हैं; स्याद्वाद चिह्न द्वारा पहिचानने योग्य हैं, न्यायमार्गसे अविरुद्ध हैं, इसलिये प्रामाणिक हैं; जीवको तत्त्वज्ञानका कारण हैं, इसलिये उपकारी हैं; उन्हें हमारा नमस्कार हो।

पुनश्च - चैत्यालय, ग्रायिका, उत्कृष्ट श्रावक ग्रादि द्रव्य; तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र; कल्याराककाल ग्रादि काल तथा रत्नत्रय ग्रादि भाव; जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ तथा जो किंचित् विनय करने योग्य हैं, उनकी यथायोग्य विनय करता हूँ।

इस प्रकार अपने इष्टोंका सन्मान करके संगल किया है।

स्रव, वे स्ररहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं :- जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है; श्रौर जिसके द्वारा उस प्रयोजनकी सिद्धि हो वही श्रपना इष्ट है। सो हमारे इस श्रवसरमें वीतराग-विशेषज्ञानका होना वहीं प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है श्रौर सर्व श्राकुलता-रूप दुःखका नाश होता है।

#### श्ररहंतादिकसे प्रयोजनसिद्धि

पुनश्च, इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिक द्वारा होती है। किस प्रकार ? सो विचारते हैं:-

त्रात्माके परिगाम तीन प्रकारके हैं — संक्लेश, विशुद्ध ग्रौर शुद्ध । वहाँ तीव्र कषायरूप संक्लेश हैं, मंद कषायरूप विशुद्ध हैं, तथा कषायरिहत शुद्ध हैं । वहाँ वीतराग-विशेषज्ञानरूप ग्रपने स्वभावके घातक जो ज्ञानावरगादि घातिया कर्म हैं; उनका संक्लेश परिगामों द्वारा तो तीव्र बन्ध होता है, ग्रौर विशुद्ध परिगामों द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिगाम प्रबल हों तो पूर्वकालमें जो तीव्र बंध हुग्रा था उसको भी मंद करता है । शुद्ध परिगामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है । ग्ररहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप जो भाव होते हैं, वे कषायोंकी मंदता सहित ही होते हैं. इसलिये वे विशुद्ध परिगाम हैं । पुनश्च, समस्त कषाय मिटानेका साधन हैं, इसलिये शुद्ध

पुनश्च, वह कहता है कि – यह भी माना; परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंगल करनेवालेकी सहायता नहीं की और मंगल न करनेवालेको दण्ड नहीं दिया सो क्या कारण ? उसका समाधान: — जीवोंको सुख-दुःख होनेका प्रवल कारण अपना कर्मका उदय है, उसहीके अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, इसलिये जिसके पापका उदय हो उसको सहायका निमित्त नहीं बनता और जिसके पुण्यका उदय हो उसको दण्डका निमित्त नहीं बनता।

यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं: — जो देवादिक हैं वे क्षयोपशमज्ञानसे सबको युगपत् नहीं जान सकते। इसलिये मंगल करनेवाले और नहीं करनेवालेका जानपना किसी देवादिकको किसी कालमें होता है। इसलिये यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दण्ड दें? और जानपना हो, तब स्वयंको जो अतिमंदकषाय हो तो सहाय करनेके या दण्ड देनेके परिगाम ही नहीं होते, तथा तीव्रकषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, तथा मध्यमकषायरूप वह कार्य करनेके परिगाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करें? — इस प्रकार सहाय करनेका या दण्ड देनेका निमित्त नहीं वनता।

यदि अपनी शक्ति हो और अपनेको धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदय होनेसे वैसे ही परिगाम हों, तथा उस समय अन्य जीवका धर्म-अधर्मरूप कर्त्तव्य जानें, तव कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मीको दण्ड देते हैं। — इस प्रकार कार्य होनेका कुछ नियम तो है नहीं — ऐसे समाधान किया।

यहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दुःख न होनेकी, सहाय करानेकी, दुःख दिलानेकी जो इच्छा है सो कषायमय है; तत्काल तथा आगामी कालमें दुःखदायक है। इसलिये ऐसी इच्छाको छोड़कर हमने तो एक वीतराग-विशेषज्ञान होने के अर्थी होकर अरहतादिकको नमस्कारादिरूप मंगल किया है।

#### ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा

इस प्रकार मंगलाचरण करके ग्रव सार्थक "मोक्षमार्गप्रकाशक" नामके ग्रंथका उद्योत करते हैं। वहाँ, 'यह ग्रन्थ प्रमाण है' – ऐसी प्रतीति करानेके हेतु पूर्व ग्रनुसारका स्वरूप निरूपण करते हैं:-

श्रकारादि श्रक्षर हैं वे अनादि-निधन हैं, किसीके किये हुए नहीं है। इनका श्राकार लिखना तो अपनी इच्छाके श्रनुसार श्रनेक प्रकार है, परन्तु जो श्रक्षर बोलनेमें श्राते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। इसीलिये कहा है कि — 'सिद्धो वर्णसमाम्नायः।' इसका

तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल हैं। उनमें भक्तिभाव होनेसे परम मंगल होता है। 'मंग' अर्थात् सुख, उसे 'लाति' अर्थात् देता है; अथवा 'मं' अर्थात् पाप, उसे 'गालयित' अर्थात् गाले, दूर करे उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकारसे दोनों कार्योंकी सिद्धि होती है, इसलिये उनके परम मंगलपना संभव है।

#### मंगलाचरण करनेका कारण

यहाँ कोई पूछे कि - प्रथम ग्रंथके ग्रादिमें मंगल ही किया सो क्या कारए। है ? उसका उत्तर: - सुखसे ग्रंथकी समाप्ति हो, पापके कारए। कोई विघ्न न हो, इसलिये यहाँ प्रथम मंगल किया है।

यहाँ तर्क — जो अन्यमती इसप्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी अन्थकी समाप्ति तथा विघ्नका न होना देखते हैं वहाँ क्या हेतु है ? उसका समाधान :— अन्यमती जो अन्थ करते हैं उसमें मोहके तीव्र उदयसे मिथ्यात्व-कषायभावोंका पोषण करनेवाले विपरीत अर्थोंको धरते (रखते) हैं, इसलिये उसकी निर्विष्ट समाप्ति तो ऐसे मंगल किये बिना ही हो । यदि ऐसे मंगलोंसे मोह मंद हो जाये तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने ? तथा हम भी अन्थ करते हैं उसमें मोहकी मंदताके कारण वीतराग तत्त्वज्ञानका पोषण करनेवाले अर्थोंको धरेंगे (रखेंगे); उसकी निर्विष्ट समाप्ति ऐसे मंगल करनेसे ही हो । यदि ऐसे मंगल न करें तो मोहकी तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने ?

पुनक्च, वह कहता है कि — ऐसे तो मानेंगे; परन्तु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय नहीं दिखायी देता और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पापका उदय दिखायी देता है — इसलिये पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? उससे कहते हैं:—

जीवोंके संक्लेश-विशुद्ध परिगाम अनेक जातिके हैं। उनके द्वारा अनेक कालोंमें पहले बँधे हुए कर्म एक कालमें उदय आते हैं। इसलिये जिस प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत धनका संचय हो उसके बिना कमाए भी धन दिखायी देता है और ऋगा दिखायी नहीं देता, तथा जिसके पूर्वमें ऋगा बहुत हो उसके धन कमाने पर भी ऋगा दिखायी देता है धन दिखायी नहीं देता; परन्तु विचार करनेसे कमाना तो धनहीका कारगा है, ऋगाका कारगा नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत पुण्यका बंध हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल किये विना भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नहीं देता। और जिसके पूर्वमें बहुत पापबंध हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करनेपर भी सुख दिखायी नहीं देता, पापका उदय दिखायी देता है; परन्तु विचार करनेसे ऐसा मंगल तो सुखहीका कारगा है, पाप उदयका कारगा नहीं है। — इस प्रकार पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना वनता है।

पहला ग्रधिकारं ] [ ११

कितने ही महान ग्रन्थ पाये जाते हैं, उनका बुद्धिकी मंदताके कारण ग्रभ्यास होता नहीं। जैसे कि — दक्षिणमें गोम्मटस्वामीके निकट मूड़िवद्री नगरमें घवल, महाघवल, जयधवल पाये जाते हैं; परन्तु दर्शनमात्र ही हैं। तथा कितने ही ग्रन्थ ग्रपनी बुद्धि द्वारा ग्रभ्यास करने योग्य पाये जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रन्थोंका ही ग्रभ्यास वनता है। ऐसे इस निकृष्ट कालमें उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो हुग्रा, परन्तु इस परम्परा द्वारा ग्रब भी जैन शास्त्रोंमें सत्य ग्रथंका प्रकाशन करनेवाले पदोंका सद्भाव प्रवर्तमान है।

#### ग्रपनी बात

हमने इस कालमें यहाँ अब मनुष्यपर्याय प्राप्त की । इसमें हमारे पूर्वसंस्कारसे व भले होनहारसे जैनशास्त्रोंके अभ्यास करनेका उद्यम हुआ जिससे व्याकरण, न्याय, गिणत आदि उपयोगी ग्रन्थोंका किंचित् अभ्यास करके टीकासिहत समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र और क्षपणासार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठुकथासिहत पुराणादि शास्त्र — इत्यादि ग्रनेक शास्त्र हैं, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है; उससे हमें भी किंचित् सत्यार्थपदोंका ज्ञान हुआ है।

पुनश्च, इस निकृष्ट समयमें हम जैसे मंदबुद्धियों से भी हीन बुद्धिके धनी बहुत जन दिखायी देते हैं। उन्हें उन पदोंका अर्थज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देशभाषामय ग्रंथ रचनेकी हमें इच्छा हुई है, इसलिये हम यह ग्रन्थ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थसहित उन्हीं पदोंका प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि — जिस प्रकार प्राकृत-संस्कृत शास्त्रोंमें प्राकृत-संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंशसहित अथवा यथार्थतासहित देशभाषारूप पद लिखते हैं; परन्तु अर्थमें व्यभिचार कुछ नहीं है।

इस प्रकार इस ग्रन्थपर्यंत उन सत्यार्थपदोंकी परम्परा प्रवर्तती है।

#### श्रसत्यपद रचना प्रतिषेध

यहाँ कोई पूछता है कि - परम्परा तो हमने इस प्रकार जानी; परन्तु इस परम्परामें सत्यार्थपदोंकी ही रचना होती आयी, असत्यार्थपद नहीं मिले, - ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो ? उसका समाधान :- असत्यार्थपदोंकी रचना अति तीव्रकषाय हुए विना नहीं वनती; क्योंकि जिस असत्यरचनासे परम्परा अनेक जीवोंका महा बुरा हो और स्वयंको ऐसी महाहिंसाके फलरूप नरक-निगोदमें गमन करना पड़े - ऐसा महाविपरीत कार्य तो

प्रथं यह कि — जो ग्रक्षरोंका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है, तथा उन ग्रक्षरोंसे उत्पन्न सत्यार्थके प्रकाशक पद उनके समूहका नाम श्रुत है, सो भी ग्रनादि-निधन है। जैसे — 'जीव' ऐसा ग्रनादि-निधन पद है सो जीवको बतलानेवाला है। इस प्रकार ग्रपने-ग्रपने सत्य ग्रथंके प्रकाशक ग्रनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े मोतियोंको, कोई बहुत मोतियोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूँथकर गहना बनाते हैं; उसी प्रकार पद तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े पदोंको, कोई बहुत पदोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूँथकर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थपदोंको मेरी बुद्धि ग्रनुसार गूँथकर ग्रन्थ बनाता हूँ; मेरी मितसे किल्पत भूठे ग्रथंके सूचक पद इसमें नहीं गूँथता हूँ। इसिलये यह ग्रंथ प्रमाग जानना।

प्रश्न: - उन पदोंकी परम्परा इस ग्रन्थपर्यन्त किस प्रकार प्रवर्तमान है ?

समाधान: - ग्रनादिसे तीर्थंकर केवली होते ग्राये हैं, उनको सर्वका ज्ञान होता है; इसिलये उन पदोंका तथा उनके ग्रथोंका भी ज्ञान होता है। पुनश्च, उन तीर्थंकर केविलयोंका दिव्यध्विन द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे ग्रन्य जीवोंको पदोंका एवं ग्रथोंका ज्ञान होता है; उसके ग्रनुसार गराधरदेव ग्रंगप्रकीर्एक्प ग्रन्थ गूँथते हैं तथा उनके ग्रनुसार ग्रन्य-ग्रन्य ग्राचार्यादिक नानाप्रकार ग्रंथादिककी रचना करते हैं। उनका कोई ग्रभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। - इसप्रकार परम्परामार्ग चला ग्राता है।

ग्रब इस भरतक्षेत्रमें वर्तमान ग्रवसिंपिणी काल है। उसमें चौबीस तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्द्ध मान नामक ग्रन्तिम तीर्थंकरदेव हुए। उन्होंने केवलज्ञान विराजमान होकर जीवोंको दिव्यध्विन द्वारा उपदेश दिया। उसको सुननेका निमित्त पाकर गौतम नामक गराधरने ग्रगम्य ग्रथोंको भी जानकर धर्मानुरागवश ग्रंगप्रकीर्णकोंकी रचना की। फिर वर्द्ध मानस्वामी तो मुक्त हुए। वहाँ पीछे इस पंचमकालमें तीन केवली हुए –(१) गौतम, (२) सुधर्माचार्य ग्रौर (३) जम्बूस्वामी। तत्पश्चात् कालदोषसे केवलज्ञानी होनेका तो ग्रभाव हुग्रा, परन्तु कुछ कालतक द्वादशांगके पाठी श्रुतकेवली रहे ग्रौर फिर उनका भी ग्रभाव हुग्रा। फिर कुछ कालतक थोड़े ग्रंगोंके पाठी रहे, पीछे उनका भी ग्रभाव हुग्रा। तब ग्राचार्यादिकों द्वारा उनके ग्रनुसार बनाए गए ग्रन्थ तथा ग्रनुसारी ग्रन्थोंके ग्रनुसार बनाए गये ग्रन्थ उनकी ही प्रवृत्ति रही। उनमें भी कालदोषसे दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रन्थोंकी व्युच्छित्ति हुई तथा महान ग्रन्थोंका ग्रभ्यासादि न होनेसे व्युच्छित्ति हुई। तथा

पुनश्च, वह कहे कि — कषायोंसे तो श्रसत्यार्थ पद न मिलाये, परन्तु ग्रन्थ करनेवालोंको क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिये कोई श्रन्यथा श्रर्थ भासित हो उससे श्रसत्यार्थ पद मिलाये, उसकी तो परम्परा चले ?

समाधान: — मूल ग्रन्थकत्तां तो गराधरदेव हैं, वे स्वयं चार ज्ञानके धारक हैं ग्रीर साक्षात् केवलीका दिव्यध्विन-उपदेश सुनते हैं, उसके ग्रितिशयसे सत्यार्थ ही भासित होता है ग्रीर उसहीके ग्रनुसार ग्रन्थ बनाते हैं; इसिलये उन ग्रन्थोंमें तो ग्रसत्यार्थ पद कैसे गूँथे जायें? तथा जो ग्रन्थ ग्राचार्यादिक ग्रन्थ बनाते हैं, वे भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञानके धारक हैं ग्रीर वे मूल ग्रन्थोंकी परम्परासे ग्रन्थ बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि — जिन पदोंका स्वयंको ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, ग्रीर जिन पदोंका ज्ञान हो उन्हें सम्यग्ज्ञान प्रमारासे ठीक गूँथते हैं। इसिलये प्रथम तो ऐसी सावधानीमें ग्रसत्यार्थ पद गूँथे जाते नहीं, ग्रीर कदाचित् स्वयंको पूर्व ग्रन्थोंके पदोंका ग्रर्थ ग्रन्थण ही भासित हो, तथा ग्रपनी प्रमारातामें भी उसी प्रकार ग्रा जाये तो उसका कुछ सारा (वश) नहीं है; परन्तु ऐसा किसीको ही भासित होता है सब ही को तो नहीं, इसिलये जिन्हें सत्यार्थ भासित हुग्रा हो वे उसका निषेध करके परम्परा नहीं चलते देते।

पुनश्च, इतना जानना कि — जिनको अन्यथा जाननेसे जीवका बुरा हो ऐसे देव-गुरु-धर्मादिक तथा जीव-अजीवादिक तत्त्वोंको तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं; इनका तो जैनशास्त्रोंमें प्रसिद्ध कथन है। श्रीर जिनको भ्रमसे अन्यथा जानने पर भी जिन-आज्ञा माननेसे जीवका बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं; उनमेंसे किसीको कोई अन्यथा प्रमाणतामें लाये तो भी उसका विशेष दोष नहीं है।

वही गोम्मटसारमें कहा है:-

सम्माइट्ठी जीवो उवइट्टं पवयगां तु सद्दहिद । सद्दहिद ग्रसब्भावं ग्रजागामागो गुरुगियोगा ।। (गाया २७ जीवकाण्ड)

ग्रथं: - सम्यग्हिष्ट जीव उपदेशित सत्य वचनका श्रद्धान करता है ग्रौर ग्रजान-मान गुरुके नियोगसे ग्रसत्यका भी श्रद्धान करता है - ऐसा कहा है।

पुनश्च, हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है ग्रीर जिन ग्राज्ञा भंग करनेका वहुत मय है, परन्तु इसी विचारके वलसे ग्रन्थ करनेका साहस करते हैं। इसिलये इस ग्रन्थमें जैसा पूर्व ग्रन्थोंमें वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे। ग्रथवा कहीं पूर्व ग्रन्थोंमें सामान्य गूढ वर्णन था, उसका विशेष प्रगट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इसप्रकार वर्णन करनेमें मैं तो बहुत सावधानी रखूँगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म ग्रर्थका ग्रन्थया वर्णन हो

कोघ, मान, माया, लोभ ग्रत्यन्त तीव्न होनेपर ही होता है; किन्तु जैनधर्ममें तो ऐसा क्षायवान होता नहीं है।

J

प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोहके नाशसे सर्वकषायोंसे रिहत ही हैं। फिर ग्रंथकर्त्ता गराधर तथा ग्राचार्य, वे मोहके मंद उदयसे सर्व बाह्याभ्यंतर रिग्रहको त्यागकर महामंदकषायी हुए हैं; उनके उस मंदकषायके कारण किंचित् ग्रुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पायी जाती है ग्रीर कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रन्थ बनाते हैं वे भी तीव्रकषायी नहीं होते। यदि उनके तीव्रकषाय हो तो सर्व क्षायोंका जिस-तिस प्रकारसे नाश करनेवाला जो जिनधर्म उसमें रुचि कैसे होती? ग्रथवा नो कोई मोहके उदयसे ग्रन्य कार्यों द्वारा कषायका पोषरण करता है तो करो; परन्तु जेन-ग्राज्ञा भंग करके ग्रपनी कषायका पोषरण करे तो जैनीपना नहीं रहता।

इस प्रकार जिनधर्ममें ऐसा तीव्रकषायी कोई नहीं होता जो असत्य पदोंकी रचना हरेके परका स्रौर अपना पर्याय-पर्यायमें बुरा करे।

प्रश्न :- यदि कोई जैनाभास तीव्रकषायी होकर असत्यार्थ पदोंको जैन-शास्त्रोंमें मेलाये स्रौर फिर उसकी परम्परा चलती रहे तो क्या किया जाय ?

समाधान :- जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में भूठे मोती मिला दे, परन्तु भलक हीं मिलती; इसलिये परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है, कोई भोला हो वहीं तिने नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई है मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूहरूप जैनशास्त्रमें सित्यार्थ पद मिलाये; परन्तु जैनशास्त्रों पदों तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य टाने का प्रयोजन है, ग्रीर उस पापीने जो ग्रसत्यार्थ पद मिलाये हैं, उनमें कषायका षिणा करने का तथा लौकिक-कार्य साधने का प्रयोजन है, इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता; इसलिये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं, कोई मूर्ख हो वही जैनशास्त्रके मिसे ठगा जाता है, तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन ग्रसत्यार्थ दों का निषेध करता है।

दूसरी बात यह है कि – ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट कालमें ही ते हैं; उत्कृष्ट क्षेत्र-काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिये जैनशास्त्रोंमें सत्यार्थ पदोंकी परम्परा नहीं चलती। – ऐसा निष्चय करना।

न हो तो कहीं श्रन्य प्रयोजनसिंहत व्याख्यान हो उसका श्रन्य प्रयोजन प्रगट करके विपरीत प्रवृत्ति कराये। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे जिनश्राज्ञा भंग करनेका भय वहुत हो; क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई श्रभिप्राय विचार कर सूत्रविरुद्ध उपदेश देकर जीवोंका बुरा करे। सो ही कहा है:—

# बहु गुराविज्जारि। त्रमुत्तभासी तहावि मुत्तन्वो । जह वरमिराजुत्तो वि हु विग्घयरो विसहरो लोए ।।

श्रयं: - जो ग्रनेक क्षमादिक गुरा तथा व्याकररणादि विद्याका स्थान है, तथापि उत्सूत्रभाषी है तो छोड़नेयोग्य ही है। जैसे कि - उत्कृष्ट मिएसंयुक्त होने पर भी सर्प है सो लोकमें विघ्न ही का करनेवाला है।

पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसको शास्त्र वांचकर श्राजीविका श्रादि लीकिक-कार्य साधनेकी इच्छा न हो; क्योंकि यदि श्राशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताश्रोंके श्रिभिरायके श्रनुसार व्याख्यान करके श्रपना प्रयोजन साधनेका ही साधन रहे। तथा श्रोताश्रोंसे वक्ताका पद उच्च है; परन्तु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन होजाय श्रीर श्रोता उच्च हो।

पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके तीव्र कोध-मान नहीं हो; क्योंकि तीव्र कोधी-मानीकी निन्दा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे ग्रपना हित कैसे करेंगे ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे; ग्रथवा ग्रन्य जीव ग्रनेक प्रकारसे बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयंमें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुक्ते ज्ञान नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताग्रोंका संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्यागा कैसे होगा ? ग्रीर जिनमतकी प्रभावना भी नहीं हो सकेगी।

पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके अनीतिरूप लोकिन घ कार्यों की प्रवृत्ति न हो; क्यों कि लोकिन घ कार्यों से वह हास्यका स्थान होजाये, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे ? वह जिन धर्मको लजाये। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसका कुल हीन न हो, श्रंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो; जिससे लोकमें मान्य हो – क्यों कि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापनेकी महंतता शोभे नहीं – ऐसा वक्ता हो। वक्तामें ये गुण तो अवश्य चाहिये।

जाय तो विशेष बुद्धिमान हों, वे उसे सँवारकर शुद्ध करें - ऐसीमेरी प्रार्थना है। इसप्रकार शास्त्र करनेका निश्चय किया है।

अब यहाँ, कैसे शास्त्र वांचने - सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रोंके वक्ता-श्रोता कैसे होने चाहिये उसका वर्णन करते हैं।

# वांचने-सुनने योग्य शास्त्र

जो शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करें वही शास्त्र वांचने-सुनने योग्य हैं; क्योंकि जीव संसारमें नाना दुःखोंसे पीड़ित हैं। यदि शास्त्ररूपी दीपक द्वारा मोक्षमार्गको प्राप्त कर लें तो उस मार्गमें स्वयं गमन कर उन दुःखोंसे मुक्त हों। सो मोक्षमार्ग एक वीतरागभाव है; इसलिये जिन शास्त्रोंमें किसी प्रकार राग-द्वेष-मोहभावोंका निषेध करके वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया हो उन्हीं शास्त्रोंका वांचना-सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रोंमें श्रृंगार-भोग-कुतूहलादिकका पोषण करके रागभावका; हिंसा-युद्धादिकका पोषण करके द्वेषभावका; श्रौर श्रतत्त्वश्रद्धानका पोषण करके मोहभाव का प्रयोजन प्रगट किया हो वे शास्त्र नहीं, शस्त्र हैं; क्योंकि जिन राग-द्वेष-मोह भावोंसे जीव श्रनादिसे दुःखी हुश्रा उनकी वासना जीवको बिना सिखलाये ही थी श्रौर इन शास्त्रों द्वारा उन्हींका पोषण किया, भला होनेकी क्या शिक्षा दी? जीवका स्वभाव घात ही किया। इसलिये ऐसे शास्त्रोंका वांचना-सुनना उचित नहीं है।

यहाँ वांचना-सुनना जिस प्रकार कहा; उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना म्रादि कार्य भी उपलक्ष्मणसे जान लेना।

इसप्रकार जो साक्षात् ग्रथवा परम्परासे वीतरागभावका पोषएा करे – ऐसे शास्त्र ही का भ्रभ्यास करने योग्य है।

#### वक्ताका स्वरूप

श्रव इनके वक्ताका स्वरूप कहते हैं: — प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो जैनश्रद्धानमें दृढ़ हो; क्योंकि यदि स्वयं श्रश्रद्धानी हो तो श्रौरोंको श्रद्धानी कैसे करे ? श्रोता तो स्वयं ही से हीनबुद्धिके धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे ? श्रीर श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है\*। पुनश्र, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे विद्याभ्यास करनेसे शास्त्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट हुई हो; क्योंकि ऐसी शक्तिके विना वक्तापनेका श्रिधकारी कैसे हो ? पुनश्र, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो सम्यग्ज्ञान द्वारा सर्व प्रकारके व्यवहार-निश्चयादिरूप व्याख्यानका श्रिभप्राय पहिचानता हो; क्योंकि यदि ऐसा

<sup>\*</sup> दंसरामूलो धम्मो (दर्शनप्राभृत, गाथा २)

गुर्गोंके धारक मुनि अथवा श्रावक उनके मुखसे तो शास्त्र सुनना योग्य है, श्रौर पद्धति-वुद्धिसे अथवा शास्त्र सुननेके लोभसे श्रद्धानादिगुरगरिहत पापी पुरुषोंके मुखसे शास्त्र सुनना . उचित नहीं है । कहा है कि :--

# तं जिणग्राणपरेण य धम्मो सोयव्व सुगुरुपासम्मि । श्रह उचिश्रो सद्धाश्रो तस्सुवएसस्स कहगाश्रो ।।

श्रर्थ: - जो जिनग्राज्ञा माननेमें सावधान है उसे निर्ग्रन्थ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, श्रथवा उन सुगुरु ही के उपदेशको कहनेवाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है।

ऐसा जो वक्ता 'धर्मबुद्धिसे उपदेशदाता हो वही ग्रपना तथा ग्रन्य जीवोंका भला करे। ग्रीर जो कषायबुद्धिसे उपदेश देता है वह ग्रपना तथा ग्रन्य जीवोंका बुरा करता है – ऐसा जानना।

इस प्रकार वक्ताका स्वरूप कहा।

#### श्रोताका स्वरूप

ग्रब श्रोताका स्वरूप कहते हैं: — भली होनहार है इसलिए जिस जीवको ऐसा विचार ग्राता है कि मैं कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है ? यह चारित्र कैसे बन रहा है ? ये मेरे भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा ? जीव दुःखी हो रहा है सो दुःख दूर होनेका क्या उपाय है ? — मुक्तको इतनी बातोंका निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना — ऐसे विचारसे उद्यमवन्त हुग्रा है । पुनश्च, इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर ग्रात प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा गुरुग्रोंके कहे ग्रर्थको ग्रपने ग्रन्तरङ्गमें बारम्बार विचारता है ग्रीर ग्रपने विचारसे सत्य ग्रर्थोंका निश्चय करके जो कर्त्तव्य हो उसका उद्यमी होता है — ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना।

पुनश्च, जो जैनधर्मके गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुननेसे जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार-निश्चयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस ग्रथंको सुनते हैं, उसे यथावत् निश्चय जानकर ग्रवधारण करते हैं; तथा जब प्रश्न उठता है तव ग्रति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं ग्रथवा परस्पर ग्रनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं; शास्त्राभ्यासमें ग्रति ग्रासक्त हैं; धर्मबुद्धिसे निद्य कार्योके त्यागी हुए हैं – ऐसे उन शास्त्रोंके श्रोता होना चाहिए।

ऐसा ही ग्रात्मानुशासनमें कहा है:-

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितः, प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव हृष्टोत्तरः । प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया, ब्रूयाद्धर्मकथां गर्गा गुरानिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ ५ ॥

स्रथं:— जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रोंका रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रगट हुई हो, श्राशा जिसके श्रस्त होगई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करनेसे पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यतासे प्रश्नोंको सहनेवाला हो, प्रभु हो, परकी तथा परके द्वारा श्रपनी निन्दारहितपनेसे परके मनको हरनेवाला हो, गुरानिधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हों — ऐसा सभाका नायक धर्मकथा कहे।

पुनश्च, वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण-न्यायादिक तथा बड़े-बड़े जैन शास्त्रोंका विशेष ज्ञान हो तो विशेषरूपसे उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च, ऐसा भी हो; परन्तु ग्रध्यात्मरस द्वारा यथार्थ ग्रपने स्वरूपका ग्रनुभव जिसको न हुग्रा हो वह जिनधर्मका मर्म नहीं जानता, पद्धतिहीसे वक्ता होता है। ग्रध्यात्मरसमय सच्चे जिनधर्मका स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रगट किया जाये ? इसलिये ग्रात्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योंकि प्रवचनसारमें ऐसा कहा है कि — ग्रागमज्ञान, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, संयमभाव — यह तीनों ग्रात्मज्ञानसे शून्य कार्यकारी नहीं है।

पुनश्च, दोहापाहुड़में ऐसा कहा है :-

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वि तुस कंडिया। पय अत्थं तुद्दोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि।।

प्रथं: हे पांडे ! हे पांडे !! हे पांडे !!! तू कराको छोड़कर तुस (भूसी) ही कूट रहा है; तू अर्थ और शब्दमें सन्तुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता; इसलिए मूर्ख ही है - ऐसा कहा है।

तथा चौदह विद्याश्रोंमें भी पहले अध्यात्मविद्या प्रधान कही है। इसलिये जो अध्यात्मरसका रिसया वक्ता है, उसे जिनधर्म के रहस्यका वक्ता जानना। पुनश्च, जो बुद्धि ऋद्धिके धारक हैं तथा अविध, मनःपर्यय, केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं; उन्हें महान वक्ता जानना। — ऐसे वक्ताश्रोंके विशेष गुगा जानना।

सो इन विशेष गुर्गोंके धारी वक्ताका संयोग मिले तो वहुत भला है ही, श्रीर न मिले तो श्रद्धानादिक गुर्गोंके धारी वक्ताग्रोंके मुखसे ही शास्त्र सुनना। इस प्रकारके पहला ग्रधिकार ]

38]

ही श्रघातिकर्मोंके उदय से उनका शरीररूपपुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिरामित होता है, उसके द्वारा मोक्षमार्गका प्रकाशन होता है।

पुनश्च, गराधरदेवोंको यह विचार ग्राया कि जब केवलीसूर्यका ग्रस्तपना होगा तब जीव मोक्षमार्गको कैसे प्राप्त करेंगे ? ग्रौर मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना जीव दुःख सहेंगे; ऐसी करुरााबुद्धिसे ग्रंगप्रकीर्ग्यकादिरूप ग्रन्थ वे ही हुए महान् दीपक उनका उद्योत किया।

पुनश्च, जिस प्रकार दीपकसे दीपक जलानेसे दीपकों की परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्हीं ग्राचार्यादिकोंने उन ग्रन्थोंसे ग्रन्य ग्रन्थ बनाये ग्रौर फिर उन परसे किन्हींने ग्रन्य ग्रन्थ बनाये। इस प्रकार ग्रन्थ होनेसे ग्रन्थों की परम्परा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रन्थोंसे यह ग्रन्थ बनाता हूँ।

पुनश्च, जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्ग को एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्यध्विन तथा सर्व ग्रन्थ हैं वे मोक्षमार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं; सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गको प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित ग्रथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सूभता, तो दीपकके तो मार्गप्रकाशकपनेका ग्रभाव हुग्रा नहीं है; उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जो मनज्ञान रहित हैं ग्रथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं उन्हें मोक्षमार्ग नहीं सूभता, तो ग्रंथके तो मोक्षमार्गप्रकाशकपनेका ग्रभाव हुग्रा नहीं है।

इस प्रकार इस ग्रथका मोक्षमार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना।

प्रश्न: — मोक्षमार्गके प्रकाशक ग्रन्थ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रन्थ किसलिये वनाते हो ?

समाधान: जिस प्रकार बड़े दीपकोंका तो उद्योत बहुत तेलादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत तेलादिककी शक्ति न हो उनको छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योतसे अपना कार्य करें; उसी प्रकार बड़े ग्रन्थोंका तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रन्थ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे अपना कार्य करें; इसलिये यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं।

पुनश्च, यहाँ जो मैं यह ग्रन्थ बनाता हूँ सो कषायोंसे ग्रपना मान बढ़ानेके लिये ग्रथवा लोभ साधनेके लिये ग्रथवा यश प्राप्त करनेके लिये ग्रथवा ग्रपनी पद्धति रखनेके लिये नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण-न्यायादिका, नय-प्रमाणादिकका तथा विशेष श्रोता श्रों विशेष लक्षरण ऐसे हैं - यदि उसे कुछ व्याकरण-न्यायादिकका तथा बड़े जैनशास्त्रोंका ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो, किन्तु उसे श्रात्मज्ञान न हुश्रा हो तो उपदेशका मर्म नहीं समभ सके; इसलिये जो श्रात्मज्ञान द्वारा स्वरूपका श्रास्वादी हुश्रा है, वह जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है। तथा जो श्रातिशयवन्त बुद्धिसे श्रथवा श्रवधि-मनः पर्ययसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताश्रोंके विशेष गुण हैं। ऐसे जिनशास्त्रोंके श्रोता होना चाहिये।

पुनश्च, शास्त्र सुननेसे हमारा भला होगा — ऐसी बुद्धिसे जो शास्त्र सुनते हैं, पर्न्तु ज्ञानकी मंदतासे विशेष समभ नहीं पाते उनको पुण्यबन्ध होता है; विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता । तथा जो कुल प्रवृत्तिसे ग्रथवा पद्धित बुद्धिसे ग्रथवा सहज योग बननेसे शास्त्र सुनते हैं, ग्रथवा सुनते तो हैं परन्तु कुछ ग्रवधारण नहीं करते; उनके परिणाम ग्रनुसार कदाचित् पुण्यबन्ध होता है, कदाचित् पापबन्ध होता है। तथा जो मद-मत्सर भावसे शास्त्र सुनते हैं ग्रथवा तर्क करनेका ही जिनका ग्रभिप्राय है, तथा जो महंतताके हेतु ग्रथवा किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परन्तु सुहाता नहीं है — ऐसे श्रोताग्रोंको केवल पापबन्ध ही होता है।

ऐसा श्रोताग्रोंका स्वरूप जानना । इसी प्रकार यथासम्भव सीखना, सिखाना ग्रादि जिनके पाया जाये उनका भी स्वरूप जानना ।

इस प्रकार शास्त्रका तथा वक्ता-श्रोताका स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्रको उचित वक्ता होकर वाँचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है।

# मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता

म्रब, यह मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते हैं :-

इस संसार ग्रटवीमें समस्त जीव हैं वे कर्मनिमित्तसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके दुःख उनसे पीड़ित हो रहे हैं; तथा वहाँ मिथ्या-ग्रंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग नहीं पाते, तड़प-तड़पकर वहाँ ही दुःख को सहते हैं।

ऐसे जीवोंका भला होनेके कारगाभूत तीर्थंकर केवली भगवानरूपी सूर्यका उदय हुआ; उनकी दिव्यध्विनरूपी किरगों द्वारा वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग प्रकाणित किया। जिस प्रकार सूर्यको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाणित करूँ, परन्तु सहज ही उसकी किरगों फैलती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाणन होता है; उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इसलिये उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्षमार्ग प्रगट करें, परन्तु सहज ही वैसे

# दूसरा ग्राधिकार संसार अवस्थाका स्वरूप

दोहा - मिथ्याभाव ग्रभावतैं, जो प्रगटै निजभाव । सो जयवंत रही सदा, यह ही मोक्ष उपाव ।।

ग्रव इस शास्त्रमें मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं। वहाँ बन्धनसे छूटनेका नाम मोक्ष है। इस ग्रात्माको कर्मका बन्धन है ग्रौर उस बन्धनसे ग्रात्मा दुःखी हो रहा है, तथा इसके दुःख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है, परन्तु सच्चा उपाय प्राप्त किये बिना दुःख दूर नहीं होता ग्रौर दुःख सहा भी नहीं जाता; इसलिये यह जीव व्याकुल हो रहा है।

इस प्रकार जीवको समस्त दुःखका मूलकारण कर्मवन्धन है। उसके ग्रभावरूप मोक्ष है वही परमहित है, तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्त्तव्य है; इसिलये इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ, जैसे वैद्य है सो रोग सिहत मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुग्रा है; तथा उस रोगके निमित्तसे उसके जो-जो श्रवस्था होती हो वह बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुभे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय ग्रनेक प्रकारसे वतलाता है ग्रीर उस उपायकी उसे प्रतीति कराता है – इतना तो वैद्यका बतलाना है। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोगसे मुक्त होकर ग्रपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका कर्त्तव्य है।

उसी प्रकार यहाँ कर्मवन्धनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मवन्धनका निदान वतलाते हैं कि ऐसे यह कर्मवन्धन हुआ है; तथा उस कर्मवन्धनके निमित्तसे इसके जो-जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीवको निश्चय होता है कि मुक्ते ऐसा ही कर्मवन्धन है। तथा उस कर्मबन्धनके दूर होनेका उपाय अनेक प्रकारसे बतलाते हैं और उस उपायकी इसे प्रतीति कराते हैं – इतना तो शास्त्रका उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह जीवका कर्तव्य है।

श्रर्थोंका ज्ञान नहीं है उनके इस कारण बड़े ग्रन्थोंका श्रभ्यास तो बन नहीं सकता; तथा किन्हीं छोटे ग्रन्थोंका ग्रभ्यास बने तो भी यथार्थ ग्रर्थ भासित नहीं होता ।— इस प्रकार इस समयमें मंदज्ञानवान् जीव बहुत दिखायी देते हैं, उनका भला होनेके हेतु धर्मबुद्धिसे यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ।

पुनश्च, जिस प्रकार बड़े दरिद्रीको अवलोकनम् त्रि चिन्तामिं प्राप्ति हो ग्रौर वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ीको अमृत-पान कराये ग्रौर वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त बने ग्रौर वह ग्रभ्यास न करे तो उसके ग्रभाग्यकी महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर ग्रपनेको समता ग्राती है। कहा है कि:—

# साहीर्णे गुरुजोगे जे ण सुरणंतीह धम्मवयणाइ। ते धिट्टदुट्टचित्ता स्रह सुहडा भवभयविहुणा।।

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मवचनोंको नंहीं सुनते वे धीठ हैं ग्रौर उनका दुष्ट चित्त है। ग्रथवा जिस संसारभयसे तीर्थंकरादि डरे उस संसारभयसे रहित हैं वे बड़े सुभट हैं।

पुनश्च, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गका ग्रिधकार किया है, वहाँ प्रथम श्रागमज्ञान ही उपादेय कहा है। सो इस जीवका तो मुख्य कर्त्तव्य श्रागमज्ञान है। उसके होने से तत्त्वों का श्रद्धान होता है, तत्त्वों का श्रद्धान होने से संयमभाव होता है, श्रीर उस श्रागमसे श्रात्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है; तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति होती है।

पुनश्च, धर्मके अनेक अङ्ग हैं उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊँचा और धर्मका अंग नहीं है; इसलिये जिस-तिस प्रकार आगम-अभ्यास करना योग्य है।

पुनश्च, इस ग्रन्थका तो वाँचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है –्कोई व्याकरणादिकका भी साधन नहीं चाहिये; इसलिये ग्रवश्य इसके ग्रभ्यास में प्रवर्ती। तुम्हारा कल्याण होगा।

> - इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें पीठबन्ध प्ररूपक प्रथम ग्रधिकार समाप्त हुग्रा ॥१॥

ऐसा ग्रागममें कहा है तथा युक्तिसे भी ऐसा ही संभव है कि - कर्मके निमित्त विना पहले जीवको रागादिक कहे जायें तो रागादिक जीवका एक स्वभाव हो जाये; क्योंकि परनिमित्तके विना हो उसीका नाम स्वभाव है।

इसलिये कर्मका सम्बन्ध ग्रनादि ही मानना ।

यहाँ फिर प्रश्न है कि - न्यारे-न्यारे द्रव्य श्रीर श्रनादिसे उनका सम्बन्ध - ऐसा कैसे संभव है ?

समाधान: — जैसे मूल ही से जल-दूधका, सोना-किट्टिकका, तुष-करणका तथा तेल-तिलका सम्बन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुग्रा नहीं है; वैसे ही ग्रनादिसे जीव-कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुग्रा नहीं है। फिर तुमने कहा — 'कैंसे संभव है?' ग्रनादिसे जिसप्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं; इस प्रकार संभव होनेमें कुछ विरोध तो भासित नहीं होता।

फिर प्रश्न है कि — सम्बन्ध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हों ग्रौर फिर मिलें। यहाँ अनादिसे मिले जीव-कर्मींका सम्बन्ध कैसे कहा है ?

समाधान: — ग्रनादिसे तो मिले थे; परन्तु वादमें भिन्न हुए तव जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिये पहले भी भिन्न ही थे — इस प्रकार ग्रनुमानसे तथा केवलज्ञानसे प्रत्यक्ष भिन्न भासित होते हैं। इससे, उनका बन्धन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। तथा उस भिन्नताकी ग्रपेक्षा उनका सम्बन्ध ग्रथवा संयोग कहा है; क्योंकि नये मिले, या मिले ही हों, भिन्न द्रव्योंके मिलापमें ऐसे ही कहना संभव है।

इस प्रकार इन जीव-कर्मका ग्रनादि सम्बन्ध है।

#### जीव श्रौर कर्मों की भिन्नता

वहाँ जीवद्रव्य तो देखने-जाननेरूप चेतनागुएका धारक है तथा इन्द्रियगम्य न होने योग्य ग्रमूत्तिक है, संकोच-विस्तार शक्तिसहित ग्रसंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है। तथा कर्म है वह चेतनागुए। रहित जेड़ है, ग्रीर मूत्तिक है, ग्रनन्त पुद्गलपरमाणुग्रोंका पिण्ड है, इसलए एकद्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव ग्रीर कर्म हैं — इनका ग्रनादिसम्बन्य है, तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप नहीं होता ग्रीर कर्मका कोई परमाणु जीवरूप नहीं होता; ग्रपने-ग्रपने लक्षराको धारए। किये भिन्न-भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने-चाँदीका एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुएगोंको धारए। किए सोना भिन्न रहता है ग्रीर श्वेतादि गुएगोंको धारए। किये चाँदी भिन्न रहती है — वैसे भिन्न जानना।

# कर्मबन्धनका निदान

सो यहाँ प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बतलाते हैं :-

कर्मबन्धन होनेसे नाना श्रौपाधिक भावोंमें परिश्रमरापना पाया जाता है, एकरूप रहना नहीं होता; इसलिये कर्मबन्धन सहित ग्रवस्थाका नाम संसार-ग्रवस्था है। इस संसार-ग्रवस्थामें ग्रनन्तानन्त जीवद्रव्य हैं वे ग्रनादि ही से कर्मबन्धन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था ग्रौर कर्म न्यारा था, बादमें इनका संयोग हुग्रा। तो कैसे हैं? — जैसे मेरुगिरि ग्रादि ग्रकृत्रिम स्कन्धोंमें ग्रनन्त पुद्गलपरमाराष्ट्र ग्रनादिसे एकबन्धनरूप हैं, फिर उनमेंसे कितने ही परमाराष्ट्र भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं, इस प्रकार मिलना—बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीवद्रव्य ग्रौर ग्रनन्त कर्मरूप पुद्गलपरमाराष्ट्र उनका ग्रनादिसे एकबन्धनरूप है, फिर उनमें कितने ही कर्मपरमाराष्ट्र भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं। — इस प्रकार मिलना — बिछुड़ना होता रहता है।

#### कर्मोंके ग्रनादिपनेकी सिद्धि

यहाँ प्रश्न है कि - पुद्गलपरमागु तो रागादिक के निमित्तसे कर्मरूप होते हैं, ग्रनादि कर्मरूप कैसे हैं ? समाधान :- निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही सम्भव है, ग्रनादि ग्रवस्थामें निमित्तका कुछ प्रयोजन नहीं है । जैसे - नवीन पुद्गलपरमागुग्रोंका बंधान तो स्निग्ध-रूक्ष गुणके ग्रंशों ही से होता है ग्रौर मेरुगिरि ग्रादि स्कन्धोंमें ग्रनादि पुद्गलपरमागुग्रोंका बंधान है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? उसी प्रकार नवीन परमागुग्रोंका कर्मरूप होना तो रागादिक ही से होता है ग्रौर ग्रनादि पुद्गलपरमागुग्रोंकी कर्मरूप ही ग्रवस्था है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? तथा यदि ग्रनादिमें भी निमित्त मानें तो ग्रनादिपना रहता नहीं; इसिलये कर्मका बन्ध ग्रनादि मानना । सो तत्त्वप्रदीपिका-प्रवचनसार शास्त्रकी व्याख्यामें जो सामान्यज्ञेयाधिकार है वहाँ कहा है :- रागादिकका कारण तो द्रव्यकर्म है ग्रौर द्रव्यकर्मका कारण रागादिक हैं । तब वहाँ तर्क किया है कि - ऐसे तो इतरेतराश्रयदोष लगता है - वह उसके ग्राश्रित, वह उसके ग्राश्रित, कहीं रुकाव नहीं है । तब उत्तर ऐसा दिया है :-

# नैवं श्रनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्म्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात् ।\*

अर्थ: - इस प्रकार इतरेतराश्रयदोष नहीं है; क्योंकि ग्रनादिका स्वयंसिद्ध द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है उसका वहाँ कारणपनेसे ग्रहण किया है।

<sup>\*</sup> न हि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसम्बद्धस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात् ।
- प्रवचनसार टीका, गाया १२१

तथा चार ग्रघातिया कर्म हैं, उनके निमित्तसे इस ग्रात्माको वाह्य सामग्रीका सम्बन्ध बनता है। वहाँ वेदनीयसे तो शरीरमें ग्रथवा शरीरसे बाह्य नानाप्रकार सुख-दुःखके कारण परद्रव्योंका संयोग जुड़ता है; ग्रायुसे ग्रपनी स्थिति पर्यन्त प्राप्त शरीरका सम्बन्ध नहीं छूट सकता; नामसे गित, जाित, शरीरािदक उत्पन्न होते हैं; ग्रीर गोत्रसे उच्च-नीच कुलकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार ग्रघाति कर्मोंसे बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह-उदयका सहकार होनेपर जीव सुखी-दुःखी होता है। ग्रौर शरीरादिकके सम्बन्धसे जीवके ग्रमूर्त्तत्वादिस्वभाव ग्रपने स्व-ग्रथंको नहीं करते — जैसे कोई शरीरको पकड़े तो ग्रात्मा भी पकड़ा जाये। तथा जवतक कर्मका उदय रहता है तवतक बाह्य सामग्री वैसी हो वनी रहे, ग्रन्थया नहीं हो सके — ऐसा इन ग्रघाति कर्मोंका निमित्त जानना।

# निर्वल जड़कर्मों द्वारा जीवके स्वभावका घात तथा बाह्य सामग्री मिलना

यहाँ कोई प्रश्न करे कि — कर्म तो जड़ हैं, कुछ बलवान् नहीं हैं; उनसे जीवके स्वभावका घात होना व बाह्य सामग्रीका मिलना कैसे संभव है ?

समाधान: — यदि कर्म स्वयं कर्त्ता होकर उद्यमसे जीवके स्वभावका घात करे, बाह्य सामग्रीको मिलावे तव तो कर्मके चेतनपना भी चाहिये ग्रौर बलवानपना भी चाहिये; सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मोंका उदयकाल हो; उस कालमें स्वयं ही ग्रात्मा स्वभावरूप परिग्णमन नहीं करता, विभावरूप परिग्णमन करता है, तथा जो ग्रन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही सम्बन्धरूप होकर परिग्णमित होते हैं।

जैसे — किसी पुरुषके सिर पर मोहनपूल पड़ी है उससे वह पुरुष पागल हुआ; वहाँ उस मोहनपूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परन्तु पागलपना उस मोहनपूल ही से हुआ देखते हैं। वहाँ मोहनपूलका तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिएामित होता है — ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक वन रहा है।

तथा जिस प्रकार सूर्यके उदयके कालमें चकवा-चकवियों का संयोग होता है; वहाँ रात्रिमें किसीने द्वेषबुद्धिसे वलजबरी करके ग्रलग नहीं किये हैं, दिनमें किसीने करणा-बुद्धिसे लाकर मिलाये नहीं हैं, सूर्योदयका निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक बन रहा है। उस ही प्रकार कर्मका भी निमित्त-नैमित्तिक भाव जानना। – इस प्रकार कर्मके उदयसे ग्रवस्था है।

# श्रमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोंका बंधान किस प्रकार होता है ?

यहाँ प्रश्न हैं कि - मूर्तिक-मूर्तिकका तो बंधान होना बने, ग्रमूर्तिक-मूर्तिकका बंधान कैसे बने ?

समाधान: — जिस प्रकार व्यक्त-इन्द्रियगम्य नहीं हैं ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूल पुद्गल — उनका बंधान होना मानते हैं; उसी प्रकार जो इन्द्रियगम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म — इनका भी बंधान होना मानना । तथा इस बंधानमें कोई किसीको करता तो है नहीं । जब तक बंधान रहे तब तक साथ रहें — बिछुड़ें नहीं, और कारण-कार्यपना उनके बना रहे; इतना ही यहाँ बंधान जानना । सो मूर्तिक-अमूर्तिकके इस प्रकार बंधान होनेमें कुछ विरोध है नहीं ।

इस प्रकार जैसे एक जीवको स्रनादि कर्मसम्बन्ध कहा उसी प्रकार भिन्न-भिन्न स्रनंत जीवों के जानना।

#### घाति-ग्रघाति कर्म श्रौर उनका कार्य

तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदोंसे ग्राठ प्रकारके हैं। वहाँ चार घातिया कर्मोंके निमित्तसे तो जीवके स्वभावका घात होता है। ज्ञानावरण-दर्शनावरणसे तो जीवके स्वभाव जो ज्ञान-दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती; उन कर्मोंके क्षयोपशमके ग्रनुसार किंचित् ज्ञान-दर्शनकी व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं हैं ऐसे मिथ्याश्रद्धान व कोध, मान, माया, लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा ग्रन्तरायसे जीवका स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर्थ्यरूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती; उसके क्षयोपशमके ग्रनुसार किंचित् शक्ति होती है।

इस प्रकार घातिया कर्मोंके निमित्तसे जीवके स्वभावका घात ग्रनादि ही से हुग्रा है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभावरूप शुद्ध ग्रात्मा था, पश्चात् कर्म-निमित्तसे स्वभावघात होनेसे ग्रशुद्ध हुग्रा।

यहाँ तर्क है कि — घात नाम तो ग्रभावका है; सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका ग्रभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभावका तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया?

समाधान: — जीवमें ग्रनादि ही से ऐसी शक्ति पायी जाती है कि कर्मका निमित्त न हो तो केवलज्ञानादि ग्रपने स्वभावरूप प्रवर्ते; परन्तु ग्रनादि ही से कर्मका सम्बन्ध पाया जाता है, इसलिये उस शक्तिकी व्यक्तता नहीं हुई। ग्रतः शक्ति-ग्रपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देनेकी ग्रपेक्षा घात किया कहते हैं। वर्गणासे एक वन्धान होनेकी शक्ति होती है, उसका नाम योग है। उसके निमित्तसे प्रित समय कर्मरूप होने योग्य अनन्त परमाणुओं का ग्रहण होता है। वहाँ ग्रल्पयोग हो तो थोड़े परमाणुओंका ग्रहण होता है और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओंका ग्रहण होता है। तथा एकसमयमें जो पुद्गलपरमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतियोंका ग्रीर उनकी उत्तरप्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे बटवारा होता है। उस वटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृतियोंरूप स्वयं ही परिणमित होते हैं।

विशेष इतना कि योग दो प्रकारका है — शुभयोग, ग्रशुभयोग । वहाँ धर्मके ग्रंगोंमें मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होता है ग्रौर ग्रधमंके ग्रंगोंमें उनकी प्रवृत्ति होनेपर ग्रशुभयोग होता है । वहाँ शुभयोग हो या ग्रशुभयोग हो, सम्यक्तव प्राप्त किये बिना घातियाकंमोंकी तो सर्व प्रकृतियोंक। निरन्तर बन्ध होता ही रहता है । किसी समय किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुए बिना नहीं रहता । इतना विशेष है कि मोहनीयके हास्यशोक युगलमें, रित-ग्ररित युगलमें, तीनों वेदोंमें एक कालमें एक-एक ही प्रकृतिका बन्ध होता है ।

तथा स्रघातियाकर्मोंकी प्रकृतियोंमें शुभयोग होनेपर सातावेदनीय स्रादि पुण्यप्रकृतियोंका बन्ध होता है, अशुभयोग होनेपर स्रसातावेदनीय स्रादि पापप्रकृतियोंका बन्ध होता है, मिश्रयोग होनेपर कितनी ही पुण्यप्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप-प्रकृतियोंका बन्ध होता है।

इस प्रकार योगके निमित्तसे कर्मोंका ग्रागमन होता है। इसलिये योग है वह ग्रास्रव है। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुऐ कर्मपरमाणुग्रोंका नाम प्रदेश है, उनका वन्ध हुन्ना ग्रौर उनमें मूल-उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुन्ना; इसलिये योगों द्वारा प्रदेशवन्ध तथा प्रकृतिबन्धका होना जानना।

#### कषायसे स्थिति श्रीर श्रनुभाग बन्ध

तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व कोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्मप्रकृतियों की स्थित वँधंती है। वहाँ जितनी स्थित वँधे उसमें आवाधाकालको छोड़कर पश्चात् जवतक वँधी स्थिति पूर्ण हो तवतक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहाँ देव-मनुष्य-तिर्यचायुके विना अन्य सर्व धातिया- अधातिया प्रकृतियोंका, अल्प कषाय होनेपर थोड़ा स्थितिवन्ध होता है, वहुत कपाय होने पर वहुत स्थितिवन्ध होता है। इन तीन आयुका अल्प कषायसे वहुत और वहुत कपायसे अल्प स्थितिवन्ध जानना।

#### नवीन बन्ध विचार

वहाँ नवीन बन्ध कैसे होता है सो कहते हैं: — जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालमें ग्रभाव है, तथा उस मेघपटलके मन्दपनेसे जितना प्रकाश प्रगट है वह उस सूर्यके स्वभावका ग्रंश है — मेघपटलजित नहीं है । उसी प्रकार जीवका ज्ञान-दर्शन-वीर्य स्वभाव है; वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ग्रन्तरायके निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालमें ग्रभाव है। तथा उन कर्मोंके क्षयोपशमसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रगट हैं वह उस जीवके स्वभावका ग्रंश ही है, कर्मजित ग्रौपाधिकभाव नहीं है। सो ऐसे स्वभावके ग्रंशका ग्रनादिसे लेकर कभी ग्रभाव नहीं होता। इस ही के द्वारा जीवके जीवत्वपने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने-वाली जाननेवाली शक्तिको धरती हुई वस्तु है वही ग्रात्मा है।

तथा इस स्वभावसे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता; क्योंिक निजस्वभाव ही बन्धका कारण हो तो बन्धका छूटना कैसे हो ? तथा उन कर्मोंके उदयसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य अभावरूप हैं उनसे भी बन्ध नहीं है; क्योंिक स्वयं ही का ग्रभाव होनेपर ग्रन्यको कारण कैसे हो ? इसलिये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ग्रन्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन कर्मबन्धके कारण नहीं हैं।

तथा मोहनीय कर्मके द्वारा जावको ग्रयथार्थ-श्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव होता है तथा क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीवके ग्रस्तित्वमय हैं, जीवसे भिन्न नहीं हैं, जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिगामनरूप ही वे कार्य हैं; तथापि उनका होना मोहकर्मके निमित्तसे ही है, कर्मनिमित्त दूर होनेपर उनका ग्रभाव ही होता है, इसलिये वे जीवके निजस्वभाव नहीं, ग्रौपाधिक भाव हैं। तथा उन भावों द्वारा नवीन बन्ध होता है; इसलिये मोहके उदयसे उत्पन्न भाव वन्धके कारण हैं।

तथा श्रघातिकमोंके उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाही होकर एक बंधानरूप होते हैं ग्रौर धन, कुटुम्वादिक ग्रात्मासे भिन्नरूप हैं इसलिये वे सब बन्धके कारण नहीं हैं; क्योंकि परद्रव्य वन्धका कारण नहीं होता । उनमें श्रात्माको ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव होते हैं वही बन्धका कारण जानना ।

# योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध, प्रदेशवन्ध

तथा इतना जानना कि नामकर्मके उदयसे शरीर, वचन ग्रीर मन उत्पन्न होते हैं; उनकी चेष्टाके निमित्तसे ग्रात्माके प्रदेशोंका चंचलपना होता है, उससे ग्रात्मा को पुद्गल-

उसी प्रकार कषाय होनेपर योगद्वार से ग्रहण किया हुन्ना कर्मवर्गणारूप पुद्गल-पिण्ड ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमित होता है। तथा उन कर्मपरमाणुत्रोंमें यथायोग्य किसी प्रकृतिरूप थोड़े ग्रौर किसी प्रकृतिरूप वहुत परमाणु होते हैं। तथा उन परमाणुग्रोंमें कई परमाणुग्रोंका सम्बन्ध बहुत काल ग्रौर कइयोंका थोड़े काल रहता है। तथा उन परमाणुग्रोंमें कई तो ग्रपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं ग्रौर कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसा होनेमें किसी कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूँ तथा ग्रौर भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक भाव वन रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है।

ऐसे तो लोकमें निमित्त-नैमित्तिक बहुत ही वन रहे हैं। जैसे मंत्रनिमित्तसे जलादिकमें रोगादि दूर करनेकी शक्ति होती है तथा कंकरी ग्रादिमें सर्पादि रोकनेकी शक्ति होती है; उसी प्रकार जीवभावके निमित्तसे 'पुद्गलपरमाणुग्रोंमें ज्ञानावरणादिरूप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर ग्रपने उद्यमसे कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वैसा निमित्त वननेपर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहाँ ज्ञानका कुछ प्रयोजन नहीं है।

इस प्रकार नवीन बन्ध होनेका विधान जानना।

#### सत्तारूप कर्मों की श्रवस्था

श्रब, जो परमागु कर्मरूप परिएामित हुए हैं उनका जवतक उदयकाल न श्राये तबतक जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाहरूप वंधान रहता है। वहाँ जीवभावके निमित्तसे कई प्रकृतियोंकी श्रवस्थाका पलटना भी हो जाता है। वहाँ कई ग्रन्य प्रकृतियोंके परमागु थे वे संत्रमएारूप होकर श्रन्य प्रकृतियोंके परमागु हो जायें। तथा कई प्रकृतियोंकी स्थिति श्रीर श्रनुभाग बहुत थे सो ग्रपकर्षएा होकर थोड़े हो जायें, तथा कई प्रकृतियोंकी स्थिति एवं श्रनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षएा होकर वहुत हो जायें। इस प्रकार पूर्वमें वँथे हुए परमागुग्रोंकी भी जीवभावोंका निमित्त पाकर ग्रवस्था पलटती है, श्रीर निमित्त न वने तो नहीं पलटे, ज्योंकी त्यों रहे।

इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं।

#### कर्मों की उदयरूप अवस्था

तथा जब कर्मप्रकृतियोंका उदयकाल ग्राये तव स्वयमेव उन प्रकृतियोंके ग्रनुभागके ग्रनुसार कार्य वने, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। उनका उदयकाल ग्राने पर वह कार्य वनता है – इतना ही निमित्त-नैमित्तिक संबंध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुग्रा

तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्मप्रकृतियोंमें अनुभाग शक्तिका विशेष होता है। वहाँ जैसा अनुभागबन्ध हो वैसा ही उदयकालमें उन प्रकृतियोंका बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ घाति कर्मोंकी सर्वप्रकृतियोंमें तथा अघाति कर्मोंकी पापप्रकृतियोंमें तो अल्प कषाय होनेपर अल्प अनुभाग बँधता है, बहुत कषाय होनेपर बहुत अनुभाग बँधता है; तथा पुण्य-प्रकृतियोंमें अल्प कषाय होनेपर बहुत अनुभाग बँधता है, वहुत कषाय होनेपर थोड़ा अनुभाग बँधता है।

इस प्रकार कषायों द्वारा कर्मप्रकृतियोंके स्थिति-श्रनुभागका विशेष हुग्रा; इसलिये कषायों द्वारा स्थितिबन्ध अनुभागबन्धका होना जानना ।

यहाँ जिस प्रकार बहुत मिंदरा भी है ग्रौर उसमें थोड़े कालपर्यन्त थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है तो वह मिंदरा हीनपनेको प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मिंदरा है ग्रौर उसमें बहुत कालपर्यन्त बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है तो वह मिंदरा ग्रिधकपनेको प्राप्त है; उसी प्रकार बहुत भी कर्मप्रकृतियों के परमाणु हैं ग्रौर उनमें थोड़े कालपर्यन्त थोड़ा फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ हीनताको प्राप्त हैं, तथा थोड़े भी कर्मप्रकृतियों के परमाणु हैं ग्रौर उनमें बहुत कालपर्यन्त बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ ग्रीधकपनेको प्राप्त हैं।

इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृतिबन्ध-प्रदेशबन्ध बलवान् नहीं हैं, कषायों द्वारा किया गया स्थितिबन्ध ग्रनुभागबन्ध ही बलवान् है; इसलिये मुख्यरूपसे कषायको ही बन्धका कारण जानना । जिन्हें बन्ध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें।

# ज्ञानहीन जड़-पुद्गल परमाणुग्रोंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन

अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि - पुद्गल परमागु तो जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं हैं; तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृतिंरूप होकर परिग्णमन करते हैं ?

समाधान :— जैसे भूख होनेपर मुख द्वारा ग्रहण किया हुन्ना भोजनरूप पुद्गलिपण्ड मांस, शुक्र, शोणित न्नादि धातुरूप परिणमित होता है। तथा उस भोजनके परमाणुत्रोंमें यथायोग्य किसी धातुरूप थोड़े न्नौर किसी धातुरूप बहुत परमाणु होते हैं। तथा उनमें कई परमाणुत्रोंका सम्बन्ध बहुत काल रहता है, कइयोंका थोड़े काल रहता है। तथा उन परमाणुत्रोंमें कई तो न्नपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसा होनेमें कोई भोजनरूप पुद्गलिपण्डको ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिगामन करूँ तथा न्नौर भी कोई परिगामन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिकभाव हो रहा है उससे वैसे ही परिगामन पाया जाता है।

# नोकर्मका स्वरूप ग्रौर प्रवृत्ति

तया नामकर्मके उदयसे शरीर होता है वह द्रव्यकर्मवत् किंचित् सुख-दुःखका कारण है, इसलिये शरीर को नोकर्न कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईपत्(प्रत्य)वाचक जानना। सो शरीर पुद्गलपरमाणुत्रों का पिण्ड है और द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, श्वासोच्छ्वास तया वचन — ये भी शरीर ही के श्रंग हैं: इसलिये उन्हें भी पुद्गलपरमाणुत्रोंके पिण्ड जानना।

इस प्रकार शरीरके और द्रव्यकर्मके सम्दन्य सिंहत जीवके एक क्षेत्रादगाहरूप दंशान होता है। सो शरीरके जन्म समयसे लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीरका सम्बन्ध रहता है। तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है तब उस शरीरका सम्बन्ध छूटता है, शरीर-आत्मा अलग-अलग हो जाते हैं। तथा उसके अनन्तर मनयमें अथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय जीव कर्नोदयके निमित्तसे नर्दान शरीर शरण करता है; वहाँ भी अपनी आयुपर्यंत उसी प्रकार सम्बन्ध रहता है, किर मरण होता है तब उससे सम्बन्ध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीरका छोड़ना और नदीन शरीरका ग्रहण करना अनुक्रमसे हुआ करता है।

तया यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोच-विस्तार शक्तिसे गरीर प्रमाण ही रहता है; विशेष इतना कि समुद्धात होने पर शरीरसे बाहर भी आत्माके प्रदेश फैलते हैं और अन्तराल समयमें पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं।

तथा इस गरीरके अंगभूत द्रव्यइन्द्रिय और मन उनकी सहायतासे जीवके जानपनेकी प्रवृत्ति होती है। तथा शरीरकी अवस्थाके अनुसार मोहके उदयसे जीव सुन्ही-दुःखी होता है। तथा कभी तो जीवकी इच्छाके अनुसार गरीर प्रवर्तता है, कभी गरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्तता है, पुद्गल अन्थ्या अवस्थाक्य प्रवर्तता है। पुद्गल

इस प्रकार इस नोकर्नकी प्रवृत्ति जानना ।

#### नित्यनिगोद और इतरनिगोद

वहाँ अनादिसे लेकर प्रथम तो इस जीवके नित्यविगोदलप अरीरका सम्बन्ध पाया जाता है, वहाँ नित्यविगोद अरीरको बारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्यविगोद अरीरको कारण करता है, किर आयु पूर्ण कर मरकर नित्यविगोद अरीर ही को बारण करता है। इसीप्रकार अनन्तानन्त प्रमाण सहित कीवराणि है मो अनादिसे वहाँ ही जन्म-मरण किया करती है।

उसके अनन्तर समयमें उन कर्मरूपपुद्गलोंको अनुभाग शक्तिका अभाव होनेसे कर्मत्वपनेका अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्यायरूप परिएामित होते हैं – इसका नाम सविपाक निर्जरा है।

इसप्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं।

कर्मत्वपनेकी नास्ति होनेके पीछे वे परमाणु उसी स्कंधमें रहें या अलग हो जायें — कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ इतना जानना कि:— इस जीवको प्रति समय अनन्त परमाणु बँधते हैं; वहाँ एक समयमें बँधे हुए परमाणु आबाधाकालको छोड़कर अपनी स्थितिके जितने समय हों उनमें कमसे उदयमें आते हैं। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जोकि एक समयमें उदय आने योग्य हैं वे इकट्ठे होकर उदयमें आते हैं। उन सब परमाणुओंका अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस कालमें उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयोंमें बंधे परमाणु बंधसमयसे लेकर उदयसमय पर्यन्त कर्मरूप अस्तित्वको धारण कर जीवसे सम्बन्धरूप रहते हैं।

इसप्रकार कर्मों की बन्ध-उदय-सत्तारूप ग्रवस्था जानना। वहाँ प्रतिसमय एक समयप्रबद्धमात्र परमाणु बँधते हैं तथा एक समयप्रबद्धमात्रकी निर्जरा होती है। डेढ़-गुग हानिसे गुगित समयप्रबद्धमात्र सदाकाल सत्तामें रहते हैं।

# सो इन सबका विशेष ग्रागे कर्म ग्रधिकारमें लिखेंगे वहाँसे जानना।

# द्रव्यकर्म व भावकर्मका स्वरूप ग्रौर प्रवृत्ति

तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणुरूप ग्रनन्त पुद्गलद्रव्यों से उत्पन्न किया हुग्रा कार्य है, इसिलये उसका नाम द्रव्यकर्म है। तथा मोहके निमित्तसे मिथ्यात्व- कोधादिरूप जीवके परिगाम हैं वह ग्रशुद्धभावसे उत्पन्न किया हुग्रा कार्य है, इसिलये इसका नाम भावकर्म है। द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावकर्म होता है ग्रौर भावकर्मके निमित्तसे द्रव्यकर्मका बन्ध होता है। तथा द्रव्यकर्मसे भावकर्म ग्रौर भावकर्मसे द्रव्यकर्म – इसी प्रकार परस्पर कारग्रकार्यभावसे संसारचक्रमें परिश्रमण होता है।

इतना विशेष जानना कि :- तीव्र-मंद बन्ध होनेसे या संक्रमणादि होने से या एककालमें बँधे ग्रनेककालमें या ग्रनेककालमें बँधे एककालमें उदय ग्रानेमें किसी कालमें तीव्र उदय ग्राये तब तीव्रकषाय हो, तब तीव्र ही नवीन वन्ध हो; तथा किसी कालमें मंद उदय ग्राये तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बन्ध हो। तथा उन तीव्र-मंदकपायों ही के ग्रनुसार पूर्व बँधे कर्मोंका भी संक्रमणादिक हो तो हो।

इस प्रकार ग्रनादिसे लगाकर धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म ग्रीर भावकर्मकी प्रवृत्ति जानना।

#### मतिज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति

वहाँ प्रथम तो मितज्ञान है; वह शरीरके अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन ये द्रव्यइन्द्रियाँ और हृदयस्थानमें आठ पँखुरियोंके फूले कमलके आकारका द्रव्यमन — इनकी सहायतासे ही, जानता है। जैसे — जिसकी हिष्ट मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, बिना चश्मेके नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञानसे ही जानता है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसेके तैसे हैं, परन्तु चश्मेमें कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता अथवा थोड़ा दीखता है या औरका और दीखता है; उसी प्रकार अपना क्षयोपश्म तो जैसाका तैसा है, परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु अन्यथा परिण्यमित हुए हों तो जान नहीं सकता अथवा थोड़ा जानता है अथवा औरका और जानता है। क्योंकि द्रव्यइन्द्रिय तथा मनरूप परमाणुओंके परिण्यमनको और मितज्ञानको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये उनके परिण्यमके अनुसार ज्ञानका परिण्यमन होता है। उसका उदाहरण — जैसे मनुष्यादिकको बाल-वृद्ध-अवस्थामें द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है; तथा जैसे शीत वायु आदिके निमित्तसे स्पर्शनादि इन्द्रियोंके और मनके परमाणु अन्यथा हों तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है।

तथा इस ज्ञानको ग्रौर बाह्य द्रव्योंको भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। उसका उदाहरण — जैसे नेत्रइन्द्रियको ग्रंधकारके परमाणु ग्रथवा फूला ग्रादिके परमाणु या पाषाणादिके परमाणु ग्राड़े ग्रा जायें तो देख नहीं सकती। तथा लाल काँच ग्राड़ा ग्रा जाये तो सब लाल दीखता है, हरित ग्राड़ा ग्राये तो हरित दीखता है — इस प्रकार ग्रन्थथा जानना होता है।

तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जायें तो बहुत दीखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिलव्वी काँच इत्यादिके परमागु आड़े आयें तो भी जैसेका तैसा दीखता है। इस प्रकार अन्य इन्द्रियों तथा मनके भी यथासम्भव जानना। मंत्रादिकके प्रयोगसे अथवा मदिरापानादिकसे अथवा भूतादिकके निमित्तसे नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्यद्रव्यके भी आधीन जानना।

तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह ग्रस्पष्ट जानना होता है; दूरसे कैसा ही जानता है, समीपसे कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में वहुत

तथा वहाँसे छह महीना ग्राठ समयमें छहसौ ग्राठ जीव निकलते हैं, वे निकलकर ग्रन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, ग्राग्न, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायों में तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रियरूप पर्यायों में ग्रथवा नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका नाम इतरनिगोद है।

तथा वहाँ कितने ही काल रहकर वहाँसे निकलकर ग्रन्य पर्यायोंमें भ्रमण करते हैं। वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी ग्रादि स्थावरोंमें ग्रसंख्यात कल्पमात्र है, ग्रीर द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त त्रसोंमें साधिक दो हजार सागर है, इतरिनगोदमें ढाई पुद्गलपरावर्तनमात्र है जो कि ग्रनन्तकाल है। इतरिनगोदसे निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं।

इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोंमें उत्कृष्ट परिभ्रमरगकाल श्रसंख्यात पुद्गलपरावर्तन-मात्र है तथा जघन्य तो सर्वत्र एक ग्रंतर्मुहूर्त काल है। इस प्रकार श्रधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोंका ही धारग करना है, ग्रन्य पर्यायोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत् जानना।

इस प्रकार इस जीवको श्रनादिसे ही कर्मबन्धनरूप रोग हुग्रा है। इति कर्मबन्धननिदान वर्णनम्।

# कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जीवकी ग्रवस्था

इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्त से जीवकी कैसी अवस्था हो रही है सो कहते हैं :-

#### ज्ञानावरएा-दर्शनावरएा कर्मोदयजन्य श्रवस्था

प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वह संबके सामान्य-विशेष स्वरूपको प्रकाशित करनेवाला है। जो उनका स्वरू ग्रपनेको प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्यस्वरूप प्रिं होने का न है, विशेषस्वरूप सर्वगुरापयीयसहित x 1 है। े प्रतिभासित होनेका देखे- शक्ति ग्रात्मामें सदा ıî, सर्व पदार्थींको त्या - उसके निमित्तसे **.**(1) काल है; परन्तु मित्रज्ञान-श्रुतज्ञान इस शक्तिका 🗀 🗸 पाया जाता है ग्रीर ग्रोर कदाचित् चक्षु

इनकी भी

#### मतिज्ञानको पराधीन प्रवृत्ति

वहाँ प्रथम तो मितज्ञान है; वह शरीरके अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन ये द्रव्यइन्द्रियाँ और हृदयस्थानमें आठ पँखुरियोंके फूले कमलके आकारका द्रव्यमन — इनकी सहायतासे ही, जानता है। जैसे — जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, बिना चश्मेके नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञानसे ही जानता है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसेके तैसे हैं, परन्तु चश्मेमें कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता अथवा थोड़ा दीखता है या औरका और दीखता है; उसी प्रकार अपना क्षयोपश्म तो जैसाका तैसा है, परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु अन्यथा परिण्मित हुए हों तो जान नहीं सकता अथवा थोड़ा जानता है अथवा औरका और जानता है। क्योंकि द्रव्यइन्द्रिय तथा मनरूप परमाणुओंके परिण्मनको और मितज्ञानको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये उनके परिण्मनके अनुसार ज्ञानका परिण्मन होता है। उसका उदाहरण् — जैसे मनुष्यादिकको बाल-वृद्ध-अवस्थामें द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है; तथा जैसे शीत वायु आदिके निमित्तसे स्पर्शनादि इन्द्रियोंके और मनके परमाणु अन्यथा हों तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है।

तथा इस ज्ञानको ग्रौर बाह्य द्रव्योंको भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। उसका उदाहरएा – जैसे नेत्रइन्द्रियको ग्रंधकारके परमाणु ग्रथवा फूला ग्रादिके परमाणु या पाषाणादिके परमाणु ग्राड़े ग्रा जायें तो देख नहीं सकती। तथा लाल काँच ग्राड़ा ग्रा जाये तो सब लाल दीखता है, हरित ग्राड़ा ग्राये तो हरित दीखता है – इस प्रकार ग्रन्यथा जानना होता है।

तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि ग्राड़े ग्रा जायें तो बहुत दीखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिलव्वी काँच इत्यादिके परमार्गु ग्राड़े ग्रायें तो भी जैसेका तैसा दीखता है। इस प्रकार ग्रन्य इन्द्रियों तथा मनके भी यथासम्भव जानना। मंत्रादिकके प्रयोगसे ग्रथवा मदिरापानादिकसे ग्रथवा भूतादिकके निमित्तसे नहीं जानना, थोड़ा जानना या ग्रन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्यद्रव्यके भी ग्राधीन जानना।

तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह ग्रस्पष्ट जानना होता है; दूरसे कैसा ही जानता है, समीपसे कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में वहुत

तथा वहाँसे छह महीना ग्राठ समयमें छहसौ ग्राठ जीव निकलते हैं, वे निकलकर ग्रन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, ग्रग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायों में तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रियरूप पर्यायों में ग्रथवा नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका नाम इतरनिगोद है।

तथा वहाँ कितने ही काल रहकर वहाँसे निकलकर ग्रन्य पर्यायोंमें भ्रमण करते हैं। वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी ग्रादि स्थावरोंमें ग्रसंख्यात कल्पमात्र है, ग्रीर द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त त्रसोंमें साधिक दो हजार सागर है, इतरिनगोदमें ढाई पुद्गलपरावर्तनमात्र है जो कि ग्रनन्तकाल है। इतरिनगोदसे निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं।

इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोंमें उत्कृष्ट परिश्रमणकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तन-मात्र है तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मुहूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोंका ही धारण करना है, अन्य पर्यायोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत् जानना।

इस प्रकार इस जीवको अनादिसे ही कर्मबन्धनरूप रोग हुआ है। इति कर्मबन्धननिदान वर्णनम्।

# कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जीवकी ग्रवस्था

इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्त से जीवकी कैसी अवस्था हो रही है सो कहते हैं :-

#### ज्ञानावरण-दर्शनावरण कर्मोदयजन्य ग्रवस्था

प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य-विशेष स्वरूपको प्रकाशित करनेवाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा ग्रपनेको प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्यस्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है, विशेषस्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसिहत सर्व पदार्थोंको प्रत्यक्ष युगपत् बिना किसी सहायताके देखे-जाने ऐसी शक्ति ग्रात्मामें सदा काल है; परन्तु ग्रनादि ही से ज्ञानावरण, दर्शनावरणका सम्वन्ध है – उसके निमित्तसे इस शक्तिका व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मोंके क्षयोपशमसे किंचित् मितज्ञान-श्रुतज्ञान पाया जाता है ग्रौर कदाचित् ग्रवधिज्ञान भी पाया जाता है, ग्रचक्षुदर्शन पाया जाता है ग्रौर कदाचित् चक्षुदर्शन व ग्रवधिदर्शन भी पाया जाता है।

इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं।

वहाँ एकेन्द्रियादिक ग्रसंज्ञी जीवोंको तो ग्रनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है ग्रौर संज्ञी पंचेन्द्रियोंके दोनों हैं। यह श्रुतज्ञान है सो ग्रनेक प्रकारसे पराधीन ऐसे मितज्ञानके भी ग्राधीन है तथा ग्रन्य ग्रनेक कारंगोंके ग्राधीन है; इसलिए महा पराधीन जानना।

#### अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान, केवलज्ञानकी प्रवृत्ति

श्रव, श्रपनी मर्यादाके श्रनुसार क्षेत्र-कालका प्रमाण लेकर रूपी पदार्थोंको स्पष्ट-रूपसे जिसके द्वारा जाना जाय वह श्रवधिज्ञान है। वह देव, नारिकयोंमें तो सबको पाया जाता है श्रीर संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच तथा मनुष्योंके भी किसीको पाया जाता है। श्रसंज्ञी-पर्यंत जीवोंके यह होता ही नहीं है। सो यह भी शरीरादिक पुद्गलों के श्राधीन है। श्रवधिके तीन भेद हैं — १. देशावधि, २. परमावधि, ३. सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र-कालकी मर्यादा लेकर किंचित्मात्र रूपी पदार्थोंको जाननेवाला देशावधि है, सो ही किसी जीवके होता है।

तथा परमाविध, सर्वाविध ग्रौर मनःपर्यय – ये ज्ञान मोक्षमार्गमें प्रगट होते हैं; केवलज्ञान मोक्षरूप है इसलिये इस ग्रनादि संसार-ग्रवस्थामें इनका सद्भाव ही नहीं है।

इस प्रकार तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है।

## चक्षु-ग्रचक्षु-ग्रवधि-केवलदर्शनको प्रवृत्ति

श्रव, इन्द्रिय तथा मनको स्पर्शादिक विषयोंका सम्बन्ध होनेसे प्रथम कालमें मितज्ञानसे पूर्व जो सत्तामात्र श्रवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षुदर्शन तथा श्रचक्षुदर्शन है। वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दर्शन होनेका नाम तो चक्षुदर्शन है; वह तो चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंको ही होता है। तथा स्पर्शन, रसना, घ्राएा, श्रोत्र — इन चार इन्द्रियों श्रौर मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम श्रचक्षुदर्शन है; वह यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवोंको होता है।

श्रव, श्रविधके विषयोंका सम्बन्ध होने पर श्रविधज्ञानके पूर्व जो सत्तामात्र श्रवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम श्रविधदर्शन है। यह जिनके श्रविधज्ञान सम्भव है उन्हीं को होता है।

यह चक्षु, अचक्षु, अविधदर्शन है सो मितज्ञान व अविधिज्ञानवत् पराधीन जानना । तथा केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है ।

इस प्रकार दर्शनका सद्भाव पाया जाता है।

देर हो जाये तब कैसा ही जानता है, किसीको संशय सहित जानता है, किसीको ग्रन्यथा जानता है, किसीको किंचित् जानता है – इत्यादिरूपसे निर्मल जानना नहीं हो सकता।

इस प्रकार यह मितज्ञान पराधीनता सिहत इन्द्रिय—मन द्वारसे प्रवर्तता है। उन इन्द्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्रका विषय हो उतने क्षेत्रमें जो वर्त्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कन्ध हों उन्हींको जानता है। उनमें भी अलग-अलग इन्द्रियों द्वारा अलग-अलग कालमें किसी स्कन्धके स्पर्शादिकका जानना होता है। तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किचित्मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-अरूपी द्रव्यों ग्रीर पर्यायों को अत्यन्त अस्पष्टरूपसे जानता है। सो भी इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादिक किया हो उस ही को जान सकता है। तथा कदाचित् अपनी कल्पना ही से असत्को जानता है। जैसे स्वप्नमें अथवा जागते हुए भी जो कदाचित् कहीं नहीं पाये जाते ऐसे आकारादिकका चितवन करता है और जैसे नहीं हैं वैसे मानता है। इसप्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इन्द्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मितज्ञान है।

यहाँ पृथ्वी, जल, ग्राग्न, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्द्रियोंके स्पर्श ही का ज्ञान है; लट, शंख ग्रादि दो इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रसका ज्ञान है; कीड़ी, मकोड़ा ग्रादि तीन इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंधका ज्ञान है; भ्रमर, मिक्षका, पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवोंको स्पर्श रस, गंध, वर्णका ज्ञान है; मच्छ, गाय, कबूतर, इत्यादिक तिर्यंच ग्रीर मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेन्द्रिय हैं – इन्हें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दोंका ज्ञान है। तिर्यंचोंमें कई संज्ञी हैं – कई ग्रसंज्ञी हैं। वहाँ संज्ञियोंके मनजनित ज्ञान है, ग्रसंज्ञियोंके नहीं है। तथा मनुष्य, देव, नारको संज्ञी ही हैं, उन सबके मनजनित ज्ञान पाया जाता है।

इस प्रकार मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जानना।

#### श्रुतज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति

श्रव, मितज्ञान द्वारा जिस श्रर्थको जाना हो उसके सम्बन्धसे श्रन्य श्रर्थको जिसके द्वारा जाना जाये सो श्रुतज्ञान है। वह दो प्रकारका है – १. श्रक्षरात्मक २. श्रनक्षरात्मक। जैसे 'घट', यह दो श्रक्षर सुने या देखे वह तो मितज्ञान हुग्रा; उनके सम्बन्धसे घट-पदार्थका जानना हुग्रा सो श्रुतज्ञान है। इस प्रकार श्रन्य भी जानना। यह तो श्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीतका जानना हुग्रा वह तो मितज्ञान है; उसके सम्बन्धसे 'यह हितकारी नहीं है इसिलये भाग जाना' इत्यादिरूप ज्ञान हुग्रा सो श्रुतज्ञान है। इस प्रकार श्रन्य भी जानना। यह श्रनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है।

उसी प्रकार इस जीवके सर्वको देखने-जाननेकी शक्ति है। तथा उसे कर्मने रोका ग्रौर इतना क्षयोपशम हुग्रा कि स्पर्शादिक विषयोंको जानो या देखो, परन्तु एक कालमें एक ही को जानो या देखो। वहाँ इस जीवके सर्वको देखने-जाननेकी शक्ति तो द्रव्य-ग्रपेक्षा पायी जाती है; ग्रन्य कालमें सामर्थ्य हो, परन्तु वर्त्तमान सामर्थ्यरूप नहीं है, क्योंकि ग्रपने योग्य विषयोंको देख-जान नहीं सकता। तथा ग्रपने योग्य विषयोंको देखने-जाननेकी पर्याय-ग्रपेक्षा वर्त्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख-जान सकता है; तथा व्यक्तता एक कालमें एक ही को देखने या जाननेकी पायी जाती है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि — ऐसा तो जाना; परन्तु क्षयोपशम तो पाया जाता है ग्रीर बाह्य इन्द्रियादिकका ग्रन्यथा निमित्त होने पर देखना-जानना नहीं होता या थोड़ा होता है या ग्रन्यथा होता है, सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा ?

समाधान: — जैसे रोकनेवालेने यह कहा कि पाँच ग्रामोंमेंसे एक ग्रामको एक दिनमें जाग्रो, परन्तु इन किंकरोंको साथ लेकर जाग्रो। वहाँ वे किंकर ग्रन्यथा परिएामित हों तो जाना न हो या थोड़ा जाना हो या ग्रन्यथा जाना हो; उसी प्रकार कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम हुग्रा है कि इतने विषयोंमें एक विषयको एक कालमें देखो या जानो; परन्तु इतने बाह्य द्रव्योंका निमित्त होने पर देखो-जानो। वहाँ वे बाह्य द्रव्य ग्रन्यथा परिएामित हों तो देखना-जानना न हो या थोड़ा हो या ग्रन्यथा हो। ऐसा यह कर्मके क्षयोपशम ही का विशेष है, इसलिये कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसीको ग्रंधकारके परमागु ग्राड़े श्राने पर देखना नहीं हो; उल्लू, बिल्ली ग्रादिको उनके ग्राड़े ग्राने पर भी देखना होता है — सो ऐसा यह क्षयोपशम हो का विशेष है। जैसा-जैसा क्षयोपशम होता है वैसा-वैसा ही देखना-जानना होता है।

इस प्रकार इस जीवके क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है।

तथा मोक्षमार्गमें अवधि-मनःपर्यय होते हैं वे भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं, उनको भी इसी प्रकार एक कालमें एकको प्रतिभासित करना तथा परद्रव्यका आधीनपना जानना। तथा जो विशेष है सो विशेष जानना।

इस प्रकार ज्ञानावरण-दर्शनावरणके उदयके निमित्तसे बहुत ज्ञान-दर्शनके ग्रंशोंका तो ग्रभाव है ग्रौर उनके क्षयोपशमसे थोड़े ग्रंशोंका सद्भाव पाया जाता है।

#### मोहनीय कर्मोदयजन्य अवस्था

इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व ग्रौर कषायभाव होते हैं।

इस प्रकार ज्ञान-दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षयोपशमके ग्रनुसार होता है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान-दर्शनकी शक्ति थोड़ी होती है; जब बहुत होता है तब बहुत होती है। तथा क्षयोपशमसे शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परन्तु परिणमन द्वारा एक जीवको एक कालमें एक विषयका ही देखना ग्रौर जानना होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वहाँ एक जीवको एक कालमें या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। तथा एक उपयोगके भी एक भेदकी प्रवृत्ति होती है। जैसे – मतिज्ञान हो तब ग्रन्य ज्ञान नहीं होता। तथा एक भेदमें भी एक विषयमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे – स्पर्शको जानता है तब रसादिकको नहीं जानता। तथा एक विषयमें भी उसे किसी एक ग्रङ्गमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे – उष्णस्पर्शको जानता है तब रक्षादिकको नहीं जानता।

इस प्रकार एक जीवको एक कालमें एक ज्ञेय अथवा दृश्यमें ज्ञान अथवा दर्शनका परिएामन जानना। ऐसा ही दिखायी देता है। जब सुननेमें उपयोग लगा हो तब नेत्रके समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दीखता। इस ही प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है।

तथा परिएामनमें शीघ्रता बहुत है। उससे किसी कालमें ऐसा मान लेते हैं कि युगपत् भी अनेक विषयोंका जानना तथा देखना होता है, किन्तु युगपत् होता नहीं है, कमसे ही होता है, संस्कारबलसे उनका साधन रहता है। जैसे – कौएके नेत्रके दो गोलक हैं, पुतली एक है वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकोंका साधन करती है; उसी प्रकार इस जीवके द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारोंका साधन रहता है।

यहाँ प्रश्न है कि — एक कालमें एक विषयका जानना ग्रथवा देखना होता है तो इतना ही क्षयोपशम हुग्रा कहो, बहुत क्यों कहते हो ? ग्रीर तुम कहते हो कि क्षयोपशमसे शक्ति होती है तो शक्ति तो ग्रात्मामें केवलज्ञान-दर्शनकी भी पायी जाती है।

समाधान: — जैसे किसी पुरुषके बहुत ग्रामोंमें गमन करनेकी शक्ति हैं। तथा उसे किसीने रोका श्रौर यह कहा कि पाँच ग्रामोंमें जाग्रो, परन्तु एक दिनमें एक ग्रामको जाग्रो। वहाँ उस पुरुषके बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य-ग्रपेक्षा पायी जाती है; ग्रन्य कालमें सामर्थ्य हो, परन्तु वर्त्तमान सामर्थ्यरूप नहीं हैं — क्योंकि वर्त्तमानमें पाँच ग्रामोंसे ग्रिंघक ग्रामोंमें गमन नहीं कर सकता। तथा पाँच ग्रामोंमें जानेकी पर्याय-ग्रपेक्षा वर्त्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है; तथा व्यक्तता एक दिनमें एक ग्रामको गमन करनेकी ही पायी जाती है।

पदार्थ किसी प्रकार परिगामित हुए, ग्रपनेको वह परिगामन बुरा लगा तब ग्रन्यथा परिगामित कराके उस परिगामनका बुरा चाहता है।

इसप्रकार कोधसे बुरा चाहनेकी इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य स्राधीन है।

तथा मानका उदय होनेपर पदार्थमें ग्रनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊँचा होना चाहता है; मल, धूल ग्रादि ग्रचेतन पदार्थोंमें घृणा तथा निरादर ग्रादि से उनकी हीनता, ग्रपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषादिक सचेतन पदार्थोंको भुकाना, ग्रपने ग्राधीन करना इत्यादिरूपसे ग्रपनी हीनता, उनकी उच्चता चाहता है। तथा स्वयं लोकमें जैसे उच्च दिखे वैसे श्रु गारादि करना तथा धन खर्च करना इत्यादिरूपसे ग्रीरोंको हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा ग्रन्य कोई ग्रपनेसे उच्च कार्य करे उसे किसी उपायसे नीचा दिखाता है ग्रीर स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है।

इसप्रकार मानसे अपनी महंतताकी इच्छा तो हो, महंतता होना भवितव्य आधीन है।

तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदार्थको इष्ट मानकर नाना प्रकारके छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्णादिक ग्रचेतन पदार्थोंको तथा स्त्री, दासी, दासादि सचेतन पदार्थोंको सिद्धिके ग्रथं ग्रनेक छल करता है। ठगनेके ग्रथं ग्रपनी ग्रनेक ग्रवस्थाएँ करता है तथा ग्रन्य ग्रचेतन-सचेतन पदार्थोंकी ग्रवस्था बदलता है। इत्यादि रूप छलसे ग्रपना ग्रभिप्राय सिद्ध करना चाहता है।

इस प्रकार मायासे इष्टिसिद्धिके ग्रर्थ छल तो करे, परन्तु इष्टिसिद्धि होना भावतव्य ग्राधीन है।

तथा लोभका उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरण, धन-धान्यादि अचेतन पदार्थोंकी तृष्णा होती है; तथा स्त्री-पुत्रादिक चेतन पदार्थोंकी तृष्णा होती है। तथा अपनेको या अन्य सचेतन-अचेतन पदार्थोंको कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमनरूप परिणमित करना चाहता है।

इस प्रकार लोभसे इष्ट प्राप्तिकी इच्छा तो हो, परन्तु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्यके श्राधीन है।

इस प्रकार कोधादिके उदयसे आत्मा परिगामित होता है।

वहाँ ये कषाय चार प्रकारके हैं। १. ग्रनन्तानुबन्धी, २. ग्रप्रत्याख्यानावरण, ३. प्रत्याख्यानावरण, ४. संज्वलन । वहाँ (जिनका उदय होनेपर ग्रात्माको सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरणचारित्र न हो सके वे ग्रनन्तानुबन्धी कषाय हैं। \*) जिनका उदय होनेपर

<sup>\*</sup> यह पंक्ति मूलप्रति में नहीं है।

## दर्शनमोहरूप जीवकी स्रवस्था

वहाँ दर्शनमोहके उदयसे तो मिथ्यात्वभाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्त्वश्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशोंका पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणोंका धारी अनादिनिधन वस्तु आप है; और मूर्तिक पुद्गलद्रव्योंका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोंसे रहित जिनका नवीन संयोग हुआ ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है; इनके संयोगरूप नानाप्रकारकी मनुष्य तिर्यंचादिक पर्यायें होती हैं — उन पर्यायोंमें अहंबुद्धि धारण करता है, स्व-परका भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आपरूप मानता है।

तथा उस पर्यायमें ज्ञानादिक हैं वे तो ग्रपने गुए हैं, ग्रौर रागादिक हैं वे ग्रपनेको कर्मनिमित्तसे ग्रौपाधिकभाव हुए हैं, तथा वर्णादिक हैं वे शरीरादिक पुद्गलके गुए हैं, ग्रौर शरीरादिकमें वर्णादिकोंका तथा परमाणुग्रोंका नानाप्रकार पलटना होता है वह पुद्गलकी ग्रवस्था है; सो इन सब ही को ग्रपना स्वरूप जानता है, स्वभाव-परभावका विवेक नहीं हो सकता।

तथा मनुष्यादिक प्रयोगों कुटुम्ब-धनादिकका सम्बन्ध होता है वे प्रत्यक्ष ग्रपनेसे भिन्न हैं तथा वे ग्रपने ग्राधीन नहीं परिग्णिमत होते तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी ग्रपने होते नहीं, यह ही ग्रपनी मान्यतासे ही ग्रपने मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित् देवादिकका या तत्त्वोंका ग्रन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है परन्तु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता।

इस प्रकार दर्शनमोहके उदयसे जीवको ग्रतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहाँ सत्यश्रद्धानसे बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्यश्रद्धानसे थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है।

#### चारित्रमोहरूप जीवकी श्रवस्था

जव चारित्रमोहके उदयसे इस जीवको कषायभाव होता है तव यह देखते-जानते हुए भी परपदार्थोंमें इष्ट-ग्रनिष्टपना मानकर क्रोधादिक करता है।

वहाँ कोधका उदय होनेपर पदार्थों में श्रनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मन्दिरादि श्रचेतन पदार्थ बुरे लगें तब तोड़ने-फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है तथा शत्रु श्रादि सचेतन पदार्थ बुरे लगें तब उन्हें वध-वन्धनादिसे या मारनेसे दु:ख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा श्राप स्वयं श्रयवा श्रन्य सचेतन-श्रचेतन

इस प्रकार मोहके उदयसे मिथ्यात्व ग्रौर कषायभाव होते हैं, सो ये ही संसारके मूल कारण हैं। इन्हींसे वर्त्तमान कालमें जीव दुःखी हैं, ग्रौर ग्रागामी कर्मबन्धके भी कारण ये ही हैं। तथा इन्हींका नाम राग-द्वेष-मोह है। वहाँ मिथ्यात्वका नाम मोह है; क्योंकि वहाँ सावधानीका ग्रभाव है। तथा माया, लोभ कषाय एवं हास्य, रित ग्रौर तीन वेदोंका नाम राग है; क्योंकि वहाँ इष्टबुद्धि से ग्रनुराग पाया जाता है। तथा कोध, मान कषाय ग्रौर ग्ररित, शोक, भय, जुगुप्साग्रोंका नाम द्वेष है; क्योंकि वहाँ ग्रनिष्टबुद्धिसे द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभीका नाम मोह है; क्योंकि इनमें सर्वत्र ग्रसावधानी पायी जाती है।

#### अंतरायकर्मीदयजन्य श्रवस्था

तथा ग्रंतरायके उदयसे जीव चाहे सो नहीं होता। दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तुकी प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, ग्रपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रगट करना चाहे सो प्रगट नहीं हो सकती। इस प्रकार ग्रंतरायके उदयसे जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसीके क्षयोपशमसे किंचित्मात्र चाहा हुग्रा भी होता है। चाह तो बहुत है, परन्तु किंचित्मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानादिक शक्ति प्रगट होती है; वहाँ भी ग्रनेक बाह्य कारण चाहिये।

इस प्रकार घातिकर्मीं उदयसे जीवकी अवस्था होती है।

#### वेदनीयकर्मोदयजन्य श्रवस्था

तथा ग्रघातिकर्मों नेदनीयके उदयसे शरीरमें बाह्य सुख-दुःखके कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में ग्रारोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख-दुःखके कारण होते हैं। बाह्यमें सुहावने ऋतु-पवनादिक, इष्ट स्त्री-पुत्रादिक तथा मित्र-धनादिक; ग्रसुहावने ऋतु-पवनादिक, ग्रनिष्ट स्त्री-पुत्रादिक तथा शत्रु, दारिद्रय, वध-बन्धनादिक सुख-दुःखको कारण होते हैं।

यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्तसे शरीरकी अवस्था सुख-दुःखको कारण होती है, और वे ही सुख-दुःखको कारण होते हैं तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख-दुःखको कारण होते हैं। ऐसे कारणोंका मिलना वेदनीयके उदयसे होता है। वहाँ सातावेदनीयसे सुखके कारण मिलते हैं और असातावेदनीयसे दुःखके कारण मिलते हैं।

देशचारित्र नहीं होता, इसलिये किंचित् त्याग भी नहीं हो सकता वे स्रप्रत्याख्यानावरण् कषाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकलचारित्र नहीं होता, इसलिए सर्वका त्याग नहीं होसकता वे प्रत्याख्यानावरण् कषाय हैं। तथा जिनका उदय होनेपर सकलचारित्रमें दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिये यथाख्यातचारित्र नहीं होसकता वे संज्वलन कषाय हैं।

श्रनादि संसार श्रवस्थामें इन चारों ही का निरन्तर उदय पाया जाता है। परम कृष्णलेश्यारूप तीव्र कषाय हो वहाँ भी श्रौर शुक्ललेश्यारूप मंदकषाय हो वहाँ भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र-मंदकी श्रपेक्षा श्रनंतानुबंधी श्रादि भेद नहीं हैं, सम्यक्त्वादिका घात करनेकी श्रपेक्षा यह भेद हैं। इन्हीं प्रकृतियोंका तीव्र श्रनुभाग उदय होनेपर तीव्र कोधादिक होते हैं, मंद श्रनुभाग उदय होनेपर मंद होते हैं।

तथा मोक्षमार्ग होने पर इन चारोंमेंसे तीन, दो, एकका उदय होता है; फिर चारोंका स्रभाव हो जाता है।

तथा कोधादिक चारों कषायोंमेंसे एक कालमें एक ही का उदय होता है। इन कषायों के परस्पर कारएाकार्यपना है। कोधसे मानादिक होजाते हैं, मानसे कोधादिक हो जाते हैं; इसलिये किसी कालमें भिन्नता भासित होती है, किसी कालमें भासित नहीं होती।

इस प्रकार कषायरूप परिरामन जानना ।

तथा चारित्रमोहके ही उदयसे नोकषाय होती हैं; वहाँ हास्य के उदयसे कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। तथा रितके उदयसे किसीको इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहाँ ग्रासक्त होता है। तथा ग्ररितके उदयसे किसीकों ग्रनिष्ट मानकर ग्रप्रीति करता है, वहाँ उद्देगरूप होता है। तथा शोकके उदयसे कहीं ग्रनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। तथा भयके उदयसे किसीको ग्रनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्साके उदयसे किसी पदार्थको ग्रनिष्ट मानकर उससे घृएा करता है, उसका वियोग चाहता है।

इस प्रकार ये हास्यादिक छह जानने।

तथा वेदोंके उदयसे इसके काम परिगाम होते हैं। वहाँ स्त्रीवेदके उदयसे पुरुषके साथ रमगा करनेकी इच्छा होती है ग्रीर पुरुषवेदके उदयसे स्त्रीके साथ रमगा करनेकी इच्छा होती है, तथा नपुंसकवेदके उदयसे युगपत्-दोनोंसे रमगा करने की इच्छा होती है।

इसप्रकार ये नौ तो नोकपाय हैं। यह कोघादि सरीखे वलवान नही हैं इसिलये इन्हें ईषत् कषाय कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईपत्वाचक जानना। इनका उदय उन कोघादिकोंके साथ यथासम्भव होता है। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहिनता है, कुछ काल तक पहिने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहिनता है; उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किये रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिये शरीर सम्बन्धकी अपेक्षा जन्मादिक हैं। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है तथापि मोही जीवको अतीत-अनागतका विचार नहीं है; इसलिए प्राप्त पर्यायमात्र ही अपनी स्थित मानकर पर्याय सम्बन्धी कार्योमें ही तत्पर होरहा है।

इस प्रकार ग्रायुसे पर्यायकी स्थिति जानना ।

#### नामकर्मोदयजन्य ग्रवस्था

तथा नामकर्मसे यह जीव मनुष्यादि गितयोंको प्राप्त होता है; उस पर्यायरूप ग्रपनी ग्रवस्था होती है। वहाँ त्रस-स्थावरादि विशेष उत्पन्न होते हैं। तथा वहाँ एकेन्द्रियादि जातिको धारण करता है। इस जातिकर्मके उदयको ग्रौर मितज्ञानावरणके क्षयोपशमको निमित्त-नैमित्तिकपना जानना। जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है।

तथा शरीरोंका सम्बन्ध होता है; वहाँ शरीरके परमाणु और आत्माके प्रदेशोंका एक बंधान होता है तथा संकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमाण आत्मा रहता है। तथा नोकर्मरूप शरीरमें अंगोपांगादिकके योग्य स्थान प्रमाणसहित होते हैं। इसीसे स्पर्शन, रसना आदि द्रव्य-इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं तथा हृदयस्थानमें आठ पंखुरियोंके फूले हुए कमलके आकार द्रव्यमन होता है। तथा उस शरीरमें ही आकारादिकका विशेष होना, वर्णादिकका विशेष होना और स्थूल-सूक्ष्मत्वादिका होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं; सो वे शरीररूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं।

तथा श्वासोच्छ्वास ग्रीर स्वर उत्पन्न होते हैं; वे भी पुद्गलके पिण्ड हैं ग्रीर शरीरसे एक बंधानरूप हैं। इनमें भी ग्रात्माके प्रदेश च्याप्त हैं। वहाँ श्वासोच्छ्वास तो पवन है। जैसे ग्राहारका ग्रहण करे ग्रीर निहारको निकाले तभी जीना होता है; उसी प्रकार बाह्य पवनको ग्रहण करे ग्रीर ग्रभ्यंतर पवनको निकाले तभी जीवितव्य रहता है। इसलिये श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़-मांसादिक हैं उसी प्रकार पवन जानना। तथा जैसे हस्तादिकसे कार्य करते हैं वैसे ही पवनसे कार्य करते हैं। मुँहमें जो ग्रास रखा उसे पवनसे निगलते हैं, मलादिक पवनसे ही बाहर निकालते हैं, वैसे ही ग्रन्य जानना। तथा नाड़ी, वायुरोग, वायगोला इत्यादिको पवनरूप शरीरके ग्रंग जानना।

यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख-दुःखको उत्पन्न नहीं करते, श्रात्मा मोह-कर्मके उदयसे स्वयं सुख-दुःख मानता है। वहाँ वेदनीयकर्मके उदयका श्रीर मोहकर्मके उदयका ऐसा ही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयका उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है तब तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है, श्रीर जब श्रसातावेदनीयका उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है तब दुःख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है।

तथा यही कारण किसीको सुखका, किसीको दुःखका कारण होता है। जैंसे – किसीको सातावेदनीयका उदय होनेपर मिला हुग्रा जैसा वस्त्र सुखका कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसीको ग्रसातावेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दुःखका कारण होता है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख-दुःखका निमित्तमात्र होती है। सुख-दुःख होता है वह मोहके निमित्तसे होता है। निर्मोही मुनियोंको ग्रनेक ऋद्धि ग्रादि तथा परीषहादि कारण मिलते हैं तथापि सुख-दुःख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीवको कारण मिलनेपर ग्रथवा बिना कारण मिले भी ग्रपने संकल्प ही से सुख-दुःख हुग्रा ही करता है। वहाँ भी तीव्र मोहीको जिस कारणके मिलनेपर तीव्र सुख-दुःख होते हैं, वही कारण मिलनेपर मंद मोहीको मंद सुख-दुःख होते हैं।

इसिलये सुख-दुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है। अन्य वस्तुएँ हैं वे बलवान कारण नहीं हैं; परन्तु अन्य वस्तुओं के और मोही जीवके परिणामों के निमित्त-नैमित्तिककी मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख-दुःखका कारण मानता है।

इस प्रकार वेदनीयसे सुख-दुः खका कारण उत्पन्न होता है।

#### श्रायुकर्मोदयजन्य अवस्था

तथा श्रायुकर्मके उदयसे मनुष्यादि पर्यायोंकी स्थिति रहती है। जब तक श्रायुका उदय रहता है तब तक श्रनेक रोगादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं छूटता। तथा जब श्रायुका उदय न हो तब श्रनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उस ही काल श्रात्मा श्रीर शरीर पृथक् हो जाते हैं।

इस संसारमें जन्म, जीवन, मरणका कारण श्रायुकर्म ही है। जब नवीन श्रायुका उदय होता है तब नवीन पर्यायमें जन्म होता है। तथा जब तक श्रायुका उदय रहे तब तक उस पर्यायरूप प्राणोंके धारणसे जीना होता है। तथा श्रायुका क्षय हो तब उस पर्यायरूप प्राणा छूटनेसे मरण होता है। सहज ही ऐसा श्रायुकर्मका निमित्त है; दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला, क्षय करनेवाला या रक्षा करनेवाला है नहीं — ऐसा निष्चय जानना।

# तीसरा ग्रिधकार संसारदुःख तथा मोक्षसुखका निरूपण

दोहा - सो निजभाव सदा सुखद, श्रपनौं करौ प्रकाश। जो बहुविधि भवदुखनिकौ, करिहै सत्ता नाश।।

श्रथ, इस संसार-श्रवस्थामें नानाप्रकारके दुःख हैं उनका वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसारमें भी सुख हो तो संसारसे मुक्त होनेका उपाय किसलिये करें। इस संसारमें श्रनेक दुःख हैं, इसलिये संसारसे मुक्त होनेका उपाय करते हैं।

जैसे — वैद्य रोगका निदान ग्रौर उसकी ग्रवस्थाका वर्णन करके, रोगीको रोगका निश्चय कराकर, फिर उसका इलाज करनेकी रुचि कराता है। उसी प्रकार यहाँ संसारका निदान तथा उसकी ग्रवस्थाका वर्णन करके, संसारीको संसार-रोगका निश्चय कराके, ग्रब उसका उपाय करनेकी रुचि कराते हैं।

जैसे — रोगी रोगसे दुःखी हो रहा है परन्तु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता श्रौर दुःख सहा नहीं जाता; तब जो उसे भासित हो वहीं उपाय करता है इसिलये दुःख दूर नहीं होता, तब तड़प-तड़पकर परवश हुग्रा उन दुःखों-को सहता है। उसे वैद्य दुःखका मूलकारण बतलाये, दुःखका स्वरूप बतलाये, उन उपायोंको भूठा बतलाये, तब सच्चे उपाय करनेकी रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसारसे दुःखी होरहा है परन्तु उसका मूलकारण नहीं जानता, तथा सच्चे उपाय नहीं जानता श्रौर दुःख सहा भी नहीं जाता; तब श्रपनेको भासित हो वही उपाय करता है इसिलये दुःख दूर नहीं होता, तब तड़प-तड़पकर परवश हुग्रा उन दुःखोंको सहता है। उसे यहाँ दुःखका मूलकारण बतलाते हैं, दुःखका स्वरूप बतलाते हैं, श्रौर उन उपायोंको भूठे बतलायें तो सच्चे उपाय करनेकी रुचि हो। इसिलये यह वर्णन यहाँ करते हैं।

स्वर है वह शब्द है। सो जैसे वीगाकी ताँतको हिलाने पर भाषारूप होनेयोग्य जो पुद्गलस्कंध हैं वे साक्षर या ग्रनक्षर शब्दरूप परिग्मित होते हैं; उसी प्रकार तालु, होंठ इत्यादि ग्रंगोंको हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रहग् किये गये जो पुद्गलस्कंध हैं वे साक्षर या ग्रनक्षर शब्दरूप परिग्मित होते हैं।

तथा ग्रुभ-ग्रग्रुभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषोंको इकदंडी बेड़ी है। वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे ग्रौर दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक होसकते हैं, दोनोंमेंसे एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं होसकते, तथा दोनोंमें एक बलवान हो तो दूसरेको भी घसीट ले जाये। उसी प्रकार ग्रात्माके ग्रौर शरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान है; वहाँ ग्रात्मा हलन-चलनादि करना चाहे ग्रौर पुद्गल उस शक्तिसे रहित हुग्रा हलन-चलन करे ग्रथवा पुद्गलमें तो शक्ति पायी जाती है, परन्तु ग्रात्माकी इच्छा न हो तो हलन-चलनादि नहीं होसकते। तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन-चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छाके भी ग्रात्मा हलन-चलन करता है। इसप्रकार हलन-चलनादि किया होती है। तथा इसके ग्रपयश ग्रादि बाह्य निमित्त बनते हैं। — इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोहके ग्रनुसार ग्रात्मा सुखी-दुःखी भी होता है।

ऐसे नामकर्मके उदयसे स्वयमेव नानाप्रकार रचना होती है, अन्य कोई करनेवाला नहीं है। तथा तीर्थंकरादि प्रकृति यहाँ है ही नहीं।

#### गोत्रकर्मोदयजन्य ग्रवस्था

गोत्रकर्मसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना होता है; वहाँ अपनी अधिकता-हीनता प्राप्त होती है। मोहके उदयसे आत्मा सुखी-दुःखी भी होता है।

इस प्रकार श्रघातिकर्मों के निमित्तसे श्रवस्था होती है।

इस प्रकार इस ग्रनादि संसारमें घाति-ग्रघातिकर्मों उदयके ग्रनुसार ग्रात्माके ग्रवस्था होती है। सो हे भव्य ! ग्रपने ग्रंतरंगमें विचारकर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। विचार करनेपर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि — "मेरे ग्रनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाशका मुभे उपाय करना" — इस विचारसे तेरा कल्याएं होगा।

- इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें संसार अवस्थाका निरूपक द्वितीय ग्रधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥२॥ तीसरा श्रिषकार ]

निःकेवलज्ञानका तो ग्रनुभवन है नहीं । तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूँघे, (पदार्थका स्वाद लिया, पदार्थका स्पर्श किया) शास्त्र जाना, मुभे यह जानना; — इस प्रकार ज्ञेयिमिश्रित ज्ञानका ग्रनुभवन है उससे विषयोंकी ही प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विषयोंकी इच्छा पायी जाती है।

वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयोंको ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वका स्पर्श करूँ, सर्वका स्वाद लूँ, सर्वको सूँघूँ, सर्वको देखूँ, सर्वको सुनूँ, सर्वको जानूँ; इच्छा तो इतनी है। परन्तु शक्ति इतनी ही है कि इन्द्रियोंके सम्मुख ग्रानेवाले वर्त्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द; उनमेंसे किसीको किंचित् मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा किंचित् जाने, सो भी बाह्य ग्रानेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर सम्पूर्ण हो।

क्षयोपशमरूप इन्द्रियोंसे तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोंको अपने-अपने विषय ग्रहरणको निरन्तर इच्छा होती ही रहती है; उससे आकुलित होकर दुःखी होरहा है। ऐसा दुःखी हो रहा है कि किसी एक विषयके ग्रहरणके ग्रर्थ अपने मररणको भी नहीं गिनता है। जैसे हाथीको कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्श करनेकी, मच्छको बंसीमें लगा हुग्रा मांसका स्वाद लेनेकी, भ्रमरको कमल-सुगन्ध सूंघनेकी, पतंगेको दीपकका वर्ण देखनेकी, ग्रीर हरिरणको राग सुननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मररणको नहीं गिनते। विषयोंका ग्रहरण करनेपर उसके मररण होता था, विषयसेवन नहीं करने पर इन्द्रियों की पीड़ा ग्रधिक भासित होती है। इन इन्द्रियोंकी पीड़ासे पीड़ितरूप सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुःखी पर्वतसे गिर पड़े वैसे ही विषयोंमें छलाँग लगाते हैं। नाना कष्टसे धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषयके ग्रर्थ खोते हैं। तथा विषयोंके ग्रर्थ जहाँ मररण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादिके काररण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं तथा कोधादि कषायोंको उत्पन्न करते हैं।

वे करें क्या ? इन्द्रियोंकी पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिये अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ासे पीड़ित हुए इन्द्रादिक हैं; वे भी विषयोंमें अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज-रोगसे पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किसलिये खुजाये; उसी प्रकार इन्द्रियरोगसे पीड़ित हुए इन्द्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा न हो तो किसलिये विषय सेवन करें?

इस प्रकार ज्ञानावरण-दर्शनावरणके क्षयोपशमसे हुम्रा इन्द्रियजनित ज्ञान है, वह मिथ्यादर्शनादिके निमित्तसे इच्छासिहत होकर दुःखका कारण हुम्रा है। स्वर है वह शब्द है। सो जैसे वीरणाकी ताँतको हिलाने पर भाषारूप होनेयोग्य जो पुद्गलस्कंध हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्दरूप परिरणमित होते हैं; उसी प्रकार तालु, होंठ इत्यादि अंगोंको हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रहण किये गये जो पुद्गलस्कंध हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्दरूप परिरणमित होते हैं।

तथा शुभ-अशुभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषोंको इकदंडी बेड़ी है। वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक होसकते हैं, दोनोंमेंसे एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं होसकते, तथा दोनोंमें एक बलवान हो तो दूसरेको भी घसीट ले जाये। उसी प्रकार आत्माके और शरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान है; वहाँ आत्मा हलन-चलनादि करना चाहे और पुद्गल उस शक्तिसे रहित हुआ हलन-चलन न करे अथवा पुद्गलमें तो शक्ति पायी जाती है, परन्तु आत्माकी इच्छा न हो तो हलन-चलनादि नहीं होसकते। तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन-चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छाके भी आत्मा हलन-चलन करता है। इसप्रकार हलन-चलनादि किया होती है। तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। — इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोहके अनुसार आत्मा सुखी-दु:खी भी होता है।

ऐसे नामकर्मके उदयसे स्वयमेव नानाप्रकार रचना होती है, ग्रन्य कोई करनेवाला नहीं है। तथा तीर्थंकरादि प्रकृति यहाँ है ही नहीं।

#### गोत्रकर्मोदयजन्य श्रवस्था

गोत्रकर्मसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना होता है; वहाँ ग्रपनी ग्रधिकता-हीनता प्राप्त होती है। मोहके उदयसे ग्रात्मा सुखी-दुःखी भी होता है।

इस प्रकार अघातिकर्मों के निमित्तसे अवस्था होती है।

इस प्रकार इस ग्रनादि संसारमें घाति-ग्रघातिकर्मों उदयके ग्रनुसार ग्रात्माके ग्रवस्था होती है। सो हे भव्य ! ग्रपने ग्रंतरंगमें विचारकर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। विचार करनेपर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि — ''मेरे ग्रनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाशका मुभे उपाय करना'' — इस विचारसे तेरा कल्याएा होगा।

- इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें संसार अवस्थाका निरूपक द्विसीय श्रधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥२॥ तीसरा ग्रिषकार ]

निःकेवलज्ञानका तो ग्रनुभवन है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूँघे, (पदार्थका स्वाद लिया, पदार्थका स्पर्श किया) शास्त्र जाना, मुभे यह जानना; — इस प्रकार ज्ञेयिमिश्रित ज्ञानका ग्रनुभवन है उससे विषयोंकी ही प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विषयोंकी इच्छा पायी जाती है।

वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयोंको ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वका स्पर्श करूँ, सर्वका स्वाद लूँ, सर्वको सूँघूँ, सर्वको देखूँ, सर्वको सुनूँ, सर्वको जानूँ; इच्छा तो इतनी है। परन्तु शक्ति इतनी ही है कि इन्द्रियोंके सम्मुख ग्रानेवाले वर्त्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द; उनमेंसे किसीको किचित् मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा किचित् जाने, सो भी बाह्य ग्रनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर सम्पूर्ण हो।

क्षयोपशमरूप इन्द्रियोंसे तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोंको अपने-अपने विषय ग्रहरणकी निरन्तर इच्छा होती ही रहती है; उससे आकुलित होकर दुःखी होरहा है। ऐसा दुःखी हो रहा है कि किसी एक विषयके ग्रहरणके ग्रर्थ अपने मररणको भी नहीं गिनता है। जैसे हाथीको कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्श करनेकी, मच्छको बंसीमें लगा हुग्रा मांसका स्वाद लेनेकी, भ्रमरको कमल-सुगन्ध सूंघनेकी, पतंगेको दीपकका वर्ण देखनेकी, और हरिरणको राग सुननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मररणको नहीं गिनते। विषयोंका ग्रहरण करनेपर उसके मररण होता था, विषयसेवन नहीं करने पर इन्द्रियों की पीड़ा ग्रधिक भासित होती है। इन इन्द्रियोंकी पीड़ासे पीड़ितरूप सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुःखी पर्वतसे गिर पड़े वैसे ही विषयोंमें छलाँग लगाते हैं। नाना कष्टसे धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषयके ग्रर्थ खोते हैं। तथा विषयोंके ग्रर्थ जहाँ मररण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादिके काररण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं तथा कोधादि कषायोंको उत्पन्न करते हैं।

वे करें क्या ? इन्द्रियोंकी पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिये अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ासे पीड़ित हुए इन्द्रादिक हैं; वे भी विषयोंमें अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज-रोगसे पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किसलिये खुजाये; उसी प्रकार इन्द्रियरोगसे पीड़ित हुए इन्द्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा न हो तो किसलिये विषय सेवन करें?

इस प्रकार ज्ञानावरएा-दर्शनावरएाके क्षयोपशमसे हुम्रा इन्द्रियजनित ज्ञान है, वह मिथ्यादर्शनादिके निमित्तसे इच्छासिहत होकर दुःखका कारएा हुम्रा है।

# संसारदुःख ग्रौर उसका मूलकारगा

# (क) कर्मों की अपेत्तासे

वहाँ सब दुःखोंका मूलकारण मिथ्यादर्शन, ग्रज्ञान ग्रीर ग्रसंयम है। जो दर्शन-मोहके उदयसे हुग्रा ग्रतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है, उससे वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, ग्रन्यथा प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्यादर्शन ही के निमित्तसे क्षयोपश्रमरूप ज्ञान है वह ग्रज्ञान होरहा है, उससे यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, ग्रन्यथा जानना होता है। तथा चारित्रमोहके उदयसे हुग्रा कषायभाव उसका नाम ग्रसंयम है, उससे जैसे वस्तुस्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, ग्रन्यथा प्रवृत्ति होती है।

इसप्रकार ये मिथ्यादर्शनादिक हैं वे ही सर्व दुःखोंका मूल कारए। हैं। किस प्रकार ? सो बतलाते हैं:-

## ज्ञानावरण श्रौर दर्शनावरणके क्षयोपशमसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति

मिथ्यादर्शनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता। स्वयं एक आ्रात्मा स्त्रीर स्नन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर; इनके संयोगरूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्यायको स्व मानता है। तथा स्नात्माका ज्ञान-दर्शनादि स्वभाव है उसके द्वारा किंचित् जानना-देखना होता है; स्नौर कर्मोपाधिसे हुए क्रोधादिकभाव उनरूप परिगाम पाये जाते हैं; तथा शरीरका स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ग स्वभाव है वह प्रगट है स्नौर स्थूल-कृषादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि स्रनेक स्रवस्थायें होती हैं; — इन सबको स्रपना स्वरूप जानता है।

वहाँ ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय-मनके द्वारा होती है, इसलिये यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे श्रंग हैं। इनके द्वारा मैं देखता-जानता हूँ; ऐसी मान्यतासे इन्द्रियोंमें प्रीति पायी जाती है।

तथा मोहके आवेशसे उन इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। और उन विषयोंका ग्रहण होनेपर उस इच्छाके मिटनेसे निराकुल होता है तब आनन्द मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चवाता है, उससे अपना लोहू निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियोंका स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयोंको जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषयका स्वाद है। सो विषयमें तो स्वाद है नहीं। स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनन्द मान लिया; परन्तु मैं अनादि-अनन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ — ऐसा

तथा एक विषयको छोड़कर ग्रन्यका ग्रहण करता है ऐसे भपट्टे मारता है उससे क्या सिद्धि होती है ? जैसे मराकी भूखवालेको करा मिले तो क्या भूख मिटती है ? उसी प्रकार जिसे सर्वके ग्रहणकी इच्छा है उसे एक विषयका ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है ? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय भूठा है।

कोई पूछता है कि इस उपायसे कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा भूठ कैसे कहते हो ?

समाधान: — मुखी तो नहीं होते हैं, भ्रमसे मुख मानते हैं। यदि मुखी हुए हों तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे — रोग मिटने पर अन्य औषधिको क्यों चाहे? उसी प्रकार दुःख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे? इसलिये विषयके ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाये तो हम सुख मानें। परन्तु जब तक जिस विषयका ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय-ग्रहणकी इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महा क्षुधावान रंक उसको एक अन्नका करण मिला उसका भक्षण करके चैन माने; उसी प्रकार यह महा तृष्णावान उसको एक विषयका निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थसे सुख है नहीं।

कोई कहे कि जिस प्रकार करा-करा करके अपनी भूख मिटाये उसी प्रकार एक-एक विषयका ग्रहरा करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या ?

उत्तर: — यदि वे करण एकत्रित हों तो ऐसा ही मान लें, परन्तु जब दूसरा करण मिलता है तब पहले करणका निर्गमन हो जाये तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जाननेमें विषयोंका ग्रहरण एकत्रित होता जाये तो इच्छा पूर्ण हो जाये, परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहरण करता है तब पूर्वमें जो विषय ग्रहरण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना ग्राकुलता मिटती नहीं है ग्रीर ग्राकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाय?

तथा एक विषयका ग्रहण भी मिथ्यादर्शनादिकके सद्भावपूर्वक करता है, इसलिये ग्रागामी ग्रनेक दुःखोंका कारण कर्म बंधते हैं। इसलिये यह वर्त्तमानमें सुख नहीं है, ग्रागामी सुख का कारण नहीं है, इसलिये दुःख ही है। यही प्रवचनसारमें कहा है:-

> सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं । जं इंदिएहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ।।७६।।

त्रव, इस दु: खके दूर होनेका उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते हैं। इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होनेपर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना-प्रकारके भोजनादिकोंसे इन्द्रियोंको प्रबल करता है ग्रीर ऐसा ही जानता है कि इन्द्रियोंके प्रबल रहनेसे मेरे विषय-ग्रहणकी शक्ति विशेष होती है। तथा वहाँ ग्रनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है।

तथा इन्द्रियाँ हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयोंका तथा इन्द्रियोंका संयोग मिलाता है। नानाप्रकारके वस्त्रादिकका, भोजनादिकका, पुष्पादिकका, मन्दिर-आभूषणादिकका तथा गान-वादित्रादिकका संयोग मिलानेके अर्थ बहुत ही खेदखिन्न होता है।

तथा इन इन्द्रियोंके सन्मुख विषय रहता है तबतक उस विषयका किंचित् स्पष्ट जानपना रहता है, पश्चात् मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है, इसलिए उन विषयोंको ग्रपने ग्राधीन रखनेका उपाय करता है ग्रीर शीघ्र-शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इन्द्रियोंके तो एक कालमें एक विषयका ही ग्रहण होता है, किन्तु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है इसलिये ग्राकुलित होकर शीघ्र-शीघ्र एक विषयको छोड़कर ग्रन्थको ग्रहण करता है, तथा उसे छोड़कर ग्रन्थको ग्रहण करता है – ऐसे भपट्टे मारता है।

इस प्रकार जो उपाय इसे भासित होते हैं सो करता है, परन्तु वे भूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही होना अपने आधीन नहीं है, महान् कठिन है; तथा कदाचित् उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल जाये तो इन्द्रियोंको प्रबल करनेसे कहीं विषय-ग्रहण्की शक्ति बढ़ती नहीं है; वह शक्ति तो ज्ञान-दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है सो यह कर्मके क्षयोपशमके आधीन है। किसीका शरीर पुष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसीका शरीर दुर्वल है उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजनादि द्वारा इन्द्रियाँ पुष्ट करनेसे कुछ सिद्धि है नहीं। कषायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपशम होने पर ज्ञान-दर्शन बढ़े तब विषयग्रहण्की शक्ति बढ़ती है।

तथा विषयों का संयोग मिलाता है वह वहुत काल तक नहीं रहता ग्रथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिये यह ग्राकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयों को ग्रपने ग्राधीन रखकर शीघ्र-शीघ्र ग्रहण करता है, किन्तु वे ग्राधीन रहते नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो ग्रपने ग्राधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदयके ग्राधीन हैं। ऐसे कर्मका बन्ध यथायोग्य शुभभाव होने पर होता है ग्रीर पश्चात् उदय ग्राता है वह प्रत्यक्ष देखते हैं। ग्रनेक उपायं करने पर भी कर्मके निमित्त विना सामग्री नहीं मिलती।

होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है – इत्यादि चारत्र होते हैं। यह जीव उसे अपने श्राधीन मानता है, उसकी पराधीन किया होती है, उससे महा खेदखिन्न होता है।

तथा जैसे – जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, धनादिक कहींसे आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हींके आधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिएामन करते हैं; वह पागल उन्हें अपने आधीन मानता है, उनकी पराधीन किया हो तब खेदिखन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारएा करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहींसे आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हींके आधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिएामन करते हैं; यह जीव उन्हें अपने आधीन मानता है, और उनकी पराधीन किया हो तब खेदिखन्न होता है।

यहाँ कोई कहे कि — किसी कालमें शरीरकी तथा पुत्रादिककी किया इस जीवके आधीन भी तो होती दिखायी देती है, तब तो यह सुखी होता है ?

समाधान: - शरीरादिकके भिवतव्यकी और जीवकी इच्छाकी विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिएामित होता है, इसिलये किसी कालमें उसीका विचार होनेपर सुखकासा आभास होता है; परन्तु सर्व ही तो सर्व प्रकारसे जैसे यह चाहता है वैसे परिएामित नहीं होते, इसिलये ग्रभिप्रायमें तो ग्रनेक श्राकुलता सदाकाल रहा ही करती है।

तथा किसी कालमें किसी प्रकार इच्छानुसार परिग्रामित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर, पुत्रादिकमें ग्रहंकार-ममकार करता है; सो इस बुद्धिसे उनको उत्पन्न करनेकी, बढ़ाने की, तथा रक्षा करनेकी चिंतासे निरन्तर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है।

तथा जो विषयोंकी इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य-सामग्रीमें इष्ट-ग्रनिष्ट-पना मानता है, ग्रन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नहीं करता, ग्रन्यथा कल्पना करता है; सो इन सबका मूलकारण एक मिश्यादर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिये सब दु:खोंका मूल यह मिथ्यादर्शन है।

तथा उस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नहीं करता। ग्रन्यथा श्रद्धानको सत्यश्रद्धान माने तब उपाय किसलिये करे ?

तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्वनिश्चय करनेका उपाय विचारे, वहाँ ग्रभाग्यसे कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्रका निमित्त बने तो अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होजाता है। वह तो जानता

ग्रर्थ: - जो इन्द्रियोंसे प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधासहित है, विनाशीक है, बन्धका कारए। है, विषम है; सो ऐसा सुख इस प्रकार दुःख ही है।

इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किये उपाय भुठे जानना।

तो सच्चा उपाय क्या है ? जब इच्छा तो दूर हो जाये श्रौर सर्व विषयोंका युगपत् ग्रहरण बना रहे तब यह दुःख मिटें। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे श्रौर सबका युगपत् ग्रहरण केवलज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है श्रौर वही सच्चा उपाय जानना।

इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरएा-दर्शनावरएाका क्षयोपशम भी दुःख-दायक है उसका वर्णन किया।

यहाँ कोई कहे कि - ज्ञानावरग्-दर्शनावरग् के उदयसे जानना नहीं हुग्रा, इसलिये उसे दुःखका कारग् कहो; क्षयोपशमको क्यों कहते हो ?

समाधान: — यदि जानना न होना दुःखका कारए हो तो पुद्गलके भी दुःख ठहरे, परन्तु दुःखका मूलकारए तो इच्छा है श्रीर इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, इसलिये क्षयोपशमको दुःखका कारए कहा है; परमार्थसे क्षयोपशम भी दुःखका कारए नहीं है। जो मोहसे विषय-ग्रहएकी इच्छा है वही दुःखका कारए जानना।

# मोहनीय कर्म के उदयसे होनेवाला दु:ख ग्रौर उससे निवृत्ति

मोहका उदय है सो दु: खरूप ही है, किस प्रकार सो कहते हैं :-

# दर्शनमोहसे दुःख श्रौर उससे निवृत्ति

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यादर्शन होता है; उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिये इसको आ़क़ुलता ही रहती है।

जैसे - पागलको किसीने वस्त्र पहिना दिया। वह पागल उस वस्त्रको ग्रपना ग्रंग जानकर ग्रपनेको ग्रौर वस्त्रको एक मानता है। वह वस्त्र पहिनानेवालेके ग्राधीन होनेसे कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया पहिनाता है -इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे ग्रपने ग्राधीन मानता है, उसकी पराधीन किया होती है, उससे वह महा खेदिखन्न होता है। उसी प्रकार इस जीवको कर्मोदयने ग्ररीर सम्बन्य कराया। यह जीव उस ग्ररीरको ग्रपना ग्रंग जानकर ग्रपनेको ग्रीर ग्ररीरको एक मानता है। वह ग्ररीर कर्मके ग्राधीन कभी कृष होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नप्ट तीसरा ग्रधिकार ] [ ५३

होता हो तो ग्रनुमोदन करता है। उसका बुरा होनेसे ग्रपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होनेपर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीचमें ग्रायें तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा ग्रन्यका बुरा न हो तो ग्रपने ग्रंतरंगमें ग्राप ही बहुत संतापवान होता है ग्रौर ग्रपने ही ग्रंगोंका घात करता है तथा विषादिसे मर जाता है। एसी ग्रवस्था कोध होनेसे होती है।

तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब ग्रीरोंको नीचा व ग्रपनेको ऊँचा दिखाने की इच्छा होती है ग्रीर उसके ग्रथं ग्रनेक उपाय सोचता है। ग्रन्यकी निंदा करता है, ग्रपनी प्रशंसा करता है व ग्रनेकप्रकारसे ग्रीरोंकी महिमा मिटाता है, ग्रपनी महिमा करता है। महाकष्टसे जो धनादिकका संग्रह किया उसे विवाहादि कार्योमें खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरनेके बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचारकर ग्रपना मरण करके भी ग्रपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई ग्रपना सन्मानादिक न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुःख उत्पन्न करके ग्रपना सन्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य—बड़े हों उनका भी सन्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि ग्रन्य नीचा ग्रीर स्वयं ऊँचा दिखाई न दे, तो ग्रपने ग्रंतरंगमें ग्राप बहुत संतापवान होता है ग्रीर ग्रपने ग्रंगोंका घात करता है तथा विष ग्रादिसे मर जाता है। — ऐसी ग्रवस्था मान होने पर होती है।

तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नानाप्रकार कपटके वचन कहता है, शरीरकी कपटरूप अवस्था करता है, बाह्यवस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रगट होनेपर स्वयंका बहुत बुरा हो, मरणादिक हो उनको भी नहीं गिनता। तथा माया होनेपर किसी पूज्य व इष्टका भी सम्बन्ध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्यसिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विष आदिसे मर जाता है। – ऐसी अवस्था माया होनेपर होती है।

तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थके लाभकी इच्छा होनेसे उसके ग्रर्थ ग्रनेक उपाय सोचता है। उसके साधनरूप वचन बोलता है, शरीरकी ग्रनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेशगमन करता है। जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। जिनमें बहुत दुःख उत्पन्न हो ऐसे प्रारम्भ करता है। तथा लोभ होनेपर पूज्य व इष्टका भी कार्य हो वहाँ भी ग्रपना प्रयोजन साधता है, कुछ

है कि इनसे मेरा भला होगा; परन्तु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह ग्रचेत हो जाय। वस्तुस्वरूपका विचार करनेको उद्यमी हुग्रा था सो विपरीत विचारमें दृढ़ हो जाता है ग्रौर तब विषय-कषायकी वासना बढ़नेसे ग्रधिक दुःखी होता है।

तथा कदाचित् सुदेव-सुगुरु-सुशास्त्रका भी निमित्त बन जाये तो वहाँ उनके निश्चय उपदेशका तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहारश्रद्धानसे अतत्त्वश्रद्धानी ही रहता है। वहाँ मंदकषाय हो तथा विषयकी इच्छा घटे तो थोड़ा दुःखी होता है, परन्तु फिर जैसेका तैसा हो जाता है; इसलिये यह संसारी जो उपाय करता है वे भी भूठे ही होते हैं।

तथा इस संसारीके एक यह उपाय है कि स्वयंको जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थोंको परिएामित करना चाहता है। यदि वे परिएामित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाये। परन्तु श्रनादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न श्रपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसीके श्राधीन नहीं हैं, कोई किसीके परिएामित करानेसे परिएामित नहीं होतीं। उन्हें परिएामित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्यादर्शन ही है।

तो सच्चा उपाय क्या है ? जैसा पदार्थोंका स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाये तो सर्व दुःख दूर हो जायें। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्देको जीवित माने या जिलाना चाहे तो ग्राप ही दुःखी होता है। तथा उसे मुर्दा मानना ग्रीर यह जिलानेसे जियेगा नहीं ऐसा मानना सो ही उस दुःखके दूर होनेका उपाय है। उसी प्रकार मिथ्याद्दष्टि होकर पदार्थोंको ग्रन्थथा माने, ग्रन्थथा परिणमित करना चाहे तो ग्राप ही दुःखी होता है। तथा उन्हें यथार्थ मानना ग्रीर यह परिणमित करानेसे ग्रन्थथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो हो उस दुःखके दूर होनेका उपाय है। भ्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करना हो है। सो भ्रम दूर होनेसे सम्यक्श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना।

#### चारित्रमोहसे दुःख श्रौर उससे निवृत्ति

चारित्रमोहके उदयसे कोधादिकषायरूप तथा हास्यादि नोकपायरूप जीवके भाव होते हैं, तब यह जीव क्लेशवान होकर दुःखी होता हुग्रा विह्वल होकर नानाप्रकारके कुकार्योंमें प्रवर्तता है।सो ही दिखाते हैं:-

जब इसके कोधकषाय उत्पन्न होती है तब दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती है श्रीर उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, मर्मच्छेदी गालीप्रदानादिरूप वचन वोलता है। अपने अंगोंसे तथा शस्त्र-पाषागादिकसे घात करता है। अनेक कप्ट सहनकर तथा घनादि खर्च करके व मरगादि द्वारा अपना भी वुरा करके अन्यका बुरा करनेका उद्यम करता है अथवा औरोंसे बुरा होना जाने तो औरोंसे बुरा कराता है। स्वयं ही उसका बुरा तथा तीनों वेदोंसे जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुषवेदसे स्त्रीके साथ रमगा करनेकी, स्त्रीवेदसे पुरुषके साथ रमगा करनेकी और नपुंसकवेदसे दोनोंके साथ रमगा करनेकी इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयशको नहीं गिनता, परम्परा दुःख हो व दण्ड आदि हो उसे नहीं गिनता। कामपीड़ासे पागल हो जाता है, मर जाता है। रसग्रन्थोंमें कामकी दस दशाएँ कहीं हैं। वहाँ पागल होना, मरगा होना लिखा है। वैद्यकशास्त्रोंमें ज्वरके भेदोंमें कामजवरको मरगाका कारगा लिखा है। प्रत्यक्ष ही कामसे मरगा तक होते देखे जाते हैं। कामांधको कुछ विचार नहीं रहता। पिता पुत्री तथा मनुष्य तियंचिनी इत्यादिसे रमगा करने लग जाते हैं। ऐसी कामकी पीड़ा है सो महादु:खरूप है।

इस प्रकार कषायों ग्रौर नोकषायोंसे ग्रवस्थाएँ होती हैं।

यहाँ ऐसा विचार श्राता है कि यदि इन श्रवस्थाश्रोंमें न प्रवर्तें तो कोधादिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं श्रीर इन श्रवस्थाश्रोंमें प्रवर्तें तो मरणपर्यन्त कष्ट होते हैं। वहाँ मरण-पर्यन्त कष्ट तो स्वीकार करते हैं परन्तु कोधादिककी पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुग्रा कि मरणादिकसे भी कषायोंकी पीड़ा ग्रधिक है।

तथा जब इसके कषायका उदय हो तब कषाय किये बिना रहा नहीं जाता। बाह्यकषायोंके कारण मिलें तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि न मिलें तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे — व्यापारादि कषायोंका कारण न हो तो जुआ खेलना व कोधादिकके कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना-सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम-कोधादि पीड़ा करें और शरीरमें उन रूप कार्य करनेकी शक्ति न हो तो औषि बनाता है। और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोगमें कषायोंके कारणभूत पदार्थोंका चितवन करके स्वयं ही कषायोंरूप परिणमित होता है।

इस प्रकार यह जीव कषायभावोंसे पीड़ित हुआ महान दुःखी होता है।

तथा जिस प्रयोजनके लिये कषायभाव हुआ है उस प्रयोजनकी सिद्धि हो तो मेरा यह दुःख दूर हो श्रौर मुभे सुख हो - ऐसा विचारकर उस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके श्रर्थ श्रनेक उपाय करना उसे उस दुःखके दूर होनेका उपाय मानता है।

ग्रब यहाँ कषायभावोंसे जो दुःख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुःखी होता है; परन्तु यह जो उपाय करता है वे भूठे हैं। क्यों ? सो कहते हैं:-

क्रोधमें तो अन्यका बुरा करना, मानमें श्रौरोंको नीचा दिखाकर स्वयं ऊँचा होना, मायामें छलसे कार्यसिद्धि करना, लोभमें इष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकारसे रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न हो या इष्टका वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विष आदिसे मर जाता है। – ऐसी अवस्था लोभ होनेपर होती है।

इस प्रकार कषायोंसे पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है।

तथा इन कषायोंके साथ नोकषाय होती हैं। वहाँ जब हास्यकषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है; वह ऐसा जानना जैसे सिन्नपातके रोगीका हँसना, नाना रोगोंसे स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हँसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सिहत है; तथापि कोई भूठी कल्पना करके, अपनेको सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुःखी होता है। सुखी तो कषाय-रोग मिटने पर होगा।

तथा जब रित उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तुमें म्रित म्रासक्त होता है। जैसे विल्ली चूहेको पकड़कर म्रासक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती; सो महाँ किठनतासे प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग होनेके म्रिप्रायसे म्रासक्तता होती है, इसलिये दुःख ही है।

तथा जब अरित उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर महा व्याकुल होता है। अनिष्टका संयोग हुआ वह स्वयंको सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिये उसका वियोग करनेको तड़पता है; वह दुःख ही है।

तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्टका वियोग ग्रीर ग्रनिष्टका संयोग होनेसे ग्रति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, ग्रसावधान हो जाता है, ग्रपने ग्रंगका घात करके मर जाता है; कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महा दु:खी होता है।

तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसीको इष्ट वियोग व ग्रनिप्ट संयोगका कारण जानकर डरता है, ग्रितिविह्नल होता है भागता है, छिपता है, शिथिल होजाता है, कष्ट होनेके स्थान पर पहुंच जाता है व मर जाता है; सो यह दु:खरूप ही है।

तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तुसे घृणा करता है। उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेदिखन्न होकर महा दुःख पाता है।

तीसरा श्रधिकार ]

मारनेवाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब ग्रन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीवको दुःख देनेवाले ग्रनेक कषाय हैं; व जब कोध नहीं होता तब मानादिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब कोधादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषायका सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसिलये किसी कषायका कोई कार्य सिद्ध होनेपर भी दुःख कैसे दूर हो? ग्रीर इसका ग्रिभप्राय तो सर्व कषायोंका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है, वह हो तो यह सुखी हो; परन्तु वह कदापि नहीं हो सकता, इसिलये ग्रिभप्रायमें सर्वदा दुःखी ही रहता है। इसिलये कषायोंके प्रयोजनको साधकर दुःख दूर करके सुखी होना चाहता है; सो यह उपाय भूठा ही है।

तब सच्चा उपाय क्या है ? सम्यग्दर्शन—श्नानसे यथावत् श्रद्धान ग्रौर जानना हो तब इष्ट-ग्रमिष्ट बुद्धि मिटे, तथा उन्हींके बलसे चारित्रमोहका ग्रनुभाग हीन हो । ऐसा होने पर कषायोंका ग्रभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो; ग्रौर तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होनेसे महा सुखी हो । इसलिये सम्यग्दर्शनादिक ही यह दुःख मेटनेका सच्चा उपाय है।

## अन्तरायकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति

तथा जीवके मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यशक्तिका उत्साह उत्पन्न होता है; परन्तु श्रन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तब परम श्राकुलता होती है। सो यह दु:खरूप है ही।

इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्नके बाह्य कारण सूभते हैं उन्हें दूर करनेका उद्यम करता है परन्तु वह उपाय भूठा है। उपाय करने पर भी अन्तरायका उदय होनेसे विघ्न होता देखा जाता है। अन्तरायका क्षयोपशम होनेपर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। इसलिये विघ्नोंका मूल कारण अन्तराय है।

तथा जैसे कुत्तेको पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहाँ वह कुत्ता लाठीसे वृथा ही द्वेष करता है; उसी प्रकार जीवको अन्तरायसे निमित्तभूत किये गये बाह्य चेतन-अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्योंसे वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके न हो; तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहें और इसके हो जाये। इसलिये जाना जाता है कि अन्य द्रव्यका कुछ वश नहीं है। जिनका वश नहीं है उनसे किसलिये लड़े ? इसलिये यह उपाय भूठा है।

तब सच्चा उपाय क्या है ? मिथ्यादर्शनादिकसे इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यग्दर्शनादिसे दूर होता है ग्रीर सम्यग्दर्शनादि द्वारा ही ग्रन्तरायका कारण बना रहना, रितमें इष्ट संयोगका बना रहना, ग्ररितमें ग्रिनष्टका दूर होना, शोकमें शोकका कारण मिटना, भयमें भयका कारण मिटना, जुगुप्सामें जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुषवेदमें स्त्रीसे रमण करना, स्त्रीवेदमें पुरुषसे रमण करना, नपुंसकवेदमें दोनोंके साथ रमण करना – ऐसे प्रयोजन पाये जाते हैं।

यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायका उपशमन होनेसे दुःख दूर हो जाये, सुखी हो; परन्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायों के ग्राधीन नहीं है, भिवतव्यके ग्राधीन है; क्योंकि ग्रानेक उपाय करते देखते हैं, परन्तु सिद्धि नहीं होती। तथा उपाय होना भी ग्रपने ग्राधीन नहीं है, भिवतव्यके ग्राधीन है; क्योंकि ग्रानेक उपाय करनेका विचार करता है ग्रीर एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं।

तथा काकतालीय न्यायसे भिवतच्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्यकी सिद्धिभी हो जाये — तो उस कार्य सम्बन्धी किसी कषायका उपशम हो; परन्तु वहाँ रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य सम्बन्धी कषाय थी; और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य सम्बन्धी कषाय हो जाती हैं, एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई कोधसे किसीका बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर कोध करके उसका बुरा चाहने लगा। अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटोंका बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ोंका बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान-माया-लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका तब अन्यमें मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्यकी सिद्धि करनेकी अभिलाषा हुई। कषायोंमें कार्यका प्रमाण हो तो उस कार्यकी सिद्धि होने पर सुखी हो जाये; परन्तु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है।

यही स्रात्मानुशासनमें कहा है:-

# श्राशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणूपमम् । कस्य कि कियदायाति वृथा वो विषयैषिता ।। ३६ ।।

अर्थ: - आशारूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणीमें पाया जाता है। अनन्तानन्त जीव हैं उन सबके आशा पायी जाती है। तथा वह आशारूपी कूप कैंसा है कि उस एक गड्ढ़ेमें समस्त लोक अर्णु समान है और लोक तो एक ही है तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्सेमें आये ? इसलिये तुम्हें जो यह विषयोंकी इच्छा है सो वृथा ही है।

इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिये कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुःख दूर नहीं होता। ग्रथवा कोई कषाय मिटे तो उसीसमय ग्रन्य कपाय हो जाती है। जैसे – किसीको यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो; इसलिये जाना जाता है कि इसका उपाय इसके ग्राधीन नहीं है।

तथा कदाचित् उपाय भी करे और वैसा ही उदय आये तो थोड़े काल तक किंचित् किसी प्रकारकी असाताका कारण मिटें और साताका कारण हो; वहाँ भी मोहके सद्भावसे उनको भोगनेकी इच्छासे आकुलित होता है। एक भोग्य वस्तुको भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छासे आकुल होता है; और वह मिली उसी समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होजाती है, तब उससे आकुल होता है। जैसे – किसीको स्वाद लेनेकी इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पर्शनादि की इच्छा उत्पन्न होती है।

त्रथवा एक ही वस्तुको पहले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकारसे भोगनेकी इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्रीको देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमगा करनेकी इच्छा होती है। तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करनेकी आकुलता होती है तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करनेमें लग जाता है; वहाँ अनेक प्रकारकी आकुलता होती है।

देखो, एक धनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करते हुए तथा उसकी रक्षा करनेमें सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है ? तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मादि असाताका उदय आता ही रहे; उसके निराकरणसे सुख माने — सो काहेका सुख है ? यह तो रोगका प्रतिकार है । जब तक क्षुधादिक रहें तब तक उनको मिटानेकी इच्छासे आकुलता होती है, वह मिटें तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है और फिर क्षुधादिक हों तब उनकी आकुलता हो आती है ।

इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित् ग्रसाता मिटकर साता हो, वहाँ भी ग्राकुलता बनी ही रहती है, इसलिये दुःख ही रहता है।

तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय करते-करते ही अपनेको असाता का उदय ऐसा आये कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाये, तब उसकी आकुलतासे विह्वल हो जाये; वहाँ महा दुःखी होता है।

सो इस संसारमें साताका उदय तो किसी पुण्यके उदयसे किसीके कदाचित् ही पाया जाता है; बहुत जीवोंके बहुत काल असाताहीका उदय रहता है। इसलिये उपाय करता है वे भूठे हैं।

अनुभाग घटें तब इच्छा तो मिट जाये और शक्ति बढ़ जाये, तब वह दु:ख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिये सम्यग्दर्शनादि ही सच्चा उपाय है।

# वेदनीयकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति

तथा वेदनीयके उदयसे दुःख-सुखके कारणोंका संयोग होता है। वहाँ कई तो शरीरमें ही अवस्थाएँ होती हैं, कई शरीरकी अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं, अौर कई बाह्य ही वस्तुओंके संयोग होते हैं। वहाँ असाताके उदयसे शरीरमें तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं; तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधनादिकका संयोग होता है; तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कन्धोंका संयोग होता है – सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोहका उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामोंमें महा व्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हों तब तक दुःखी रहता है। इनके होनेसे तो सभी दुःख मानते हैं।

तथा साताके उदयसे शरीरमें ग्रारोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं; ग्रौर शरीरकी इष्ट ग्रवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खान-पानादिक तथा सुहावने पवनादिकका संयोग होता है; तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, घन, धान्य, मकान, वस्त्रादिकका संयोग होता है — ग्रौर मोह द्वारा इनमें इष्टबुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोहका उदय ऐसा ही ग्राये कि जिससे परिगामोंमें सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहें तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई ग्रनेक रोगोंसे बहुत पीड़ित होरहा था, उसके किसी उपचारसे किसी एक रोगकी कुछ कालके लिये कुछ उपशान्तता हुई, तब वह पूर्व ग्रवस्थाकी ग्रपेक्षा ग्रपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख हैं नहीं। उस प्रकार यह जीव ग्रपने दु:खोंसे बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकारसे किसी एक दु:खकी कुछ कालके लिये कुछ उपशान्तता हुई, तब वह पूर्व ग्रवस्थाकी ग्रपेक्षा ग्रपनेको सुखी कहता हुई, तब वह पूर्व ग्रवस्थाकी ग्रपेक्षा ग्रपनेको सुखी कहता हुई, तब वह पूर्व ग्रवस्थाकी ग्रपेक्षा ग्रपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नहीं।

तथा इसके ग्रसाताका उदय होनेपर जो हो उससे तो दुःख भासित होता है, इसलिये उसे दूर करनेका उपाय करता है; ग्रौर साताके उदय होनेपर जो हो उससे सुख भासित होता है, इसलिये उसे रखनेका उपाय करता है – परन्तु यह उपाय भूठा है।

प्रथम तो इसके उपायके ग्राधीन नहीं है, वेदनीय कर्मके उदयके ग्राधीन है। ग्रसाताको मिट।ने ग्रीर साताको प्राप्त करनेके ग्रर्थ तो सभीका यत्न रहता है; परन्तु किसीको थोड़ा यत्न करने पर भी ग्रथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाये, किसीको वहुत तो सच्चा उपाय क्या है ? सम्यग्दर्शनादिकसे भ्रम दूर हो तब सामग्रीसे सुख-दुःख भासित नहीं होता, अपने परिगामहीसे भासित होता है। तथा यथार्थ विचारके अभ्यास द्वारा अपने परिगाम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दुःखी न हों वैसे साधन करे तथा सम्यग्दर्शनादिकी भावनासेही मोह मंद हो जाये तब ऐसी दशा हो जाये कि अनेक कारग मिलने पर भी अपनेको सुख-दुःख नहीं होता; तब एक शांतदशारूप निराकुल होकर सच्चे सुखका अनुभव करता है, और तब सर्व दुःख मिटकर सुखी होता है – यह सच्चा उपाय है।

# श्रायुकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति

तथा श्रायुकर्मके निमित्तसे पर्यायका धारण करना सो जीवितव्य है श्रीर पर्यायका छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्यादर्शनादिकसे पर्यायहीको श्रपनेरूप श्रनुभव करता है; इसलिए जीवितव्य रहने पर श्रपना श्रस्तित्व मानता है श्रीर मरण होने पर श्रपना श्रभाव होना मानता है। इसी कारणसे इसे सदाकाल मरणका भय रहता है, उस भयसे सदा श्राकुलता रहती है। जिनको मरणका कारण जाने उनसे बहुत डरता है, कदाचित् उनका संयोग बने तो महाविह्वल होजाता है। – इस प्रकार महा दुःखी रहता है।

उसका उपाय यह करता है कि मरणके कारणोंको दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है। तथा ग्रौषधादिक साधन करता है; किला, कोट ग्रादि बनाता है — इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय भूठे हैं; क्योंकि ग्रायु पूर्ण होने पर तो ग्रनेक उपाय करे, ग्रनेक सहायक हों तथापि मरण हो ही जाता है, एक समयमात्र भी जीवित नहीं रहता। ग्रौर जब तक ग्रायु पूर्ण न हो तब तक ग्रनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं होता। इसलिये उपाय करनेसे मरण मिटता नहीं है; तथा ग्रायुकी स्थित पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी होता ही है। इसका उपाय करना भूठा ही है।

तो सच्चा उपाय क्या है ? सम्यग्दर्शनादिकसे पर्यायमें ग्रहंबुद्धि छूट जाये, स्वयं ग्रनादिनिधन चैतन्यद्रव्य है उसमें ग्रहंबुद्धि ग्राये, पर्यायको स्वांग समान जाने; तब मरणका भय नहीं रहता। तथा सम्यग्दर्शनादिकसे ही सिद्धपद प्राप्त करे तब मरणका ग्रभाव ही होता है। इसलिये सम्यग्दर्शनादिक ही सच्चे उपाय हैं।

# नामकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति

तथा नामकर्मके उदयसे गित, जाित, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं। उनमेंसे जो पुण्यके उदयसे होते हैं वे तो सुखके कारण होते हैं ग्रीर जो पापके उदयसे होते हैं वे दु:खके कारण होते हैं; सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। तथा यह दु:खके कारण मिटानेका ग्रीर सुखके कारण होनेका उपाय करता है वह भूठा है; सच्चा उपाय सम्यग्दर्शनादिक त्रथवा वाह्य सामग्रीसे सुख-दुःख मानते हैं सो ही भ्रम है। सुख-दुःख तो साता-असाताका उदय होनेपर मोहके निमित्तसे होते हैं — ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें ग्राता है। लक्ष धनके धनीको सहस्र धनका व्यय हुग्रा तब वह तो दुःखी है ग्रौर शत धनके धनीको सहस्र धन हुग्रा तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे निन्यानवेंगुनी है। ग्रथवा लक्ष धनके धनीको ग्रधिक धन की इच्छा है तो वह दुःखी है ग्रौर शत धनके धनीको सन्तोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है कोई दुःख मानता है। जैसे — किसीको मोटे वस्त्रका मिलना दुःखकारी होता है, किसीको सुखकारी होता है। तथा शरीरमें क्षुधा ग्रादि पीड़ा व बाह्य इष्टका वियोग, ग्रनिष्टका संयोग होनेपर किसीको बहुत दुःख होता है, किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं होता। इसलिये सामग्रीके ग्राधीन सुख-दुःख नहीं हैं, साता-ग्रसाताका उदय होनेपर मोह परिणमनके निमित्तसे ही सुख-दुःख मानते हैं।

यहाँ प्रश्न है कि— बाह्य सामग्रीका तो तुम कहते हो वैसा ही है; परन्तु शरीरमें तो पीड़ा होनेपर दुःखी होता ही है श्रौर पीड़ा न होनेपर सुखी होता है — यह तो शरीर- श्रवस्थाहीके श्राधीन सुख-दुःख भासित होते हैं ?

समाधान :— श्रात्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है श्रौर इन्द्रियाँ शरीरका श्रङ्ग हैं, इसलिये इसमें जो श्रवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिग्मित होता है; उसके साथ ही मोहभाव हो, उससे शरीरकी श्रवस्था द्वारा सुख-दुःख विशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनादिकसे श्रधिक मोह हो तो श्रपने शरीरका कष्ट सहे उसका थोड़ा दुःख माने, श्रौर उनको दुःख होनेपर श्रथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुःख माने; श्रौर मुनि हैं वे शरीरको पीड़ा होनेपर भी कुछ दुःख नहीं मानते; इसलिये सुख-दुःखका मानना तो मोहहीके श्राधीन है। मोहके श्रौर वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये साता-श्रसाता के उदयसे सुख-दुःखका होना भासित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साताके उदयसे होती है, कितनी ही ग्रसाताके उदयसे होती है; इसलिये सामग्रियोंसे सुख-दुःख भासित होते हैं। परन्तु निर्धार करने पर मोहहीसे सुख-दुःख का मानना होता है, श्रौरों के द्वारा सुख-दुःख होने का नियम नहीं है। केवलीके साता-श्रसाताका उदय भी है श्रौर सुख-दुःख के कारण सामग्रीका संयोग भी है; परन्तु मोह के श्रभावसे किचित्मात्र भी सुख-दुःख नहीं होता। इसलिये सुख-दुःख को मोहजनित ही मानना। इसलिये तू सामग्रीको दूर करनेका या होनेका उपाय करके दुःख मिटाना चाहे श्रौर सुखी होना चाहे सो यह उपाय भूठा है।

तीसरा श्रधिकार ]

काल ग्रसंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है ग्रौर पुद्गल परावर्तनका काल ऐसा है जिसके ग्रनन्तवें भागमें भी ग्रनन्त सागर होते हैं। इसलिए इस संसारीके मुख्यतः एकेन्द्रिय पर्यायमें ही काल व्यतीत होता है।

वहाँ एकेन्द्रियके ज्ञान-दर्शनकी शक्ति तो किंचित्मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्तसे हुग्रा मित्तज्ञान ग्रीर उसके निमित्तसे हुग्रा श्रुतज्ञान तथा स्पर्शनइन्द्रिय-जिनत ग्रम्यक्षुदर्शन — जिनके द्वारा शीत-उष्णादिकको किंचित् जानते-देखते हैं। ज्ञानावरण-दर्शनावरणके तीन्न उदयसे इससे ग्रधिक ज्ञान-दर्शन नहीं पाये जाते ग्रीर विषयोंकी इच्छा पायी जाती है जिससे महा दुःखी हैं। तथा दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यादर्शन होता है उससे पर्यायका ही ग्राप्तेरूप श्रद्धान करते हैं, ग्रन्य विचार करनेकी शक्ति ही नहीं है।

तथा चारित्रमोहके उदयसे तीव्र कोधादिक-कषायरूप परिग्रामित होते हैं; क्योंकि उनके केवलीभगवानने कृष्ण, नील, कापोत यह तीन प्रशुभ लेश्या ही कही हैं ग्रौर वे तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। वहाँ कषाय तो बहुत हैं ग्रौर शक्ति सर्व प्रकारसे महा हीन है इसलिए बहुत दुःखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते।

यहाँ कोई कहे कि - ज्ञान तो किंचित्मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कषाय करते हैं ?

समाधान: — ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कषाय हो। ज्ञान तो जितना क्षयोपशम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे-बहरे पुरुषको ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एकेन्द्रियके ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषायका होना माना गया है।

तथा बाह्य कषाय प्रगट तब होती है, जब कषायके अनुसार कुछ उपाय करे परन्तु वे शक्तिहीन हैं इसलिये उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रगट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है उसको किसी कारणसे तीव्र कषाय हो, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, इसलिये उसकी कषाय बाह्यमें प्रगट नहीं होती, वह अति दुःखी होता है; उसी प्रकार एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं; उनको किसी कारणसे कषाय होती है परन्तु कुछ कर नहीं सकते, इसलिये उनकी कषाय बाह्यमें प्रगट नहीं होती, वे स्वयं ही दुःखी होते हैं।

तथा ऐसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हो और शक्ति हीन हो वहाँ बहुत दुःख होता है और ज्यों-ज्यों कषाय कम होती जाये तथा शक्ति बढ़ती जाये त्यों-त्यों दुःख कम होता है। परन्तु एकेन्द्रियोंके कषाय बहुत और शक्ति हीन, इसलिये एकेन्द्रिय जीव महा दुःखी हैं। उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। जैसे – सन्निपात के रोगीका हैं। जैसा निरूपण वेदनीयका कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना। वेदनीय ग्रौर नाममें सुख-दुःखके कारणपनेकी समानतासे निरूपणकी समानता जानना।

# गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति

तथा गोत्रकर्मके उदयसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च कुलमें उत्पन्न होने पर ग्रपनेको ऊँचा मानता है ग्रौर नीच कुलमें उत्पन्न होने पर ग्रपनेको नीचा मानता है। वहाँ, कुल पलटनेका उपाय तो इसको भासित नहीं होता इसलिये जैसा कुल प्राप्त किया उसीमें ग्रपनापन मानता है। परन्तु कुल की ग्रपेक्षा ऊँचा-नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुलवाला निद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाये ग्रौर नीच कुलमें कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊँचा हो जाये। लोभादिकसे उच्च कुलवाले नीचे कुलवालेकी सेवा करने लग जाते हैं।

तथा कुल कितने काल रहता है ? पर्याय छूटने पर कुलकी बदली होजाती है; इसलिये उच्च-नीच कुलसे अपनेको ऊँचा-नीचा मानने पर उच्च कुलवालेको नीचा होनेके भयका और नीच कुलवाले को प्राप्त किये हुए नीचेपनका दुःख ही है।

इसका सच्चा उपाय यही है कि – सम्यग्दर्शनादिक द्वारा उच्च-नीचकुलमें हर्ष-विषाद न माने । तथा उन्हींसे जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सवसे ऊँचा सिद्धपद प्राप्त करता है तब सब दुख मिट जाते हैं ग्रौर सुखी होता है ।

इस प्रकार कर्मोदयकी श्रपेक्षा मिथ्यादर्शनांदिकके निमित्तसे संसारमें दुःख ही दुःख पाया जाता है, उसका वर्णन किया।

#### (ख) पर्याय की अपेत्रा से

पर्यायों को अपेक्षासे अब, इसी दुःखका वर्णन करते हैं :-

## एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख

इस संसारमें बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायमें ही बीतता है। इसलिये ग्रनादिहीसे तो नित्यनिगोदमें रहना होता है; फिर वहाँसे निकलना ऐसा है जैसे भाड़में भुंजते हुए चनेका उचट जाना। इस प्रकार वहाँ से निकलकर ग्रन्य पर्याय धारण करें तो त्रसमें तो बहुत थोड़े ही काल रहता है; एकेन्द्रियमें ही बहुत काल व्यतीत करता है।

वहाँ इतरिनगोदमें बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, ग्रप, तेज, वायु ग्रौर प्रत्येक वनस्पतिमें रहना होता है। नित्यिनगोदसे निकलकर वादमें त्रसमें रहनेका उत्कृष्ट काल तो साधिक दो हजार सागर ही है तथा एकेन्द्रियमें रहनेका उत्कृष्ट

## विकलत्रय व ग्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके दुःख

तथा जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, ग्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यायोंको घारण करे वहाँ भी एकेन्द्रियवत् दु:ख जानना । विशेष इतना कि — यहाँ क्रमसे एक-एक इन्द्रियजनित ज्ञान-दर्शनकी तथा कुछ शक्तिकी ग्रधिकता हुई है ग्रौर बोलने-चालनेकी शक्ति हुई है । वहाँ भी जो ग्रपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीनशक्तिके घारक हैं; छोटें जीव हैं, उनकी शक्ति प्रगट नहीं होती । तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं उनकी शक्ति प्रगट होती है; इसलिये वे जीव विषयोंका उपाय करते हैं, दु:ख दूर होनेका उपाय करते हैं । कोधादिकसे काटना, मारना, लड़ना, छल करना, ग्रशादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं; दु:खसे तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि किया करते हैं; इसलिये उनका दु:ख कुछ प्रगट भी होता है । इस प्रकार लट, कीड़ी ग्रादि जीवोंको शीत, उष्ण, छेदन, भेदनादिकसे तथा भूख-प्यास ग्रादिसे परम दु:खी देखते हैं । जो प्रत्यक्ष दिखायी देता है उसका विचार कर लेना । यहाँ विशेष क्या लिखें ?

इस प्रकार द्वीन्द्रियादिक जीवोंको भी महा दुःखी ही जानना।

## संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके दुःख

## नरकगतिके दुःख

तथा संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें नारकी जीव हैं वे तो सर्व प्रकारसे बहुत दुःखी हैं। उनमें ज्ञानादिकी शक्ति कुछ है, परन्तु विषयोंकी इच्छा बहुत है ग्रौर इष्ट विषयोंकी सामग्री किंचित् भी नहीं मिलती, इसलिए उस शक्तिके होनेसे भी बहुत दुःखी हैं। उनके क्रोधादि कषायकी श्रति तीव्रता पायी जाती है; क्योंकि उनके कृष्णादि श्रशुभ लेश्या ही हैं।

वहाँ क्रोध-मानसे परस्पर दुःख देनेका कार्य निरन्तर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुःख मिट जाये। ग्रीर ग्रन्यको दुःख देनेसे उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परन्तु क्रोध-मानकी ग्रित तीव्रता पायी जाती है उससे परस्पर दुःख देनेकी ही बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा ग्रन्यको दुःखदायक शरीरकें ग्रंग बनाते हैं तथा शस्त्रादि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरोंको स्वयं पीड़ा देते हैं ग्रीर स्वयंको कोई ग्रीर पीड़ा देता है। कभी कषाय उपशान्त नहीं होती। तथा उनमें माया-लोभकी भी ग्रित तीव्रता है, परन्तु कोई इष्ट सामग्री वहाँ दिखायी नहीं देती इसलिये उन कषायोंका कार्य प्रगट नहीं कर सकते; उनसे गंतरंगमें महा दुःखी हैं। तथा कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है।

ज्ञान कम हो जाये और बाह्य शक्तिकी हीनतासे अपना दुःख प्रगट भी न कर सके, परन्तु वह महा दुःखी है। उसी प्रकार एकेन्द्रियका ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनताके कारगा अपना दुःख प्रगट भी नहीं कर सकता, परन्तु महा दुःखी है।

तथा श्रंतरायके तीव्र उदयसे चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुःखी ही होते हैं।

तथा ग्रघाति कर्मोंमें विशेषरूपसे पापप्रकृतियोंका उदय है; वहाँ ग्रसातावेदनीयका उदय होने पर उसके निमित्तसे महा दुःखी होते हैं। वनस्पित है सो पवनसे टूटती है, शीत-उष्णतासे सूख जाती है, जल न मिलनेसे सूख जाती है, ग्रिग्निसे जल जाती है; उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है – इत्यादि ग्रवस्था होती है। उसी प्रकार यथासम्भव पृथ्वी ग्रादिमें ग्रवस्थाएँ होती हैं। उन ग्रवस्थाग्रोंके होनेसे वे महा दुःखी होते हैं।

जिस प्रकार मनुष्यके शरीरमें ऐसी अवस्था होने पर दुःख होता है उसी प्रकार उनके होता है। क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इन्द्रियसे होता है और उनके स्पर्शन इन्द्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोहके वशसे महा व्याकुल होते हैं; परन्तु भागनेकी, लड़नेकी, या पुकारनेकी शक्ति नहीं है, इसलिये अज्ञानी लोग उनके दुःखको नहीं जानते। तथा कदाचित् किंचित् साताका उदय होता है, परन्तु वह बलवान नहीं होता।

तथा ग्रायुकर्मसे इन एकेन्द्रिय जीवोंमें जो ग्रपर्याप्त हैं उनके तो पर्यायकी स्थिति उच्छ्वासके ग्रठारहवें भाग मात्र ही है, ग्रीर पर्याप्तोंकी ग्रंतर्मुहूर्त ग्रादि कितने ही वर्ष पर्यंत है। वहाँ ग्रायु थोड़ा होनेसे जन्म-मरण होते ही रहते हैं उससे दुःखी हैं।

तथा नामकर्ममें तिर्यंचगित ग्रादि पापप्रकृतियोंका ही उदय विशेषरूपसे पाया जाता है। किसी हीन पुण्यप्रकृतिका उदय हो उसका वलवानपना नहीं होता, इसलिये उनसे भी मोहके क्श्रसे दुःखी होते हैं।

तथा गोत्रकर्ममें नीच गोत्रहीका उदय है इसलिये महंतता नहीं होती, इसलिये भी दुःखी ही हैं।

इसप्रकार एकेन्द्रिय जीव महा दुःखी हैं ग्रौर इस संसारमें जैसे पाषाए। ग्राधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार ग्राकाशमें तो कदाचित् किचित्मात्र काल रहता है; उसीप्रकार जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें बहुतं काल रहता है, ग्रन्य पर्यायोंमें तो कदाचित् किचित्मात्र काल रहता है; इसलिये यह जीव संसारमें महा दुःखी है। तीसरा ग्रधिकार ] [ ६७

प्रगट भासित नहीं होती । उनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना; ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूच्छेन हैं, कितने ही गर्भज हैं । उनमें ज्ञानादिक प्रगट होते हैं, परन्तु वे विषयोंकी इच्छासे आकुलित हैं । उनमें बहुतोंको तो इष्ट विषयकी प्राप्ति है नहीं; किसीको कदाचित् किंचित् होती है ।

तथा मिथ्यात्वभावसे अतत्त्वश्रद्धानी हो ही रहे हैं और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पायी जाती हैं। कोध-मानसे परस्पर लड़ते हैं, भक्षरण करते हैं, दुःख देते हैं; माया-लोभसे छल करते हैं, वस्तुको चाहते हैं; हास्यादिक द्वारा उन कषायोंके कार्योंमें प्रवर्तते हैं। तथा किसीके कदाचित् मंदकषाय होती है, परन्तु थोड़े जीवोंके होती है इसलिये मुख्यता नहीं है।

तथा वेदनीयमें मुख्यतः ग्रसाताका उदय है। उससे रोग, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, बहुत भार-बहन, शीत, उप्ण, ग्रंग-भंगादि ग्रवस्था होती है। उससे दुःखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं इसलिए बहुत नहीं कहा है। किसीके कदाचित् किंचित् साताका भी उदय होता है परन्तु थोड़े ही जीवोंको है, मुख्यतया नहीं है। तथा ग्रायु ग्रन्तर्मुहूर्तसे लेकर कोटि वर्ष पर्यन्त है। वहाँ बहुत जीव ग्रल्प ग्रायुके धारक होते हैं, इसलिये जन्ममरणका दुःख पाते हैं। तथा भोगभूमियोंकी बड़ी ग्रायु है ग्रौर उनके साताका भी उदय है, परन्तु वे जीव थोड़े हैं। तथा मुख्यतः तो नामकर्मकी तिर्यंचगित ग्रादि पापप्रकृतियोंका ही उदय है। किसीको कदाचित् किन्हीं पुण्यप्रकृतियोंका भी उदय होता है, परन्तु थोड़े जीवोंको थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है इसलिये हीन हो रहे हैं। – इस प्रकार तिर्यंचगितमें महा दुःख जानना।

#### मनुष्यगतिके दुःख

तथा मनुष्यगितमें असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त हैं वे सम्मूर्च्छन ही हैं, उनकी आयु तो उच्छ वासके अठारहवें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्भमें आकर थोड़े ही कालमें मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती; उनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना। विशेष है सो विशेष जानना।

तथा गर्भजोंके कुछ काल गर्भमें रहनेके बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुःखका वर्णन कर्म अपेक्षासे पहले वर्णन किया है वैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्योंके सम्भव है। अथवा तिर्यंचोंका वर्णन किया है उस प्रकार जानना।

विशेष यह है कि-यहाँ कोई शक्ति विशेष पायी जाती है तथा राजादिकोंके विशेष साताका उदय होता है तथा क्षत्रियादिकोंको उच्च गोत्रका भी उदय होता है। तथा धन-कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाया जाता है – इत्यादि विशेष जानना।

तथा हास्य-रित कषाय हैं, परन्तु बाह्य निमित्त नहीं हैं, इसलिये प्रगट होते नहीं हैं, कदाचित् किंचित् किसी कारए होते हैं। तथा अरित-शोक-भय-जुगुप्साके बाह्य कारए वन रहे हैं, इसलिये वे कषायें तीव्र प्रगट होती हैं। तथा वेदोंमें नपुंसकवेद है, सो इच्छा तो बहुत और स्त्री-पुरुषोंसे रमए करनेका निमित्त नहीं है, इसलिये महा पीड़ित हैं। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुःखी हैं।

तथा वेदनीयमें ग्रसाता ही का उदय है उससे वहाँ ग्रनेक वेदनाग्रोंके निमित्त हैं, शरीरमें कुष्ठ, कास, श्वासादि ग्रनेक रोग युगपत् पाये जाते हैं ग्रौर क्षुधा, तृषा ऐसी है कि सर्वका भक्षण-पान करना चाहते हैं, ग्रौर वहाँकी मिट्टी ही का भोजन मिलता है, वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ ग्रा जाये तो उसकी दुर्गन्धसे कई कोसोंके मनुष्य मर जायें। ग्रौर वहाँ शीत, उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजनका लोहेका गोला हो तो वह भी उनसे भस्म होजाये। कहीं शीत है कहीं उष्णता है। तथा पृथ्वी वहाँ शस्त्रोंसे भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वीमें जो वन हैं वे शस्त्रकी धार समान पत्रादि सहित हैं। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होनेपर शरीर खण्ड-खण्ड होजाये। पवन ऐसा प्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी एक-दूसरेको ग्रनेक प्रकारसे पीड़ा देते हैं, घानीमें पेलते हैं, खण्ड-खण्ड कर डालते हैं, हंडियोंमें राँधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिकका स्पर्श कराते हैं — इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक ग्रसुरकुमार देव जाते हैं। वे स्वयं पीड़ा देते हैं ग्रौर परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारेकी भाँति खण्ड-खण्ड हो जाने पर भी मिल जाता है। — ऐसी महा पीड़ा है।

तथा साताका निमित्त तो कुछ है नहीं। किसी ग्रंशमें कदाचित् किसीको ग्रपनी मान्यतासे किसी कारण ग्रपेक्षा साताका उदय होता है तो वह वलवान नहीं होता। ग्रायु वहाँ बहुत है। जघन्य ग्रायु दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट ग्रायु तेतीस सागर है। इतने काल तक वहाँ ऐसे दुःख सहने पड़ते हैं। वहाँ नामकर्मकी सर्व पापप्रकृतियोंका ही उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय नहीं है; उनसे महा दुःखी हैं। तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है उससे महन्तता नहीं होती इसलिय दुःखी ही हैं। – इस प्रकार नरकगितमें महा दुःख जानना।

# तियँचगतिके दुःख

तथा तिर्यंचगितमें बहुत लब्धि-ग्रपर्याप्त जीव हैं। उनकी तो उच्छ्वासके ग्रठारहवें भाग-मात्र ग्रायु है। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, परन्तु उनकी शक्ति

यहाँ देवोंके कोध-मान कषाय हैं, परन्तु कारण थोड़ा है, इसलिये उनके कार्यकी गौणता है। किसीका बुरा करना तथा किसीको हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवोंके तो कौतूहलादिसे होते हैं, परन्तु उत्कृष्ट देवोंके थोड़े होते हैं, मुख्यता तहीं है; तथा माया-लोभ कषायोंके कारण पाये जाते हैं इसलिये उनके कार्यकी मुख्यता है; इसलिये छल करना, विषय-सामग्रीकी चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊँचे-ऊँचे देवोंके कम हैं।

तथा हास्य, रित कषायके कारण बहुत पाये जाते हैं, इसलिए इनके कार्योंकी मुख्यता है। तथा अरित, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिये इनके कार्योंकी गौणता है। तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेदका उदय है और रमण करनेका भी निमित्त है सो काम सेवन करते हैं। ये भी कषाय ऊपर-ऊपर मन्द हैं। अहिमन्द्रोंके वेदोंकी मन्दताके कारण कामसेवनका अभाव है।

इसप्रकार देवोंके कषायभाव है ग्रीर कषायसे ही दुःख है।

तथा इनके कषायें जितनी थोड़ी हैं उतना दुःख भी थोड़ा है, इसलिये ग्रीरोंकी ग्रपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थसे कषायभाव जीवित है उससे दुःखी ही हैं।

तथा वेदनीयमें साताका उदय बहुत है। वहाँ भवनित्रकको थोड़ा है, वैमानिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष है। इष्ट शरीरकी अवस्था, स्त्री, गहल आदि सामग्रीका संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय किसी कारणसे होता है। वह निकृष्ट देवोंके कुछ प्रगट भी है, परन्तु उत्कृष्ट देवोंके विशेष प्रगट नहीं है। तथा आयु बड़ी है। जघन्य आयु दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट इकतीस सागर है। इससे अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। सो इतने काल तक विषय-सुखमें मग्न रहते हैं। तथा नामकर्मकी देवगित आदि सर्व पुण्यप्रकृतियोंका ही उदय है, इसलिये सुखका कारण है। और गोत्रमें उच्च गोत्रका ही उदय है, इसलिये महन्त पदको प्राप्त हैं।

इस प्रकार इनको पुण्य उदयकी विशेषतासे इष्ट सामग्री मिली है श्रीर कषायोंसे इच्छा पायी जाती है, इसलिये उसके भोगनेमें श्रासक्त हो रहे हैं। परन्तु इच्छा श्रधिक ही रहती है इसलिये सुखी नहीं होते। उच्च देवोंको उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद है; तथापि उनके भी इच्छाका श्रभाव नहीं होता, इसलिये परमार्थसे दुःखी ही है।

इस प्रकार संसारमें सर्वत्र दुःख ही दुःख पाया जाता है। – इस प्रकार पर्याय श्रपेक्षा से दुःखका वर्णन किया। त्रथवा गर्भ ग्रादि ग्रवस्थाग्रोंके दुःख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। जिस प्रकार विष्टामें लट उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भमें शुक्र-शोगितके बिन्दुको ग्रपने शरीररूप करके जीव उत्पन्न होता है। बादमें वहाँ कमशः ज्ञानादिककी तथा शरीरकी वृद्धि होती है। गर्भका दुःख बहुत है। संकुचित रूपसे श्रींघे मुँह क्षुघा-तृषादि सहित वहाँ काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महा दुःख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्थामें दुःख थोड़ा है; सो ऐसा नहीं है, किन्तु शक्ति थोड़ी होनेसे व्यक्त नहीं हो सकता। बादमें व्यापारादिक तथा विषय-इच्छा ग्रादि दुःखोंकी प्रगटता होती है। इष्ट-ग्रनिष्ट जिनत श्राकुलता बनी ही रहती है। पश्चात् जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है श्रीर तब परम दुःखी होता है। ये दुःख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं।

हम बहुत क्या कहें ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा ? किसीके कदाचित् किंचित् साताका उदय होता है सो ब्राकुलतामय है। ब्रोर तीर्थंकरादि पद मोक्षमार्गं प्राप्त किये बिना होते नहीं हैं। – इस प्रकार मनुष्य पर्यायमें दुःख ही हैं।

एक मनुष्य पर्यायमें कोई अपना भला होनेका उपाय करे तो हो सकता है। जैसे – काने गन्नेकी जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीचकी पोरें कानी होनेसे वे भी नहीं चूसी जातीं; कोई स्वादका लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो; परन्तु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुतसे गन्ने हों, और उनका स्वाद बहुत मीठा आये। उसी प्रकार मनुष्य-पर्यायका बालक-वृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं है, और बीचकी अवस्था रोगक्लेशादिसे युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता; कोई विषयसुखका लोभी उसे बिगाड़े तो दिगाड़ो; परन्तु यदि उसे धर्म साधनमें लगाये तो बहुत उच्चपदको पाये, वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिये यहाँ अपना हित साधना, सुख होनेके अमसे वृथा नहीं खोना।

# देवगतिके दुःख

तथा देवपर्यायमें ज्ञानादिककी शक्ति ग्रौरोंसे कुछ विशेष है; वे मिथ्यात्वसे ग्रतत्त्व-श्रद्धानी हो रहे हैं: तथा उनके कषाय कुछ मन्द हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्कोंके कषाय बहुत मन्द नहीं हैं ग्रौर उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है सो कषायोंके कार्योमें प्रवर्तते हैं; कौतूहल, विषयादि कार्योमें लग रहे हैं ग्रौर उस ग्राकुलतासे दुःखी ही हैं। तथा वैमानिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष मन्दकषाय है ग्रौर शक्ति विशेष है, इसलिये ग्राकुलता घटनेसे दुःख भी घटता है।

इसे जगत सुख मानता है, परन्तु यह सुख है नहीं, दुःख ही है। क्योंकि — प्रथम तो सर्व प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण किसीके भी नहीं बनते। ग्रौर किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करनेके कारण बनें तो युगपत् उनका साधन नहीं होता। सो एकका साधन जब तक न हो तब तक उसकी ग्राकुलता रहती है; ग्रौर उसका साधन होनेपर उस ही समय ग्रन्थके साधनकी इच्छा होती है तब उसकी ग्राकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिये दुःख ही है। ग्रथवा तीन प्रकारकी इच्छारूपी रोगको मिटानेका किंचित् उपाय करता है, इसलिये किंचित् दुःख कम होता है, सर्व दुःखका तो नाश नहीं होता, इसलिये दुःख ही है। — इस प्रकार संसारी जीवोंको सर्व प्रकारसे दुःख ही है।

तथा यहाँ इतना जानना कि — तीन प्रकारकी इच्छासे सर्व जगत पीड़ित है स्रौर चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय स्राने पर होती है, तथा पुण्यका बंध धर्मानुरागसे होता है; परन्तु धर्मानुरागमें जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप कियास्रोमें ही प्रवर्तता है। इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किसी कालमें ही होती है।

यहाँ इतना जानना कि — समान इच्छावान जीवोंकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालेके किचित् तीन प्रकारकी इच्छाके घटनेसे सुख कहते हैं। तथा चौथी इच्छावालेकी अपेक्षा महान इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दुःखी होता है। किसीके बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है; और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। अथवा किसीको अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करनेकी इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसीको इष्ट सामग्री मिली है परन्तु उसे उसको भोगनेकी तथा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिये सुखी-दुःखी होना इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारणंके आधीन नहीं है।

नारकी दुःखी श्रीर देव सुखी कहे जाते हैं वह भी इच्छाकी ही श्रपेक्षा कहते हैं क्योंकि नारिकयोंको तीन्न कषायसे इच्छा बहुत है श्रीर देवोंके मन्दकषायसे इच्छा थोड़ी है। तथा मनुष्य, तिर्यंचोंको भी सुखी-दुःखी इच्छा ही की श्रपेक्षा जानना। तीन्न कषायसे जिसके इच्छा बहुत है उसे दुःखी कहते हैं, मन्द कषायसे जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थसे दुःख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिकोंको भी सुखी मानते हैं वह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है इसलिये श्राकुलित हैं।

इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयमसे होती है। तथा इच्छा है सो आकुलतामय है और आकुलता है वह दुःख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुःखों से पीड़ित ही हो रहे हैं।

#### (ग) दु:खका सामान्य स्वरूप

श्रव इस सर्व दुःख़का सामान्यस्वरूप कहते हैं। दुःखका लक्षरा श्राकुलता है श्रौर श्राकुलता इच्छा होनेपर होती है।

#### चार प्रकार की इच्छाएँ

इस संसारी जीवके इच्छा अनेक प्रकार पायी जाती है :-

- (१) एक इच्छा तो विषय ग्रहणकी है उससे यह देखना-जानना चाहता है। जैसे वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, ग्रव्यक्तको जाननेकी, इंत्यादि इच्छा होती है। वहाँ ग्रन्य कोई पीड़ा नहीं है, परन्तु जब तक देखता-जानता नहीं है तब तक महा व्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है।
- तथा (२) एक इच्छा कषायभावोंके अनुसार कार्य करनेकी है जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे बुरा करनेकी, हीन करनेकी, इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परन्तु जब तक वह कार्य न हो तब तक महा व्याकुल होता है। इस इच्छाका नाम कषाय है।
- तथा (३) एक इच्छा पापके उदयसे जो शरीरमें या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करनेकी होती है। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदिका संयोग होनेपर उन्हें दूर करनेकी इच्छा होती है सो यहाँ यही पीड़ा मानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महा व्याकुल रहता है। इस इच्छाका नाम पापका उदय है।

इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनेपर सभी दुःख मानते हैं सो दुःख ही है।

तथा (४) एक इच्छा बाह्य निमित्तसे वनती है; सो इन तीन प्रकारकी इच्छाग्रोंके ग्रनुसार प्रवर्तनेकी इच्छा होती है। इन तीन प्रकारकी इच्छाग्रोंमें एक-एक प्रकारकी इच्छाके अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण पुण्योदयसे मिलते हैं, परन्नु उनका साधन एकसाथ नहीं हो सकता; इसलिये एकको छोड़कर अन्यमें लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्यमें लगता है। जैसे — किसीको अनेक प्रकारकी सामग्री मिली है। वहाँ वह किसीको देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसीका बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखनेमें ही एकको देखकर अन्यको देखता है। — इसी प्रकार अनेक कार्योकी प्रवृत्तिमें इच्छा होती है। सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है।

तीसरा ग्रधिकार ]

क्योंकि मन द्वारा तो स्मरणादि होनेपर ग्रस्पष्ट जानुना कुछ होता है। यहाँ तो जिस प्रकार त्वचा, जिह्वा इत्यादिसे स्पर्श, रसादिकका – स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूँघने-देखने-सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है उससे भी ग्रनन्तगुणा स्पष्ट जानना उनके होता है।

विशेष इतना हुम्रा है कि – वहाँ इन्द्रियविषयका संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है – यह शक्तिकी महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ म्रतीत, म्रनागतको तथा म्रव्यक्तको जानना चाहता था; म्रव सर्व ही म्रनादिसे म्रनन्तकाल पर्यन्त सर्व पदार्थींके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको युगपत् जानता है, कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुःख म्रौर दुःखोंके कारण जनका म्रभाव जानना।

तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व ग्रौर कषायभाव होते थे उनका सर्वथा ग्रभाव हुग्रा इसिलये दुःखका ग्रभाव हुग्रा; तथा इनके कारगोंका ग्रभाव हुग्रा, इसिलए दुःखके कारगोंका भी ग्रभाव हुग्रा है। उन कारगोंका ग्रभाव यहाँ दिखाते हैं:-

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासित होनेपर अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसे हो ? कोई अनिष्ट नहीं रहा, निंदक स्वयमेव अनिष्टको प्राप्त होता ही है; स्वयं कोध किस पर करें ? सिद्धोंसे ऊँचा कोई है नहीं, इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्टको पाते हैं; किससे मान करें ? सर्व भिवतव्य भासित होगया, कार्य रहा नहीं, किसीसे प्रयोजन रहा नहीं है; किसका लोभ करें ? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं; किस कारणसे हास्य हो ? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं; फिर कहाँ रित करें ? कोई दुःखदायक संयोग रहा नहीं है; कहाँ अरित करें ? कोई इष्ट-अनिष्ट संयोग-वियोग होता नहीं है; किसका शोक करें ? कोई अनिष्ट करनेवाला कारण रहा नहीं है; किसका भय करें ? सर्व वस्तुएँ अपने स्वभाव सिहत भासित होती हैं, अपनेको अनिष्ट नहीं हैं; कहाँ जुगुप्सा करें ? कामपीड़ा दूर होनेसे स्त्री-पुरुष दोनोंसे रमण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं रहा; किसलिय पुरुष, स्त्री या नपुंसकवेदरूप भाव हो ? – इस प्रकार मोह उत्पन्न होनेके कारणोंका अभाव जानना।

तथा अन्तरायके उदयसे शक्ति हीनपनेके कारण पूर्ण नहीं होती थी, अब उसका अभाव हुआ, इसलिये दुःखका अभाव हुआ। तथा अनन्तशक्ति प्रगट हुई इसलिये दुःखके कारणका भी अभाव हुआ।

यहाँ कोई कहे कि - दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं हैं; इनकी शक्ति कैसे प्रगट हुई ?

# मोक्षसुख और उसकी प्राप्तिका उपाय

अब, जिन जीवोंको दुःखसे छूटना हो वे इच्छा दूर करनेका उपाय करो। तथा इच्छा दूर तब ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयमका अभाव हो और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति हो। इसलिये इसी कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी-जितनी इच्छा मिटे उतना-उतना दुःख दूर होता जाता है और जब मोहके सर्वथा अभावसे सर्व इच्छाका अभाव हो तब सर्व दुःख मिटता है, सच्चा सुख प्रगट होता है। तथा ज्ञानावरण-दर्शनावरण और अन्तरायका अभाव हो तब इच्छाके कारणभूत क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनका तथा शक्तिहीनपनेका भी अभाव होता है, अनन्त ज्ञान-दर्शन-वीर्यकी प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल पश्चात् अधातिकमींका भी अभाव हो तब इच्छाके बाह्य कारणोंका भी अभाव होता है। क्योंकि मोह चले जानेके बाद किसी भी कालमें कोई इच्छा उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं थे, मोहके होने पर कारण थे, इसलिये कारण कहे हैं; उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्धपदको प्राप्त होते हैं।

वहाँ दुःखका तथा दुःखके कारगोंका सर्वथा श्रभाव होनेसे सदाकाल श्रनुपम, श्रखंडित, सर्वोत्कृष्ट श्रानन्द सहित श्रनन्तकाल विराजमान रहते हैं। वही बतलाते हैं:-

ज्ञानावरण, दर्शनावरण का क्षयोपशम होनेपर तथा उदय होनेपर मोह द्वारा एक-एक विषयको देखने-जाननेकी इच्छासे महा व्याकुल होता था; ग्रव मोहका ग्रभाव होनेसे इच्छाका भी ग्रभाव हुग्रा इसलिये दुःखका ग्रभाव हुग्रा है। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण का क्षय होनेसे सर्व इन्द्रियोंको सर्व विषयोंका युगपत् ग्रहण हुग्रा, इसलिये दुःखका कारण भी दूर हुग्रा है वही दिखाते हैं। जैसे — नेत्र द्वारा एक-एक विषयको देखना चाहता था, ग्रव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णोंको युगपत् देखता है, कोई विन देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी प्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक-एक विषयका ग्रहण करना चाहता था, ग्रव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श, रस, गन्ध तथा शब्दोंका युगपत् ग्रहण करता है, कोई विना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करनेकी इच्छा उत्पन्न हो।

यहाँ कोई कहे कि - शरीरादिक विना ग्रहण कैसे होगा ?

समाधान: - इन्द्रियज्ञान होनेपर तो द्रव्येन्द्रियों म्रादिके विना ग्रहण नहीं होता था। ग्रव ऐसा स्वभाव प्रगट हुम्रा कि विना इन्द्रियोंके ही ग्रहण होता है।

यहाँ कोई कहे कि - जैसे मन द्वारा स्पर्शादिकको जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा; त्वचा, जिह्वा आदिसे ग्रहण होता है वैसे नहीं होता होगा; सो ऐसा नहीं है -

तथा नामकर्मसे अशुभ गित, जाित आदि होनेपर दुःख मानता था, परन्तु अब उन सबका अभाव हुआ; दुःख कहाँसे हो ? तथा शुभगित, जाित आदि होनेपर किंचित् दुःख दूर होनेसे सुख मानता था; परन्तु अब उनके बिना ही सर्व दुःखका नाश और सर्व सुखका प्रकाश पाया जाता है। इसिलये उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा।

तथा गोत्रके निमित्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दुःख मानता था, अब उसका अभाव होनेसे दुःखका कारण नहीं रहा; तथा उच्चकुल प्राप्त होनेपर सुख मानता था, परन्तु अब उच्चकुलके बिना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्चपदको प्राप्त है।

इस प्रकार सिद्धोंके सर्व कर्मोंका नाश होनेसे सर्व दुःखका नाश हो गया है।

दुःखका लक्षण तो ग्राकुलता है, ग्रौर ग्राकुलता तभी होती है जब इच्छा हो; परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोंका सर्वथा ग्रभाव हुग्रा इसलिये निराकुल होकर सर्व दुःखरहित ग्रनन्त सुखका ग्रनुभव करता है; क्योंकि निराकुलता ही सुखका लक्षण है। संसारमें भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं; जहाँ सर्वथा निराकुल हुग्रा वहाँ सुख सम्पूर्ण कैसे नहीं माना जाये ?

इस प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनसे सिद्धपद प्राप्त करने पर सर्व दुःखका अभाव होता है, सर्व सुख प्रगट होता है।

श्रव यहाँ उपदेश देते हैं कि — हे भव्य ! हे भाई ! ! तुभी जो संसारके दुःख बतलाए सो वे तुभपर बीतते हैं या नहीं, वह विचार । श्रीर तू जो उपाय करता है उन्हें भूठा बतलाया सो ऐसे ही हैं या नहीं, वह विचार । तथा सिद्धपद प्राप्त होनेपर सुख होता है या नहीं, उसका भी विचार कर । जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुभी श्राती हो तो तू संसारसे छूटकर सिद्धपद प्राप्त करनेका हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलम्ब मत कर । यह उपाय करनेसे तेरा कल्याग होगा ।

-इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रमें संसारदुःख तथा मोक्षसुखका निरूपक तृतीय ग्रधिकार पूर्ण हुग्रा ।।३।। समाधान: — ये कार्य रोगके उपचार थे; रोग ही नहीं है, तब उपचार क्यों करें? इसिलये इन कार्योंका सद्भाव तो है नहीं और इन्हें रोकनेवाले कर्मोंका ग्रभाव हुग्रा, इसिलये शक्ति प्रगट हुई कहते हैं। जैसे — कोई गमन करना चाहता था। उसे किसीने रोका था तब दुःखी था और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्यके ग्रथं जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा इसिलये गमन भी नहीं किया। वहाँ उसके गमन करने पर भी शक्ति प्रगट हुई कही जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी जानना। तथा उनके ज्ञानादिकी शक्तिरूप ग्रनन्तवीर्य प्रगट पाया जाता है।

तथा श्रघाति कर्मोंमें मोहसे पापप्रकृतियोंका उदय होनेपर दुःख मान रहा था, पुण्यप्रकृतियोंका उदय होनेपर सुख मान रहा था; परमार्थसे श्राकुलताके कारण सब दुःख ही था। ग्रव मोहके नाशसे सर्व श्राकुलता दूर होने पर सर्व दुःखका नाश हुआ। तथा जिन कारणोंसे दुःख मान रहा था, वे कारण तो सर्व नष्ट हुए; श्रौर किन्हीं कारणोंसे किंचित् दुःख दूर होनेसे सुख मान रहा था सो ग्रव मूलहीमें दुःख नहीं रहा, इसलिये उन दुःखके उपचारोंका कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्यकी सिद्धि करना चाहे। उसकी सिद्धि स्वयमेव ही हो रही है।

इसीका विशेष ब्तलाते हैं :- वेदनीयमें ग्रसाताके उदयसे दुःखके कारण शरीरमें रोग, क्षुधादिक होते थे; ग्रब शरीर ही नहीं, तब कहाँ हो ? तथा शरीरकी ग्रनिष्ट ग्रवस्थाको कारण ग्राताप ग्रादि थे; परन्तु ग्रब शरीर बिना किसको कारण हो ? तथा बाह्य ग्रनिष्ट निमित्त बनते थे; परन्तु ग्रब इनके ग्रनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार दुःखके कारणोंका तो ग्रभाव हुग्रा।

तथा साताके उदयसे किंचित् दुःख मिटानेके कारण ग्रीषधि, भोजनादिक थे उनका प्रयोजन नहीं रहा है, ग्रीर इष्टकार्य पराधीन नहीं रहे हैं; इसलिये बाह्यमें भी मित्रादिकको इष्ट माननेका प्रयोजन नहीं रहा, इनके द्वारा दुःख मिटाना चाहता था ग्रीर इष्ट करना चाहता था; सो श्रव तो सम्पूर्ण दुःख नष्ट हुग्रा श्रीर सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हुग्रा।

तथा त्रायुके निमित्तसे जीवन-मरण था। वहाँ मरणसे दुःख मानता था; परन्तु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया इसलिये दुःखका कारण नहीं रहा। तथा द्रव्यप्राणोंको धारण किये कितने ही काल तक जीने-मरनेसे सुख मानता था, वहाँ भी नरक पर्यायमें दुःखकी विशेषतासे वहाँ नहीं जीना चाहता था; परन्तु अब इस सिद्धपर्यायमें द्रव्यप्राणके विना ही अपने चैतन्यप्राणसे सदाकाल जीता है और वहाँ दुःखका लवलेश भी नहीं रहा।

यहाँ प्रश्न है कि - केवलज्ञानके बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते ग्रौर यथार्थ भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्यादर्शनका त्याग कैसे बने ?

समाधान: — पदार्थोंका जानना, न जानना, ग्रन्यथा जानना तो ज्ञानावरएके ग्रनुसार है; तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे ग्राये — यह तो सत्य है। परन्तु जैसे (कोई) पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें ग्रन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़-सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता; तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि ग्रन्थथा जाने ग्रीर वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं; तथा उनको यदि यथार्थ जाने ग्रीर वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिये उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें ग्रन्थया जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड़-सुधार नहीं है, उससे मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता; तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि ग्रन्थया जाने ग्रीर वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिये उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं; तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने ग्रीर वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं।

यहाँ इतना जानना कि — अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थोंका न जानना या यथार्थ-अयथार्थ जानना हो उसमें ज्ञानकी हीनाधिकता होना इतना जीवका बिगाड़-सुधार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परन्तु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थोंका अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करनेसे जीवका कुछ और भी बिगाड़-सुधार होता है, इसलिये उसका निमित्त दर्शनमोह नामक कर्म है।

यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिये ज्ञानावरणहीके प्रनुसार श्रद्धान भासित होता है, यहाँ दर्शनमोहका विशेष निमित्त कैसे भासित होता है ?

समाधान: — प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरएका क्षयोपशम तो सर्व संज्ञी पंचेन्द्रियोंके हुग्रा है। परन्तु द्रव्यालगी मुनि ग्यारह ग्रङ्ग तक पढ़ते हैं तथा ग्रैवेयकके देव ग्रवधिज्ञानादियुक्त हैं, उनके ज्ञानावरएका क्षयोपशम बहुत होनेपर भी प्रयोजन-भूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता; ग्रौर तिर्यंचादिकको ज्ञानावरएका क्षयोपशम थोड़ा होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होता है। इसलिये जाना जाता है कि ज्ञानावरएके ही ग्रनुसार श्रद्धान नहीं होता; कोई ग्रन्य कर्म है ग्रौर वह दर्शनमोह है। उसके उदयसे जीवके मिथ्यादर्शन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका ग्रन्यथा श्रद्धान करता है।

# चौथा ग्रधिकार मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रका निरूपण

दोहा - इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिथ्याभाव। तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्ष उपाव।।

श्रव यहाँ संसार दुःखोंके बीजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं उनके स्वरूपका विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य है सो रोगके कारणोंको विशेषरूपसे कहें तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसारके कारणोंका विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करे, तब संसार रहित हो। इसलिये मिथ्यादर्शनादिकका विशेष निरूपण करते हैं:-

# मिथ्यादर्शनका स्वरूप

यह जीव अनादिसे कर्म सम्बन्ध सिहत है। उसको दर्शनमोहके उदयसे हुआ जो अतत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादर्शन है। क्योंकि तद्भाव सो तत्त्व, अर्थात् जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव-स्वरूप उसका नाम तत्त्व है। तत्त्व नहीं उसका नाम अतत्त्व है। इसिलये अतत्त्व है वह असत्य है; अतः इसीका नाम मिथ्या है। तथा 'ऐसे ही यह है' – ऐसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है।

यहाँ श्रद्धानहीका नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शनका शब्दार्थ सामान्य श्रवलोकन है तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी घातुका अर्थ श्रद्धान जानना। — ऐसा ही सर्वार्थसिद्धि नामक सूत्रकी टीकामें कहा है। क्योंकि सामान्य श्रवलोकन संसार-मोक्षका कारण नहीं होता; श्रद्धान ही संसार-मोक्षका कारण है, इसलिये संसार-मोक्षके कारणमें दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना।

तथा मिथ्यारूप जो दर्शन ग्रथीत् श्रद्धान, उसका नाम मिथ्यादर्शन है। जैसा वस्तुका स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश ग्रथीत् विपरीत ग्रभिप्राय, उसको लिये हुए मिथ्यादर्शन होता है।

चौथा ग्रधिकार ]

तथा सर्वथा सर्व कर्मबन्धका श्रभाव होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहिचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसारमें कर्मबन्धसे उत्पन्न दुःखोंको ही सहे; इसलिये मोक्षको जानना। इस प्रकार जीवादि सात तत्त्व जानना।

तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित् उन्हें जाने, परन्तु ऐसे ही हैं ऐसी प्रतीति न स्रायी तो जाननेसे क्या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्त्वोंका सत्य श्रद्धान करने पर ही दुःख होनेका स्रभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि होती है। इसलिये जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना।

तथा इनके विशेष भेद पुण्य-पापादिरूप हैं उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है, क्योंकि सामान्यसे विशेष बलवान है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं, इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुःख नहीं होता, सुख होता है; ग्रीर इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुःख होता है, सुख नहीं होता।

तथा इनके स्रतिरिक्त स्रन्य पदार्थ हैं वे स्रप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ सुख-दुःखका कारण नहीं है।

यहाँ प्रश्न उठता है कि - पहले जीव-ग्रजीव पदार्थ कहे उनमें तो सभी पदार्थ ग्रा गये; उनके सिवा ग्रन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें ग्रप्रयोजनभूत कहा है।

समाधान: — पदार्थ तो सब जीव-श्रजीवमें गिंभत हैं, परन्तु उन जीव-श्रजीवोंके विशेष बहुत हैं। उनमेंसे जिन विशेषों सिहत जीव-श्रजीवका यथार्थ श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो; तथा श्रयथार्थ श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान नहीं हो, इसलिये दुःख उत्पन्न हो; उन विशेषों सिहत जीव-श्रजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना।

तथा जिन विशेषों सिहत जीव-ग्रजीवका यथार्थ श्रद्धान करने या न करनेसे स्व-परका श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो या न हो – कोई नियम नहीं है; उन विशेषों सिहत जीव-ग्रजीव पदार्थ ग्रप्रयोजनभूत जानना।

जैसे - जीव ग्रीर शरीरका चैतन्य, मूर्त्तत्वादि विशेषोंसे श्रद्धान करना तो प्रयोजन-भूत है; ग्रीर मनुष्यादि पर्यायोंका तथा घट-पटादिका ग्रवस्था, ग्राकारादि विशेषसे श्रद्धान करना ग्रप्रयोजनभूत है। इसी प्रकार ग्रन्य जानना।

इस प्रकार कहे गये जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व उनके श्रयथार्थ श्रद्धानका नाम मिथ्यादर्शन जानना।

### प्रयोजनभूत-ग्रप्रयोजनभूत पदार्थ

यहाँ कोई पूछे कि - प्रयोजनभूत ग्रीर ग्रप्रयोजनभूत पदार्थ कीन हैं ?

समाधान: - इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दुःख न हो ग्रौर सुख हो। किसी जीवके ग्रन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तथा दुःखका न होना, सुखका होना एक ही है; क्योंकि दुःखका ग्रभाव वही सुख है ग्रौर इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान करनेसे होती है। कैसे?

सो कहते हैं: — प्रथम तो दुःख दूर करनेमें आपापरका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। यदि आपापरका ज्ञान नहीं हो तो अपनेको पिहचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करे ? अथवा आपापरको एक जानकर अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार करे तो अपना दुःख दूर कैसे हो ? अथवा अपनेसे पर भिन्न हैं, परन्तु यह परमें अहंकार-ममकार करे तो उससे दुःख ही होता है। आपापरका ज्ञान होनेपर ही दुःख दूर होता है। तथा आपापरका ज्ञान जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर ही होता है; क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीरादिक अजीव हैं।

यदि लक्षणादि द्वारा जीव-म्रजीवकी पहिचान हो तो म्रपनी मौर परकी भिन्नता भासित हो; इसलिये जीव-म्रजीवको जानना। म्रथवा जीव-म्रजीवका ज्ञान होने पर, जिन पदार्थोंके म्रन्यथा श्रद्धानसे दुःख होता था उनका यथार्थ ज्ञान होनेसे दुःख दूर होता है; इसलिये जीव-म्रजीवको जानना।

तथा दुःखका कारण तो कर्म वन्धन है ग्रीर उसका कारण मिथ्यात्वादिक ग्रास्रव हैं। यदि इनको न पहिचाने, इनको दुःखका मूल कारण न जाने तो इनका ग्रभाव कैसे करे ? ग्रीर इनका ग्रभाव नहीं करे तो कर्म वन्धन कैसे नहीं हो ? इसलिये दुःख ही होता है। ग्रथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं। यदि उन्हें ज्योंका त्यों नहीं जाने तो उनका ग्रभाव नहीं करे, तब दुःखी ही रहे; इसलिये ग्रास्रवको जानना।

तथा समस्त दुःखका कारण कर्म वन्धन है। यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होनेका उपाय नहीं करे, तव उसके निमित्तसे दुःखी हो; इसलिये वन्धको जानना।

तथा श्रास्त्रवका श्रभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब श्रास्त्रव ही रहे, उससे वर्त्तमान तथा श्रागामी दुःख ही होता है; इसलिये संवरको जानना।

तथा कथंचित् किंचित् कर्मवन्धका ग्रभाव करना उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्तिका उद्यमी नहीं हो, तव सर्वथा वन्ध ही रहे, जिससे दुःख ही होता है; इसलिये निर्जराको जानना।

हिलते हैं तब वह कार्य बनता है; ग्रथवा ग्रपनी इच्छाके बिना शरीर हिलता है तब ग्रपने प्रदेश भी हिलते हैं; यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूँ, मैं वस्तुका ग्रहएा करता हूँ ग्रथवा मैंने किया है – इत्यादिरूप मानता है।

तथा जीवके कषायभाव हों तब शरीरकी चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे – क्रोधादिक होनेपर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्यादि होनेपर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुषवेदादि होनेपर लिंगकाठिन्यादि हो जाते हैं; यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूँ। तथा शरीरमें शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्थाएँ होती हैं; उनके निमित्तसे मोहभाव द्वारा स्वयं सुख-दुःख मानता है; इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख-दुःख अपनेको ही हुए मानता है।

तथा शरीरके परमागुत्रोंका मिलना-बिछुड़ना स्रादि होनेसे स्रथवा उनकी स्रवस्था पलटनेसे या शरीर स्कन्धके खण्ड स्रादि होनेसे स्थूल—कृशादिक, बाल—वृद्धादिक स्रथवा स्रंगहीनादिक होते हैं स्रौर उसके स्रनुसार स्रपने प्रदेशोंका संकोच-विस्तार होता है; यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन स्रंगोंका भंग हुन्ना है – इत्यादिरूप मानता है।

तथा शरीरकी ग्रपेक्षा गित कुलादिक होते हैं उन्हें ग्रपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ – इत्यादिरूप मानता है। तथा शरीरका संयोग होने ग्रीर छूटनेकी ग्रपेक्षा जन्म-मरण होता है; उसे ग्रपना जन्म-मरण मानकर मैं उत्पन्न हुन्ना, मैं मरूँगा – ऐसा मानता है।

तथा शरीरहीकी अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीरकी उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता-पिता मानता है; जो शरीरको रमण कराये उसे अपनी रमणी मानता है; जो शरीरसे उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है; जो शरीरको उपकारी हो उसे मित्र मानता है; जो शरीरका बुरा करे उसे शत्रु मानता है – इत्यादिरूप मान्यता होती है।

श्रधिक क्या कहें ? जिस-तिस प्रकारसे श्रपनेको श्रौर शरीरको एक ही मानता है। इन्द्रियादिकके नाम तो यहाँ कहे हैं, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नहीं हैं। श्रचेत हुश्रा पर्यायमें श्रहंबुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है ? वह बतलाते हैं:-

इस म्रात्माको म्रनादिसे इन्द्रियज्ञान है; उससे स्वयं म्रमूत्तिक है वह तो भासित नहीं होता, परन्तु शरीर मूर्त्तिक है वही भासित होता है। ग्रौर ग्रात्मा किसीको म्रापरूप जानकर महंबुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक् भासित नहीं हुम्रा तब उनके समुदायरूप पर्यायमें ही महंबुद्धि धारण करता है।

#### मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति

त्रव, संसारी जीवोंके मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है; परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिये जाननेकी मुख्यतासे वर्णन करते हैं।

#### जोव-श्रजोवतत्त्व सम्बन्धी श्रयथार्थ श्रद्धान

ग्रनादिकालसे जीव है वह कर्मके निमित्तसे ग्रनेक पर्यायें धारण करता है। वहाँ पूर्व पर्यायको छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। तथा वह पर्याय एक तो स्वयं ग्रात्मा ग्रीर ग्रन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर उनसे एक पिण्ड बन्धानरूप है। तथा जीवको उस पर्यायमें – 'यह मैं हूँ' – ऐसी ग्रहंबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है ग्रीर विभाव कोधादिक है ग्रीर पुद्गलपरमाणुग्रोंके वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादि स्वभाव हैं – उन सबको ग्रपना स्वरूप मानता है।

'ये मेरे हैं' – इस प्रकार उनमें ममत्वबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिककी तथा कोधादिककी ग्रधिकता-हीनतारूप ग्रवस्था होती है ग्रौर पुद्गल-परमागुग्रोंकी वर्णादि पलटने रूप ग्रवस्था होती है उन सबको ग्रपनी ग्रवस्था मानता है। 'यह मेरी ग्रवस्था है' – ऐसी ममत्वबुद्धि करता है।

तथा जीव ग्रीर शरीरके नैमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये जो किया होती है उसे ग्रपनी मानता है। ग्रपना दर्शन-ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्तिको निमित्तमात्र शरीरके ग्रंगरूप स्पर्शनादि द्रव्यइन्द्रियाँ हैं; यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि – हाथ ग्रादिसे मैंने स्पर्श किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे सूँघा, नेत्रसे देखा, कानोंसे सुना। मनोवर्गणारूप ग्राठ पंखुड़ियोंके फूले कमलके ग्राकारका हृदयस्थानमें द्रव्यमन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीरका ग्रंग है; उसके निमित्त होनेपर स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्यमनको ग्रीर ज्ञानको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मनसे जाना।

तथा ग्रपनेको बोलनेकी इच्छा होती है तब ग्रपने प्रदेशोंको जिस प्रकार वोलना बने उस प्रकार हिलाता है, तब एकक्षेत्रावगाह सम्बन्धके कारण शरीरके ग्रंग भी हिलते हैं। उनके निमित्तसे भाषावर्गणारूप पुद्गल वचनरूप परिणमित होते हैं; यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ।

तथा अपनेको गमनादि कियाकी या वस्तु ग्रहणादिककी इच्छा होती है तव अपने प्रदेशोंको जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एकक्षेत्रावगाहके कारण शरीरके श्रंग इस प्रकार भ्रास्नवतत्त्वका भ्रयथार्थ ज्ञान होनेपर भ्रयथार्थ श्रद्धान होता है। बंधतत्त्व सम्बन्धी भ्रयथार्थ श्रद्धान

तथा इन ग्रास्रवभावोंसे ज्ञानावरणादि कर्मोंका बन्ध होता है। उनका उदय होनेपर ज्ञान-दर्शनकी हीनता होना, मिथ्यात्व-कषायरूप परिणमन होना, चाहा हुग्रा न होना, सुख-दु:खकाकारण मिलना, शरीरसंयोग रहना, गित-जाित-शरीरादिका उत्पन्न होना, नीच-उच्च कुलका पानाहोता है। इनके होनेमें मूलकारण कर्म है, उसे यह पहिचानता नहीं है, क्योंिक वह सूक्ष्म है, इसे दिखायी नहीं देता; तथा वह इसको इन कार्योंका कर्त्ता दिखायी नहीं देता; इसिलये इनके होनेमें या तो ग्रपनेको कर्त्ता मानता है या किसी ग्रीरको कर्त्ता मानता है। तथा ग्रपना या ग्रन्यका कर्त्तापना भासित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है।

इस प्रकार बन्धतत्त्वका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

संवरतत्त्व सम्बन्धी श्रयथार्थं श्रद्धान

तथा ग्रास्रवका ग्रभाव होना सो संवर है। जो ग्राश्रवको यथार्थ नहीं पहिचाने उसे संवरका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे – किसीके ग्रहितरूप ग्राचरण है; उसे वह ग्रहितरूप भासित न हो तो उसके ग्रभावको हितरूप कैसे माने ? जैसे – जीवको ग्राश्रवकी प्रवृत्ति है; इसे वह ग्रहितरूप भासित न हो तो उसके ग्रभावरूप संवरको कैसे हितरूप माने ?

तथा ग्रनादि से इस जीवको ग्रास्रवभाव ही हुग्रा है, संवर कभी नहीं हुग्रा, इसिलये संवरका होना भासित नहीं होता। संवर होनेपर सुख होता है वह भासित नहीं होता। संवरसे ग्रागामी कालमें दुःख नहीं होगा वह भासित नहीं होता। इसिलये ग्रास्रवका तो संवर करता नहीं है ग्रीर उन ग्रन्य पदार्थोंको दुःखदायक मानता है, उन्हींके न होनेका उपाय किया करता है; परन्तु वे ग्रपने ग्राधीन नहीं हैं। वृथा ही खेदिखन्न होता है।

इस प्रकार संवरतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान होता है।

#### निर्जरातत्त्व सम्बन्धी श्रयथार्थं श्रद्धान

तथा बन्धका एकदेश श्रभाव होना सो निर्जरा है। जो बन्धको यथार्थ नहीं पहिचाने उसे निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैंसे – भक्षरा किये हुए विष श्रादिकसे दु:खका होना न जाने तो उसे नष्ट करनेके उपायको कैसे भला जाने ? उसी प्रकार बन्धनरूप किये कर्मोंसे दु:ख होना न जाने तो उनकी निर्जराके उपायको कैसे भला जाने ?

तथा इस जीवको इन्द्रियों द्वारा सूक्ष्मरूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है श्रीर उनमें दु:खोंके कारए।भूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है; इसिलये अन्य पदार्थींके ही निमित्तको दु:खदायक जानकर उनका ही अभाव करनेका उपाय करता है, परन्तु वे

तथा ग्रपनेको ग्रौर शरीरको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बहुत हैं इसलिये भिन्नता भासित नहीं होती । श्रौर जिस विचार द्वारा भिन्नता भासित होती है वह मिथ्यादर्शनके जोरसे हो नहीं सकता; इसलिये पर्यायमें ही अहंबुद्धि पायी जाती है।

तथा मिथ्यादर्शनसे यह जीव कदाचित् बाह्यसामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी ग्रपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महलं, किंकर ग्रादि प्रत्यक्ष ग्रपनेसे भिन्न ग्रीर सदाकाल ग्रपने ग्राघीन नहीं ऐसे स्वयंको भासित होते हैं; तथापि उनमें ममकार करता है।

पुत्रादिकमें 'ये हैं सो मैं ही हूँ' ऐसी भी कदाचित् भ्रमबुद्धि होती है। तथा मिथ्यादर्शनसे शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही भासित होता है। अनित्यको नित्य मानता है, भिन्नको अभिन्न मानता है, दुःखके कारएाको सुखका कारएा मानता है, दुःखको सुख मानता है – इत्यादि विपरीत भासित होता है।

इस प्रकार जीव-म्रजीवतत्त्वोंका स्रयथार्थ ज्ञान होनेपर स्रयथार्थ श्रद्धान होता है। श्रास्रवतत्त्व सम्बन्धी श्रयथार्थं श्रद्धान

तथा इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व-कषायादिभाव होते हैं, उनको भ्रपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधिसे हुए नहीं जानता । दर्शन-ज्ञान उपयोग स्रौर ये स्रास्नवभाव उनको एक मानता है; क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिरामन एक ही कालमें होता है, इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता श्रौर भिन्नपना भासित होनेका कारएा जो विचार है सो मिथ्यादर्शनके बलसे हो नहीं सकता।

तथा ये मिथ्यात्व-कषायभाव स्राकुलता सिहत हैं इसिलये वर्त्तमान दुःखमय हैं ग्रीर कर्मवन्धके कारएा हैं इसलिये त्रागामी कालमें दुःख उत्पन्न करेंगे – ऐसा उन्हें नहीं मानता श्रीर भला जान इन भावोंरूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दुःखी तो श्रपने इन मिथ्यात्व-कषायभावोंसे होता है श्रोर वृथा ही ग्रीरोंको दुःख उत्पन्न करनेवाले मानता है। जैसे - दुः खी तो मिथ्याश्रद्धानसे होता है, परन्तु अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दु:खदायक मानता है। तथा दु:खी तो कोधसे होता है, परन्तु जिससे कोध किया हो उसको दुःखदायक मानता है। दुःखी तो लोभसे होता है, परन्तु इष्ट वस्तुकी श्रप्राप्तिको दुःखदायक मानता है। – इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना।

तथा इन भावोंका जैसा फल श्राता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रतासे नरकादि होते हैं तथा मन्दतासे स्वर्गादि होते हैं, वहाँ अधिक-कम आकुलता होती है। ऐसा भासित नहीं होता है इसलिये वे बुरे नहीं लगते। कारए। यह है कि – वे ग्रपने किये भासित होते हैं इसलिये उनको बुरे कैसे माने ?

#### मिथ्याज्ञानका स्वरूप

ग्रव मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहते हैं: — प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंको ग्रयथार्थ जाननेका नाम मिथ्याज्ञान है। उसके द्वारा उनको जाननेमें संशय, विपर्यय, ग्रनध्यवसाय होता है। वहाँ, 'ऐसे है कि ऐसे है ?' — इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सिहत दोरूप ज्ञान उसका नाम संशय है। जैसे — 'मैं ग्रात्मा हूँ कि शरीर हूँ ?' — ऐसा जानना। तथा 'ऐसा ही है' इस प्रकार वस्तुस्वरूपसे विरुद्धता सिहत एकरूप ज्ञान उसका नाम विपर्यय है। जैसे — 'मैं शरीर हूँ' — ऐसा जानना। तथा 'कुछ है' ऐसा निर्धाररिहत विचार उसका नाम ग्रनध्यवसाय है। जैसे — 'मैं कोई हूँ' — ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंमें संशय, विपर्यय, ग्रनध्यवसायरूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्याज्ञान है।

तथा ग्रप्रयोजनभूत पदार्थोंको यथार्थ जाने या ग्रयथार्थ जाने उसकी ग्रपेक्षा मिथ्या-ज्ञान-सम्यग्ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि रस्सीको रस्सी जाने तो सम्यग्ज्ञान नाम नहीं होता, ग्रौर सम्यग्दृष्टि रस्सीको साँप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम नहीं होता।

यहाँ प्रश्न है कि - प्रत्यक्ष सच्चे-भूठे ज्ञानको सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कैसे न कहें ?

समाधान: — जहाँ जाननेहीका — सच-भूठका निर्धार करनेका — प्रयोजन हो वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच-भूठ जाननेकी अपेक्षा ही सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे — प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके वर्णनमें कोई पदार्थ होता है; उसके सच्चे जाननेरूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है और संशयादिरूप जाननेको अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार-मोक्षके कारणभूत सच-भूठ जाननेका निर्धार करना है; वहाँ रस्सी, सर्पादिकका यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार-मोक्षका कारण नहीं है, इसलिये उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंके ही जाननेकी अपेक्षा सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कहे हैं।

इसी ग्रभिप्रायसे सिद्धान्तमें मिथ्याद्दष्टिके तो सर्व जाननेको मिथ्याज्ञान ही कहा ग्रौर सम्यग्दष्टिके सर्व जाननेको सम्यग्ज्ञान कहा ।

यहाँ प्रश्न है कि - मिथ्याद्दष्टिको जीवादि तत्त्वोंका ग्रयथार्थ जानना है, उसे मिथ्याज्ञान कहो; परन्तु रस्सी, सर्पादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्ज्ञान कहो?

समाधान: — मिथ्याद्दष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता-ग्रसत्ताका विशेष नहीं है; इसलिये कारणविपर्यय व स्वरूपविपर्यय व भेदाभेदविपर्ययको उत्पन्न करता है। वहाँ जिसे जानता है उसके मूलकारणको नहीं पहिचानता, ग्रन्यथा कारण मानता है; वह तो कारणविपर्यय है। तथा जिसे जानता है उसके मूलवस्तुत्वरूप स्वरूपको नहीं पहिचानता, श्रपने श्राधीन नहीं हैं। तथा कदाचित् दुःख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य वनता है तो वह भी कर्मके श्रनुसार बनता है। इसलिये उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है।

इस प्रकार निर्जरातत्त्वका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थ श्रद्धान होता है। मोक्षतत्त्व सम्बन्धी ग्रयथार्थ श्रद्धान

तथा सर्व कर्मबन्धके ग्रभावका नाम मोक्ष है। जो बन्धको तथा बन्धजनित सर्व दुःखोंको नहीं पहिचाने उसको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे – किसीको रोग है; वह उस रोगको तथा रोगजनित दुःखको न जाने तो सर्वथा रोगके ग्रभावको कैसे भला माने ? उसी प्रकार इसके कर्मबन्धन है; यह उस बन्धनको तथा वन्धजनित दुःखको न जाने तो सर्वथा वन्धके ग्रभावको कैसे भला जाने ?

तथा इस जीवको कर्मोंका और उनकी शक्तिका तो ज्ञान है नहीं; इसलिये वाह्य पदार्थोंको दुःखका कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करनेका उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि — सर्वथा दुःख दूर होनेका कारण इष्ट सामग्रियोंको जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परन्तु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह वृथा ही खेद करता है।

इस प्रकार मिथ्यादर्शनसे मोक्षतत्त्वका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेसे ग्रयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनके कारण जीवादि सात तत्त्वोंका जो कि प्रयोजनभूत हैं उनका ग्रयथार्थ श्रद्धान करता है।

# पुण्य-पाप सम्बन्धी श्रयथार्थ श्रद्धान

तथा पुण्य-पाप हैं सो इन्हींके विशेष हैं ग्रीर इन पुण्य-पापकी एक जाति है; तथापि मिथ्यादर्शनसे पुण्यको भला जानता है, पापको बुरा जानता है। पुण्यसे ग्रपनी इच्छानुसार किंचित् कार्य बने, उसको भला जानता है ग्रीर पापसे इच्छानुसार कार्य नहीं बने, उसको बुरा जानता है; परन्तु दोनों ही ग्राकुलता के कारण हैं इसलिये बुरे ही हैं।

तथा यह ग्रंपनी मान्यतासे वहाँ सुख-दुःख मानता है। परमार्थसे जहाँ ग्राकुलता है वहाँ दुःख ही है; इसलिये पुण्य-पापके उदयको भला-बुरा जानना भ्रम ही है।

तथा कितने ही जीव कदाचित् पुण्य-पापके कारण जो गुभ-त्रगुभभाव उन्हें भला-बुरा जानते हैं वह भी भ्रम ही है; क्योंकि दोनों ही कर्मवन्यनके कारण हैं।

इस प्रकार पुण्य-पापका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

इस प्रकार ग्रतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कहा । यह ग्रसत्यरूप है इसलिये इसीका नाम मिथ्यात्व है ग्रीर यह सत्यश्रद्धानसे रहित है इसलिये इसीका नाम ग्रदर्शन है।

50

दुः खके तथा सुखके कारए।भूत पदार्थोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति हो; वहाँ जिसको ग्रसातावेदनीयका उदय हो वह दुः खके कारए।भूत जो हों उन्हींका वेदन करता है, सुखके कारए।भूत पदार्थोंका वेदन नहीं करता। यदि सुखके कारए।भूत पदार्थोंका वेदन करे तो सुखी हो जाये, ग्रसाताका उदय होनेसे हो नहीं सकता। इसिलये यहाँ दुः खके कारए।भूत ग्रीर सुखके कारए।भूत पदार्थोंके वेदनमें ज्ञानावरए।का निमित्त नहीं है, ग्रसाता-साता का उदय ही कारए।भूत है। उसी प्रकार जीवमें प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व तथा ग्रप्रयोजनभूत ग्रन्थको यथार्थ जाननेकी शक्ति होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय होता है वह तो ग्रप्रयोजनभूत हों उन्हींका वेदन करता है, जानता है; प्रयोजनभूतको नहीं जानता। यदि प्रयोजनभूतको जाने तो सम्यग्दर्शन होजाये, परन्तु वह मिथ्यात्वका उदय होने पर हो नहीं सकता; इसिलये यहाँ प्रयोजनभूत ग्रीर ग्रप्रयोजनभूत पदार्थोंको जाननेमें ज्ञानावरए।का निमित्त नहीं है; मिथ्यात्वका उदय-ग्रनुदय ही कारए।भूत है।

यहाँ ऐसा जानना कि — जहाँ एकेन्द्रियादिकमें जीवादितत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न हो, वहाँ तो ज्ञानावरएका उदय और मिथ्यात्वके उदयसे हुम्रा मिथ्यादर्शन इन दोनोंका निमित्त है। तथा जहाँ संज्ञी मनुष्यादिकमें क्षयोपशमादि लब्धि होनेसे शक्ति हो और न जाने, वहाँ मिथ्यात्वके उदयका ही निमित्त जानना।

इसलिये मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरणको नहीं कहा, मोहके उदयसे हुन्रा भाव वही कारण कहा है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि — ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले मिथ्याज्ञान कहो बादमें मिथ्यादर्शन कहो ?

समाधान: – है तो ऐसा ही; जाने बिना श्रद्धान कैसे हो ? परन्तु मिथ्या ग्रौर सम्यक् – ऐसी संज्ञा ज्ञानको मिथ्यादर्शन ग्रौर सम्यग्दर्शनके निमित्तसे होती है । जैसे – मिथ्याद्दि ग्रौर सम्यग्द्दि सुवर्णादि पदार्थोंको जानते तो समान हैं; (परन्तु) वही जानना मिथ्याद्दिके मिथ्याज्ञान नाम पाता है ग्रौर सम्यग्द्दिके सम्यग्ज्ञान नाम पाता है । इसी प्रकार सर्व मिथ्याज्ञान ग्रौर सम्यग्ज्ञानको मिथ्यादर्शन ग्रौर सम्यग्दर्शन कारण जानना।

इसलिये जहाँ सामान्यतया ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना ग्रौर श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बादमें कहना। तथा जहाँ मिथ्या-सम्यक् ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना ग्रौर ज्ञान कार्यभूत है उसे बादमें कहना।

फिर प्रश्न है कि — ज्ञान-श्रद्धान तो युगपत् होते हैं, उनमें कारण-कार्यपना कैसे कहते हो ? श्रन्यथास्वरूप मानता है; वह स्वरूपविपर्यय है। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे श्रभिन्न है – ऐसा नहीं पहिचानता, श्रन्यथा भिन्न-ग्रभिन्नपना मानता है; सो भेदाभेदविपर्यय है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टिके जाननेमें विपरीतता पायी जाती है।

जैसे मतवाला माताको पत्नी मानता है, पत्नीको माता मानता है; उसी प्रकार मिथ्याद्दिक अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी कालमें मतवाला माताको माता भीर पत्नीको पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सिंहत जानना नहीं होता, इसलिये उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता; उसी प्रकार मिथ्याद्दि किसी कालमें किसी पदार्थको सत्य भी जाने, तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सिंहत जानना नहीं होता; अथवा सत्य भी जाने, परन्तु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है; इसलिये उसके सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता।

इस प्रकार मिथ्याद्दष्टिके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि – इस मिथ्याज्ञानका कारएा कीन है?

समाधान: —मोहके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है, सम्युक्तव नहीं होता; वह इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे – विषके संयोगसे भोजनको भी विषरूप कहते हैं वैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पाता है।

यहाँ कोई कहे कि - ज्ञानावरएको निमित्त क्यों नहीं कहते ?

समाधान: — ज्ञानावरणके उदयसे तो ज्ञानके श्रभावरूप श्रज्ञानभाव होता है तथा उसके क्षयोपशमसे किंचित् ज्ञानरूप मित-श्रादिज्ञान होते हैं। यदि इनमेंसे किसीको मिथ्या- ज्ञान, किसीको सम्यग्ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्याहिष्ट तथा सम्यग्हिष्टिके पाये जाते हैं, इसिलये उन दोनोंके मिथ्याज्ञान तथा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव हो जायेगा श्रीर वह सिद्धान्तसे विरुद्ध होता है, इसिलये ज्ञानावरणका निमित्त नहीं वनता।

यहाँ फिर पूछते हैं कि - रस्सी, सर्पादिकके ग्रयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण कीन है ? उसहीको जीवादि तत्त्वोंके ग्रयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण कहो ?

उत्तर: — जाननेमें जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरएके उदयसे होता है; और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरएके क्षयोपश्रमसे होता है। जैसे कि — रस्सीको सर्प जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका वाधककारएका उदय है इयलिये अयथार्थ जानता है; तथा रस्सीको रस्सी जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारए क्षयोपश्रम है इसलिये यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादितत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्तिहोने या न होनेमें तो ज्ञानावरएहीका निमित्त है; परन्तु जैसे किसी पुरुपको क्षयोपश्रमसे चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता ? उसी प्रकार पदार्थ परिएामित होते हैं श्रौर यह जीव उनका श्रनुसरए करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिएामित कर रहा हूँ परन्तु वह श्रसत्य मानता है; यदि उसके परिएामानेसे परिएामित होते हैं तो वे वैसे परिएामित नहीं होते तब क्यों नहीं परिएामाता ? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थका परिएामन कदाचित् ऐसे ही बन जाय तब होता है। बहुत परिएामन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि श्रपने करनेसे किसीका सद्भाव या श्रभाव होता नहीं।

तथा यदि अपने करनेसे सद्भाव-अभाव होते ही नहीं तो कषायभाव करनेसे क्या हो ? केवल स्वयं ही दुःखी होता है । जैसे – किसी विवाहादि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्त्ता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुःखी होता है – उसी प्रकार जानना ।

इसलिये कषायभाव करना ऐसा है जैसे जलका बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिये इन कषायोंकी प्रवृत्तिको मिथ्याचारित्र कहते हैं।

#### इष्ट-ग्रनिष्टकी मिथ्या कल्पना

तथा कषायभाव होते हैं सो पदार्थोंको इष्ट-श्रनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इष्ट-ग्रनिष्ट मानना भी मिथ्या है; क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट-ग्रनिष्ट है नहीं।

कैसे ? सो कहते हैं :- जो अपनेको सुखदायक - उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं; अपनेको दुःखदायक - अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोकमें सर्व पदार्थ अपने-अपने स्वभावके ही कर्ता हैं, कोई किसीको सुख-दुःखदायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिगामोंमें उन्हें सुखदायक - उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुःखदायक - अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है; क्योंकि एक ही पदार्थ किसीको इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे - जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। सूकरादि को विष्टा इष्ट लगती है, देवादिको अनिष्ट लगती है। किसीको मेघवर्षा इष्ट लगती है, किसीको अनिष्ट लगती है। - इसी प्रकार अन्य जानना।

तथा इसी प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्थ किसी कालमें इष्ट लगता है, किसी कालमें अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे इष्ट मानता है, वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है – इत्यादि जानना। जैसे – शरीर इष्ट है, परन्तु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है; पुत्रादिक इष्ट हैं, परन्तु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं – इत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे अनिष्ट मानता है, वह

समाधान: - वह हो तो वह हो - इस ग्रपेक्षा कारणकार्यपना होता है। जैसे - दीपक ग्रीर प्रकाश युगपत् होते हैं; तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिये दीपक कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान-श्रद्धानके है। ग्रथवा मिथ्यादर्शन-मिथ्याज्ञान के व सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानके कारण-कार्यपना जानना।

फिर प्रश्न है कि – मिथ्यादर्शनके संयोगसे ही मिथ्याज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्यादर्शनको ही संसारका कारण कहना था, मिथ्याज्ञानको अलग किसलिये कहा ?

समाधान: — ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके क्षयोपशमसे हुए यथार्थ ज्ञानमें कुछ विशेष नहीं है तथा वह ज्ञान केवलज्ञानमें भी जा मिलता है, जैसे नदी समुद्रमें मिलती है। इसलिये ज्ञानमें कुछ दोष नहीं है। परन्तु क्षयोपशम ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेयमें लगता है; और इस मिथ्यादर्शनके निमित्तसे वह ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें तो लगता है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका यथार्थ निर्णय करनेमें नहीं लगता। सो यह ज्ञानमें दोष हुआ; इसे मिथ्याज्ञान कहा। तथा जीवादितत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान नहीं होता सो यह श्रद्धानमें दोष हुआ; इसे मिथ्यादर्शन कहा। ऐसे लक्षणभेदसे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञानको भिन्न कहा।

इस प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहा । इसीको तत्त्वज्ञानके स्रभावसे स्रज्ञान कहते हैं स्रौर स्रपना प्रयोजन नहीं साधता इसलिये इसीको कुज्ञान कहते हैं ।

### मिथ्याचारित्रका स्वरूप

श्रव मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते हैं: — चारित्रमोहके उदयसे जो कषायभाव होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ श्रपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नहीं है, भूठी पर-स्वभावरूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है; इसलिये इसका नाम मिथ्याचारित्र है।

वही बतलाते हैं: — ग्रपना स्वभाव तो दृष्टा-ज्ञाता है; सो स्वयं केवल देखनेवाला जाननेवाला तो रहता नहीं है, जिन पदार्थों को देखता-जानता है उनमें इष्ट-ग्रनिष्टपना मानता है, इसलिये रागी-द्वेषी होकर किसीका सद्भाव चाहता है, किसीका ग्रभाव चाहता है। परन्तु उनका सद्भाव या ग्रभाव इसका किया हुग्रा होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कर्त्ता-हर्त्ता है नहीं, सर्वद्रव्य ग्रपने-ग्रपने स्वभावरूप परिग्णिमत होते हैं; यह वृथा ही कषायभावसे ग्राकुलित होता है।

तथा कदाचित् जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिएामित हो तो वह अपने परिएामानेसे तो परिएामित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और वालक उसे धनका देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ तो वह असत्य मानता है; यदि उसके चलानेसे

ग्रनिष्ट हैं नहीं ग्रौर यह इष्ट-ग्रनिष्ट मानकर राग-द्वेष करता है, इसलिये इस परिएामनको मिथ्या कहा है। मिथ्यारूप जो परिएामन, उसका नाम मिथ्याचारित्र है।

#### राग-द्वेषका विधान व विस्तार

ग्रबं, इस जीवके राग-द्वेष होते हैं, उनका विधान ग्रौर विस्तार बतलाते हैं:-

प्रथम तो इस जीवको पर्यायमें ग्रहंबुद्धि है सो ग्रपनेको ग्रौर शरीरको एक जानकर प्रवर्तता है। तथा इस शरीरमें ग्रपनेको सुहाये ऐसी इष्ट ग्रवस्था होती है उसमें राग करता है; ग्रपनेको न सुहाये ऐसी ग्रिनष्ट ग्रवस्था होती है उसमें द्वेष करता है। तथा शरीरकी इष्ट ग्रवस्थाके कारए।भूत बाह्य पदार्थोंमें तो राग करता है ग्रौर उसके घातकोंमें द्वेष करता है। तथा शरीरकी ग्रिनष्ट ग्रवस्थाके कारए।भूत बाह्य पदार्थोंमें तो द्वेष करता है ग्रौर उनके घातकों में राग करता है। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारए।भूत ग्रन्य पदार्थों से राग करता है। तथा जिन बाह्य पदार्थों द्वेष करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारए। व घातक ग्रन्य पदार्थों राग-द्वेष करता है। तथा जिनसे द्वेष है उनके कारए। व घातक ग्रन्य पदार्थों द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग-द्वेष की परम्परा प्रवर्तती है।

तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाको कारए नहीं हैं उनमें भी रागद्वेष करता है। जैसे — गाय आदिको बच्चोंसे कुछ शरीरका इष्ट नहीं होता तथापि वहाँ राग
करते हैं और कुत्ते आदिको बिल्ली आदिसे कुछ शरीरका अनिष्ट नहीं होता तथापि वहाँ द्वेष
करते हैं। तथा कितने ही वर्ण, गंध, शब्दादिके अवलोकनादिकसे शरीरका इष्ट नहीं होता
तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्णादिकके अवलोकनादिकसे शरीरको अनिष्ट नहीं
होता तथापि उनमें द्वेष करता है। — इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थीमें राग-द्वेष होता है।

तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण ग्रीर घातक ग्रन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। ग्रीर जिनसे द्वेष करता है उनके कारण ग्रीर घातक ग्रन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग-द्वेषकी परम्परा प्रवर्तती है।

यहाँ प्रश्न है कि — अन्य पदार्थोंमें तो राग-द्वेष करनेका प्रयोजन जाना, परन्तु प्रथम ही मूलभूत शरीरकी अवस्थामें तथा जो शरीरकी अवस्थाको कारण नहीं है उन पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्ट माननेका प्रयोजन क्या है ?

समाधान :- जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं उनमें भी प्रयोजन विचारकर राग-द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमें विना ही प्रयोजन भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे - गाली अनिष्ट लगती है, परन्तु ससुरालमें इष्ट लगती है। इत्यादि जानना।

इस प्रकार पदार्थमें इष्ट-ग्रनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थमें इष्ट-ग्रनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभीको इष्ट ही होता ग्रौर जो ग्रनिष्ट होता वह ग्रनिष्ट ही होता; परन्तु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट-ग्रनिष्ट मानता है सो यह कल्पना भूठी है।

तथा पदार्थ सुखदायक — उपकारी या दुःखदायक — अनुपकारी होता है सो अपनेआप नहीं होता, परन्तु पुण्य-पापके उदयानुसार होता है। जिसके पुण्यका उदय होता
है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक — उपकारी होता है और जिसके पापका उदय
होता है उसे पदार्थों का संयोग दुःखदायक — अनुपकारी होता है। — ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं।
किसीको स्त्री-पुत्रादिक सुखदायक हैं, किसीको दुःखदायक हैं; किसीको व्यापार करनेसे
लाभ है, किसीको नुकसान है; किसीके शत्रु भी दास होजाते हैं; किसीके पुत्र भी अहितकारी होता है। इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट-अनिष्ट नहीं होते,
परन्तु कर्मोदयके अनुसार प्रवर्तते हैं। जैसे किसीके नौकर अपने स्वामीके कहे अनुसार
किसी पुरुषको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरोंका कर्त्तव्य नहीं है, उनके
स्वामीका कर्त्तव्य है। कोई नौकरोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो भूठ है। उसी प्रकार
कर्मके उदयसे प्राप्त हुए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई
पदार्थोंका कर्त्तव्य नहीं है, कर्मका कर्त्तव्य है। यदि पदार्थोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो भूठ है।

इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थोंको इष्ट-ग्रनिष्ट मानकर उनमें राग-द्वेष करना मिथ्या है।

यहाँ कोई कहे कि - वाह्य वस्तुश्रोंका संयोग कर्मनिमित्तसे वनता है, तव कर्मोंमें तो राग-द्वेष करना ?

समाधान: - कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख-दुःख देनेकी इच्छा नहीं है। तथा वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिएामित होते नहीं हैं, इसके भावोंके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं। जैसे - कोई ग्रपने हाथसे पत्थर लेकर ग्रपना सिर फोड़ ले तो पत्यरका क्या दोप है ? उसी प्रकार जीव ग्रपने रागादिक भावोंसे पुद्गलको कर्मरूप परिएामित करके ग्रपना वुरा करे तो कर्मका क्या दोप है ? इसलिये कर्मसे भी राग-द्वेप करना मिथ्या है।

इस प्रकार परद्रव्योंको इष्ट-ग्रनिष्ट मानकर राग-द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट-ग्रनिष्ट होते ग्रौर वहाँ राग-द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता; वे तो इष्ट-

उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही बारह प्रकारका असंयम या अविरित है। कषायभाव होनेपर ऐसे कार्य होते हैं इसलिये मिथ्याचारित्रका नाम असंयम या अविरित जानना। तथा इसीका नाम अवत जानना — क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अबहा, परिग्रह — इन पापकार्योंमें प्रवृत्तिका नाम अवत है। इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है। प्रमत्तयोग है वह कषायमय है इसलिये मिथ्याचारित्रका नाम अवत भी कहा जाता है।

ऐसे मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहा ।

इसप्रकार इस संसारी जीवके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप परिएामन भ्रानादिसे पाया जाता है। ऐसा परिएामन एकेन्द्रियादि असंज्ञी पर्यन्त तो सर्व जीवोंके पाया जाता है। तथा संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें सम्यग्दिष्टिको छोड़कर अन्य सर्व जीवोंके ऐसा ही परिएामन पाया जाता है। परिएामनमें जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहाँ जानना। जैसे — एकेन्द्रियादिकोंको इन्द्रियादिककी हीनता-अधिकता पाई जाती है। और धनपुत्रादिकका सम्बन्ध मनुष्यादिकको ही पाया जाता है। इन्हींके निमित्तसे मिथ्यादर्शनादिकका वर्णन किया है। उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना।

तथा एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिकका नाम नहीं जानते; परन्तु उस नामके अर्थरूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे परिएामन पाया जाता है। जैसे — मैं स्पर्शनसे स्पर्श करता हूँ। शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उसरूप परिएामित होता है। तथा मनुष्यादिक कितने ही नाम भी जानते हैं अरीर उनके भावरूप परिएामन करते हैं — इत्यादि विशेष सम्भव हैं उन्हें जान लेना।

#### मोहकी महिमा

ऐसे ये मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवके अनादिसे पाये जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किये हैं। देखो इसकी महिमा, कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाये मोहके उदयसे स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। तथा मनुष्यादिकको सत्यविचार होनेके कारण मिलनेपर भी सम्यक्परिणमन नहीं होता; श्रीर श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बने, वे बारम्बार समकायें, परन्तु यह कुछ विचार नहीं करता। तथा स्वयंको भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता श्रीर श्रन्यथा ही मानता है। किस प्रकार ? सो कहते हैं:—

मरण होनेपर शरीर-श्रात्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीरको छोड़कर ग्रात्मा श्रन्य शरीर धारण करता है; वहाँ व्यन्तरादिक श्रपने पूर्वभवका सम्बन्ध प्रगट करते देखे जाते हैं; परन्तु इसको शरीरसे भिन्नबुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री-पुत्रादिक श्रपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं; उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखायी देते हैं;

राग-द्वेष करता है ग्रौर उन्हींके ग्रर्थ श्रन्यसे राग-द्वेष करता है, इसलिये सर्व राग-द्वेष परिएातिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

यहाँ प्रश्न है कि — शरीरकी अवस्था एवं बाह्य पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्ट माननेका प्रयोजन तो भासित नहीं होता और इष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता; सो कारए। क्या है ?

समाधान: — इस जीवके चारित्रमोहके उदयसे राग-द्वेषभाव होते हैं श्रौर वे भाव किसी पदार्थके ग्राश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे — राग हो तो किसी पदार्थमें होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थमें होता है। — इस प्रकार उन पदार्थों के श्रौर राग-द्वेषके निमित्त- नैमित्तिक सम्बन्ध है। वहाँ विशेष इतना है कि — कितने ही पदार्थ तो मुख्यरूपसे रागके कारण हैं ग्रौर कितने ही पदार्थ मुख्यरूपसे द्वेषके कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसीको किसी कालमें द्वेषके कारण होते हैं।

यहाँ इतना जानना — एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये सो रागादिक होनेमें अन्तरंग कारण मोहका उदय है वह तो बलवान है और बाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान नहीं है। महा मुनियोंको मोह मन्द होनेसे बाह्य पदार्थोंका निमित्त होनेपर भी राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पापी जीवोंको मोह तीन्न होनेसे वाह्य कारण न होनेपर भी उनके संकल्पहीसे राग-द्वेष होते हैं। इसलिये मोहका उदय होनेसे रागादिक होते हैं। वहाँ जिस बाह्य पदार्थके आश्रयसे रागभाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजनसहित इष्टबुद्धि होती है। तथा जिस पदार्थके आश्रयसे द्वेषभाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजनसहित अनिष्टबुद्धि होती है। इसलिये मोहके उदयसे पदार्थोंको इष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता।

इस प्रकार पदार्थोंमें इष्ट-ग्रनिष्टबुद्धि होनेपर जो राग-द्वेषरूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना।

तथा इन राग-द्वेषोंहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रित, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं; वे सब इस मिय्या-चारित्रहीके भेद जानना । इनका वर्णन पहले किया ही है ।

तथा इस मिथ्याचारित्रमें स्वरूपाचरणचारित्रका ग्रभाव है, इसलिये इसका नाम ग्रचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं ग्रथवा विरक्त नहीं हैं, इसलिये इसीका नाम ग्रसंयम कहा जाता है या ग्रविरित कहा जाता है। क्योंकि पाँच इन्द्रियाँ ग्रीर मनके विषयोंमें तथा पंचस्थावर ग्रीर त्रसकी हिंसामें स्वच्छन्दपना हो तथा

१. पृष्ठ ३८, ५२

# पाँचवाँ स्रधिकार विविधमत-समीक्षा

# दोहा: - बहुविधि मिथ्या गहनकरि, मिलन भयो निज भाव। ताको होत ग्रभाव है, सहजरूप दरसाव।।

ग्रब, यह जीव पूर्वोक्त प्रकारसे ग्रनादिहीसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिएामित हो रहा है। उससे संसारमें दुःख सहता हुग्रा कदाचित् मनुष्यादि पर्यायोंमें विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पाता है। वहाँ यदि विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कार्र्योंसे उन मिथ्याश्रद्धानादिकका पोषएा करे तो उस जीवका दुःखसे मुक्त होना ग्रति दुर्लभ होता है।

जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानीको पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगीका सुलभना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारगोंका सेवन करे तो इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा।

इसलिये जिस प्रकार वैद्य कुपथ्योंके विशेष वतलाकर उनके सेवनका निषेध करता है उसी प्रकार यहाँ विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारगोंका विशेष वतलाकर उनका निषेध करते हैं।

यहाँ श्रनादिसे जो मिथ्यात्वादिभाव पाये जाते हैं उन्हें तो श्रगृहीत मिथ्यात्वादि जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किये हैं। तथा उनके पुष्ट करनेके कारणोंसे विशेष मिथ्यात्वादिभाव होते हैं उन्हें गृहीत मिथ्यात्वादि जानना। वहाँ श्रगृहीत मिथ्यात्वादिका वर्णन तो पहले किया है वह जानना श्रीर श्रव गृहीत मिथ्यात्वादिका निरूपण करते हैं सो जानना।

यह उनमें ममत्व करता है ग्रौर उनके ग्रर्थ नरकादिकमें गमनके कारए।भूत नानाप्रकारके पाप उत्पन्न करता है। धनादिक सामग्री किसीकी किसीके होती देखी जाती है, यह उन्हें ग्रपनी मानता है। तथा शरीरकी ग्रवस्था ग्रौर बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखायी देती है, यह वृथा स्वयं कर्ता होता है। वहाँ जो कार्य ग्रपने मनोरथके ग्रनुसार होता है उसे तो कहता है – 'मैंने किया'; ग्रौर ग्रन्यथा हो तो कहता है – 'मैं क्या करूँ?' ऐसा ही होना था ग्रथवा ऐसा क्यों हुग्रा? – ऐसा मानता है। परन्तु या तो सर्वका कर्ता ही होना था या ग्रकत्ती रहना था, सो विचार नहों है।

तथा मरण ग्रवश्य होगा ऐसा जानता है, परन्तु मरणका निश्चय करके कुछ कर्त्तव्य नहीं करता; इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करता है। तथा मरणका निश्चय करके कभी तो कहता है कि — मैं मरूँगा ग्रौर शरीरको जला देंगे। कभी कहता है — मुक्ते जला देंगे। कभी कहता है — यश रहा तो हम जीवित ही हैं। कभी कहता है — पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा। — इस प्रकार पागलकी भाँति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है।

तथा अपनेको परलोकमें जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है; उसके तो इष्ट-अनिष्टका यह कुछ भी उपाय नहीं करता और यहाँ पुत्र, पौत्र आदि मेरी सन्तितमें बहुत काल तक इष्ट बना रहे — अनिष्ट न हो; ऐसे अनेक उपाय करता है। किसीके परलोक जानेके बाद इस लोककी सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय होनेपर भी इस लोककी सामग्रीका ही पालन रहता है।

तथा विषय-कषायोंकी परिएातिसे तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुःखी होता है, खेदिखन्न होता है, दूसरोंका शत्रु होता है, इस लोकमें निद्य होता है, परलोकमें बुरा होता है — ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है तथापि उन्हींमें प्रवर्तता है। — इत्यादि अनेक प्रकारसे प्रत्यक्ष भासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरए करता है; सो यह मोहका माहात्म्य है।

इस प्रकार यह जीव ग्रनादिसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिएामित हो रहा है। इसी परिएामनसे संसारमें ग्रनेक प्रकारका दुःख उत्पन्न करनेवाले कर्मोका सम्वन्ध पाया जाता है। यही भाव दुःखोंके वीज हैं ग्रन्य कोई नहीं।

इसलिये हे भव्य ! यदि दुःखोंसे मुक्त होना चाहता है तो इन मिण्यादर्शनादिक विभावभावोंका ग्रभाव करना ही कार्य है; इस कार्यके करनेसे तेरा परम कल्याग होगा।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रके निरूपगुरूप चौथा ग्रधिकार समाप्त हुन्ना ॥४॥

उनसे कोई भिन्न ही तो है नहीं। सो इस प्रकारसे यदि सबहीकी किसी एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाय तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हुआ नहीं।

तथा एक प्रकार यह है कि - पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, उनके मिलापसे एक स्कन्ध हो उसे एक कहते हैं। जैसे जलके परमागु न्यारे-न्यारे हैं, उनका मिलाप होनेपर समुद्रादि कहते हैं; तथा जैसे पृथ्वीके परमागुग्रोंका मिलाप होनेपर घट ग्रादि कहते हैं; परन्तु यहाँ समुद्रादि व घटादिक हैं, वे उन परमागुग्रोंसे भिन्न कोई ग्रलग वस्तु तो नहीं है। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, परन्तु कदाचित् मिलकर एक होजाते हैं वह ब्रह्म है - ऐसा माना जाये तो इनसे ग्रलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुग्रा।

तथा एक प्रकार यह है कि — ग्रंग तो न्यारे-न्यारे हैं ग्रौर जिसके ग्रंग हैं वह ग्रंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न-भिन्न हैं ग्रौर जिसके यह हैं वह मनुष्य एक है। सो इस प्रकारसे यह सर्व पदार्थ तो ग्रंग हैं ग्रौर जिसके यह हैं वह ग्रंगी ब्रह्म है। यह सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका ग्रंग है — ऐसा मानते हैं तो मनुष्यके हस्त-पादादिक ग्रंगोंमें परस्पर ग्रन्तराल होनेपर तो एकत्वपना नहीं रहता, जुड़े रहने पर ही एक शरीर नाम पाते हैं। सो लोकमें तो पदार्थोंके परस्पर ग्रन्तराल भासित होता है; फिर उसका एकत्वपना कैसे माना जाय? ग्रन्तराल होनेपर भी एकत्व मानें तो भिन्नपना कहाँ माना जायेगा?

यहाँ कोई कहे कि - समस्त पदार्थों के मध्यमें सूक्ष्मरूप ब्रह्मके भ्रंग हैं उनके द्वारा सब जुड़ रहे हैं। उससे कहते हैं:-

जो ग्रंग जिस ग्रंगसे जुड़ा है वह उसीसे जुड़ा रहता है या टूट-टूटकर ग्रन्य-ग्रन्य ग्रंगोंसे जुड़ता रहता है? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते हैं, उनके साथ जिन सूक्ष्म ग्रंगोंसे वह जुड़ता है वे गमन करेंगे। तथा उनके गमन करनेसे वे सूक्ष्म ग्रंग ग्रन्य स्थूल ग्रंगोंसे जुड़े रहते हैं वे भी गमन करेंगे— इस प्रकार सर्व लोक ग्रस्थिर हो जायेगा। जिस प्रकार शरीरका एक ग्रंग खींचने पर सर्व ग्रंग खिंच जाते हैं; उसी प्रकार एक पदार्थके गमनादि करनेसे सर्व पदार्थोंके गमनादि होंगे सो भासित नहीं होता। तथा यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो ग्रंग टूटनेसे भिन्नपना हो ही जाता है, तब एकत्वपना कैसे रहा? इसिलये सर्व-लोकके एकत्वको ब्रह्म मानना कैसे सम्भव हो सकता है?

तथा एक प्रकार यह है कि - पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता है; इसलिये एक है। जैसे जल एक था सो बर्तनोंमें अलग-अलग हुआ, फिर मिलता है

कुदेव-कुगुरु-कुधर्म ग्रौर किल्पत तत्त्वोंका श्रद्धान तो मिथ्यादर्शन है। तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिका पोषण किया हो ऐसे कुशास्त्रोंमें श्रद्धानपूर्वक ग्रभ्यास सो मिथ्याज्ञान है। तथा जिस ग्राचरणमें कषायोंका सेवन हो ग्रौर उसे धर्मरूप ग्रंगीकार करें सो मिथ्याचारित्र है।

ग्रव इन्हींको विशेष बतलाते हैं:-

इन्द्र, लोकपाल इत्यादि; तथा ग्रद्धैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि; तथा हनुमान, भैरों, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि; तथा शीतला, चौथ, सांभी, गनगौर, होली इत्यादि; तथा सूर्य, चन्द्रमा, गृह, ग्रौत, पितृ, व्यन्तर इत्यादि; तथा गाय, सर्प इत्यादि; तथा ग्राग्न, जल, वृक्ष इत्यादि; तथा शस्त्र दवात, वर्तन इत्यादि ग्रनेक हैं; उनका ग्रन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं ग्रौर उनसे ग्रप्पना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, परन्तु वे कार्यसिद्धि के कारण नहीं हैं। इसलिये ऐसे श्रद्धानको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं।

वहाँ उनका अन्यथा श्रद्धान कैसे होता है सो कहते हैं :-

## सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म

ऋदैत ब्रह्म को सर्वव्यापी सर्वका कर्त्ता मानते हैं, सो कोई है नहीं। प्रथम उसे सर्वव्यापी मानते हैं सो सर्व पदार्थ तो न्यारे-न्यारे प्रत्यक्ष हैं तथा उनके स्वभाव न्यारे-न्यारे देखे जाते हैं, उन्हें एक कैसे माना जाये ? इनका मानना तो इन प्रकारोंसे हैं:—

एक प्रकार तो यह है कि — सर्व न्यारे-न्यारे हैं, उनके समुदाय की कल्पना करके उसका कुछ नाम रख लें। जैसे घोड़ा, हाथी आदि भिन्न-भिन्न हैं; उनके समुदायका नाम सेना है, उनसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ जिनका नाम ब्रह्म है वह ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी।

तथा एक प्रंकार यह है कि - व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे-न्यारे हैं, उन्हें जाति अपेक्षा-कल्पनासे एक कहा जाता है। जैसे - सौ घोड़े हैं, सो व्यक्ति अपेक्षा तो भिन्न-भिन्न सौ ही हैं, उनके आकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परन्तु वह जाति

<sup>\* &#</sup>x27;सर्वं वैस्नित्वदं ब्रह्म' छान्दोग्योपनिषद् प्र० खं० १४ मं० १ 'नेह नानास्तिक्चिन' कठोपनिषद् ध्र० २ व० ४१ मं० ११ ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद ब्रह्मदक्षिणतपश्चोत्तरेण । ध्रमञ्चोष्यं च प्रसृतं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ मुण्डको० सं० २ म० ११

पाँचवाँ ग्रधिकार ]

परन्तु जिस प्रकार घटपटादिकको और आकाशको एक ही कहें तो कैसे बनेगा ? उसी प्रकार लोकको और ब्रह्मको एक मानना कैसे सम्भव है ? तथा आकाशका लक्षरण तो सर्वत्र भासित है, इसलिये उसका तो सर्वत्र सद्भाव मानते हैं; ब्रह्मका लक्षरण तो सर्वत्र भासित नहीं होता, इसलिये उसका सर्वत्र सद्भाव कैसे मानें ? इस प्रकारसे भी सर्वरूप ब्रह्म नहीं है।

ऐसा विचार करनेपर किसी भी प्रकारसे एक ब्रह्म सम्भवित नहीं है। सर्व पदार्थ भिन्न-भिन्न ही भासित होते हैं।

यहाँ प्रतिवादी कहता है कि - सर्व एक ही है, परन्तु तुम्हें भ्रम है इसलिये तुम्हें एक भासित नहीं होता। तथा तुमने युक्ति कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नहीं है, वचन अगोचर है। एक भी है; अनेक भी है; भिन्न भी है, मिला भी है। उसकी महिमा ऐसी ही है।

उससे कहते हैं कि — प्रत्यक्ष तुभको व हमको व सबको भासित होता है उसे तो तू भ्रम कहता है। श्रौर युक्तिसे श्रनुमान करें सो तू कहता है कि सच्चा स्वरूप युक्तिगम्य है ही नहीं। तथा वह कहता है — सच्चा स्वरूप वचन श्रगोचर है तो वचन बिना कैसे निर्णय करें? तथा कहता है — एक भी है, श्रनेक भी है; भिन्न भी है, मिला भी है; परन्तु उनकी श्रपेक्षा नहीं बतलाता; बावलेकी भाँति ऐसे भी है, ऐसे भी है — ऐसा कहकर इसकी महिमा बतलाता है। परन्तु जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ भूठे ऐसा ही वाचालपना करते हैं सो करो, न्याय तो जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार होगा।

#### सृष्टिकत्तीवादका निराकरण

तथा भ्रब, उस ब्रह्मको लोकका कत्ती मानता है उसे मिथ्या दिखलाते हैं।

प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्मको ऐसी इच्छा हुई कि - 'एकोऽहं बहुस्यां' अर्थात् मैं एक हूँ सो बहुत होऊँगा।

वहाँ पूछते हैं - पूर्व अवस्था में दुःखी हो तब अन्य अवस्थाकों, चाहे। सो ब्रह्मने एक अवस्थासे बहुतरूप होनेकी इच्छा की तो उस एकरूप अवस्थामें क्या दुःख था? तब वह कहता है कि दुःख तो नहीं था, ऐसा ही कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसे कहते हैं - यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कौतूहल करनेसे बहुत सुखी हो तो कौतूहल करने का विचार करे। सो ब्रह्मको एक अवस्थासे बहुत अवस्थारूप होनेपर बहुत सुख होना कैंसे सम्भव है? और यदि पूर्व ही सम्पूर्ण सुखी हो तो अवस्था किसलिये पलटे? प्रयोजन विना तो कोई कुछ कर्त्तव्य करता नहीं है।

तव एक हो जाता है। तथा जैसे – सोनेका एक डला था, सो कंकन-कुण्डलादिरूप हुग्रा, फिर मिलकर सोनेका डला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक था, फिर ग्रनेकरूप हुग्रा ग्रीर फिर एक होगा इसलिये एक ही है।

इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब अनेकरूप हुआ तब जुड़ा रहा या भिन्न हुआ ? यि जुड़ा रहा कहेगा तो पूर्वोक्त दोष आंयेगा। भिन्न हुआ कहेगा तो उस काल तो एकत्व नहीं रहा। तथा जल सुवर्णादिकको भिन्न होनेपर भी एक कहते हैं वह तो एक जाित अपेक्षासे कहते हैं, परन्तु यहाँ सर्व पदार्थोंकी एक जाित भािसत नहीं होती। कोई चेतन है, कोई अचेतन है, इत्यादि अनेक रूप हैं; उनकी एक जाित कैसे कहें ? तथा पहले एक था, फिर भिन्न हुआ मानते हैं तो जैसे एक पाषारण फूटकर दुकड़े हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मके खण्ड होगये, फिर उनका इकट्टा होना मानता है तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्न रहता है या एक हो जाता है ? यि भिन्न रहता है तो वहाँ अपने-अपने स्वरूपसे भिन्न ही हैं और एक हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जायेगा व चेतन जड़ हो जायगा। वहाँ अनेक वस्तुओंकी एक वस्तु हुई तब किसी कालमें अनेक वस्तु, किसी कालमें एक वस्तु ऐसा कहना बनेगा, 'अनादि-अनन्त एक ब्रह्म है' — ऐसा कहना नहीं बनेगा।

तथा यदि कहेगा कि लोक-रच्ना होनेसे व न होनेसे ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहता है, इसिलये ब्रह्म अनादि-अनन्त है। तो हम पूछते हैं कि लोकमें पृथ्वी, जलादिक देखे जाते हैं वे अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है? यदि अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए, ब्रह्म न्यारा रहा; सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म नहीं ठहरा। तथा यदि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ तो कदाचित् लोक हुआ, कदाचित् ब्रह्म हुआ, फिर जैसेका तैसा कैसे रहा?

तथा वह कहता है कि — सभी ब्रह्म तो लोकस्वरूप नहीं होता, उसका कोई श्रंश होता है। उससे कहते हैं — जैसे समुद्रका एक विन्दु विषरूप हुग्रा, वहाँ स्थूल दृष्टिसे तो गम्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्मदृष्टि देने पर तो एक विन्दु अपेक्षा समुद्रके अन्ययापना हुग्रा। उसी प्रकार ब्रह्मका एक अंश भिन्न होकर लोकरूप हुग्रा, वहाँ स्थूल विचारसे तो कुछ गम्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश अपेक्षासे ब्रह्मके अन्ययापना हुग्रा। यह अन्ययापना श्रीर तो किसीके हुग्रा नहीं है।

इस प्रकार सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है।

तथा एक प्रकार यह है - जैसे ग्राकाश सर्वव्यापी एक है, उसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो ग्राकाशवत् वड़ा ब्रह्मको मान, ग्रीर जहाँ घटपटादिक हैं वहाँ जिस प्रकार ग्राकाश है उसी प्रकार ब्रह्म भी है - ऐसा भी मान।

पाँचवाँ ग्रधिकार ] [ १०१

कैसे बनेगा ? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवोंको भ्रम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है उसी प्रकार ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवोंको माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे सो भी बनता नहीं है।

इस प्रकार माया ब्रह्मकी कहते हैं सो कैसे सम्भव है ?

फिर वे कहते हैं — माया होनेपर लोक उत्पन्न हुग्रा वहाँ जीवोंके जो चेतना है वह तो ब्रह्मस्वरूप है, शरीरादिक माया है। वहाँ जिस प्रकार भिन्न-भिन्न बहुतसे पात्रोंमें जल भरा है, उन सबमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब ग्रलग-ग्रलग पड़ता है, चन्द्रमा एक है; उसी प्रकार ग्रलग-ग्रलग बहुतसे शरीरोंमें ब्रह्मका चैतन्यप्रकाश ग्रलग-ग्रलग पाया जाता है। ब्रह्म एक है, इसलिये जीवोंके चेतना है सो ब्रह्मकी है।

ऐसा कहना भी भ्रम ही है; क्योंकि शरीर जड़ है इसमें ब्रह्मके प्रतिबिम्बसे चेतना हुई, तो घट-पटादि जड़ हैं उनमें ब्रह्मका प्रतिबिम्ब क्यों नहीं पड़ा श्रौर चेतना क्यों नहीं हुई ?

तथा वह कहता है - शरीरको तो चेतन नहीं करता, जीवको करता है।

तब उससे पूछते हैं कि जीवका स्वरूप चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन है तो चेतनका चेतन क्या करेगा ? अचेतन है तो शरीरकी व घटादिककी व जीवकी एक जाति हुई । तथा उससे पूछते हैं — ब्रह्मकी और जीवोंकी चेतना एक है या भिन्न है ? यदि एक है तो ज्ञानका अधिक-हीनपना कैसे देखा जाता है ? तथा यह जीव परस्पर — वह उसकी जानीको नहीं जानता और वह उसकी जानीको नहीं जानता, सो क्या कारण है ? यदि तू कहेगा, यह घटउपाधि भेद है; तो घटउपाधि होनेसे तो चेतना भिन्न-भिन्न ठहरी । घटउपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नाश हो जायगी ? यदि नाश हो जायगी तो यह जीव तो अचेतन रह जायगा । और तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्ममें मिल जाता है तो वहाँ ब्रह्ममें मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता ? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही; ब्रह्ममें क्या मिला ? और यदि अस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुग्रा; ब्रह्ममें कौन मिला ? यदि तू कहेगा कि ब्रह्मकी और जीवोंकी चेतना भिन्न है, तो ब्रह्म और सर्व जीव ग्रापही भिन्न-भिन्न ठहरे । इस प्रकार जीवोंकी चेतना है सो ब्रह्मकी है — ऐसा भी नहीं वनता ।

शरीरादि मायाके कहते हो सो माया ही हाड़-मांसादिरूप होती है या मायाके निमित्तसे और कोई उनरूप होता है। यदि माया ही होती है तो मायाके वर्ग्-गंधादिक तथा पहले भी सुखी होगा, इच्छानुसार कार्य होनेपर भी सुखी होगा; परन्तु इच्छा हुई उसकाल तो दुःखी होगा ? तब वह कहता है – ब्रह्मके जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है इसलिये दुःखी नहीं होता । वहाँ कहते हैं – स्थूल कालकी अपेक्षा तो ऐसा मानो; परन्तु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तो इच्छाका और कार्यका होना युगपत् सम्भव नहीं है । इच्छा तो तभी होती है जब कार्य न हो । कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती । इसलिये सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही तब तो दुःखी हुआ होगा; क्योंकि इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका स्वरूप है नहीं । इसलिए ब्रह्मके इच्छा कैसे बने ?

फिर वे कहते हैं कि — इच्छा होनेपर ब्रह्मकी माया प्रगट हुई, वह ब्रह्मको माया हुई तब ब्रह्म भी मायावी हुग्रा, शुद्धस्वरूप कैसे रहा ? तथा ब्रह्मको ग्रीर मायाको दंडी-दंडवत् संयोगसम्बन्ध है कि ग्रग्नि-उष्णवत् समवायसम्बन्ध है। जो संयोगसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है; श्रद्धैत ब्रह्म कैसे रहा ? तथा जैसे दंडी दंडको उपकारी जानकर ग्रहण करता है तैसे ब्रह्म मायाको उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है, नहीं तो क्यों ग्रहण करे ? तथा जिस मायाको ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना कैसे सम्भव है ? वह तो उपादेय हुई। तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे ग्रग्निका उष्णत्व स्वभाव है वैसे ब्रह्मका माया स्वभाव ही हुग्रा। जो ब्रह्मका स्वभाव है उसका निषेध करना कैसे सम्भव है ? यह तो उत्तम हुई।

फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है; सो समवायसम्बन्धमें ऐसे दो स्वभाव सम्भवित नहीं होते। जैसे प्रकाश ग्रीर ग्रन्धकार एकत्र कैसे सम्भव हैं?

तथा वह कहता है – मायासे ब्रह्म ग्राप तो अमरूप होता नहीं है, उसकी मायासे जीव अमरूप होता है। उससे कहते हैं – जिस प्रकार कपटी ग्रपने कपटको ग्राप जानता है सो ग्राप अमरूप नहीं होता, उसके कपटसे ग्रन्य अमरूप हो जाता है। वहाँ कपटी तो उसीको कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपटसे ग्रन्य अमरूप हुए उन्हें तो कपटी नहीं कहते। उसी प्रकार ब्रह्म ग्रपनी मायाको ग्राप जानता है सो ग्राप तो अमरूप नहीं होता, परन्तु उसकी मायासे ग्रन्य जीव अमरूप होते हैं। वहाँ मायावी तो ब्रह्महीको कहा जायगा, उसकी मायासे ग्रन्य जीव अमरूप हुए उन्हें मायावी किसलिये कहते हैं?

फिर पूछते हैं कि – वे जीव ब्रह्म से एक हैं या न्यारे हैं ? यदि एक हैं तो जैसे कोई ग्राप ही ग्रपने ग्रंगोंको पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते हैं; उसी प्रकार ब्रह्म ग्राप ही जो ग्रपनेसे भिन्न नहीं हैं ऐसे ग्रन्य जीव उनको मायासे दुः दी करता है सो हैं उन्हें तो छुड़ानेका उपदेश देते हैं ग्रौर जो इन्हींकी मूर्त्ति उन्हें पूज्य मानें यह कैसा भ्रम है ?

तथा उनका कर्त्तव्य भी इन मय भासित होता है। कौतूहलादिक व स्त्री सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते हैं सो उन राजसादि गुणोंसे ही यह कियाएँ होती हैं; इसलिये उनके राजसादिक पाये जाते हैं ऐसा कहो। इन्हें पूज्य कहना, परमेश्वर कहना तो नहीं बनता। जैसे ग्रन्य संसारी हैं वैसे ये भी हैं।

तथा कदाचित् तू कहेगा कि — संसारी तो मायाके ग्राधीन हैं सो बिना जाने उन कार्योंको करते हैं। माया ब्रह्मादिकके ग्राधीन है, इसिलये वे जानते ही इन कार्योंको करते हैं, सो यह भी भ्रम है। क्योंकि मायाके ग्राधीन होनेसे तो काम-कोधादिक ही उत्पन्न होते हैं ग्रीर क्या होता है? सो उन ब्रह्मादिकोंके तो काम-कोधादिककी तीव्रता पायी जाती है। कामकी तीव्रतासे स्त्रियोंके वशीभूत हुए नृत्य-गानादि करने लगे, विह्नल होने लगे, नानाप्रकार कुचेष्टा करने लगे; तथा कोधके वशीभूत हुए ग्रनेक युद्धादि कर नेलगे; मानके वशीभूत हुए ग्रपने उच्चता प्रगट करनेके ग्रर्थ ग्रनेक उपाय करने लगे; मायाके वशीभूत हुए ग्रनेक छल करने लगे; लोभके वशीभूत हुए परिग्रहका संग्रह करने लगे — इत्यादि; ग्रिधिक क्या कहें? इस प्रकार वशीभूत हुए चीर हरणादि निर्लज्जोंकी किया ग्रीर दिध लूटनादि चोरोंकी किया तथा रुण्डमाला धारणादि बावलोंकी किया, \* बहुरूप धारणादि भूतोंकी किया, गायें चराना ग्रादि नीच कुलवालोंकी किया इत्यादि जो निद्य कियायें उनको तो करने लगे; इससे ग्रधिक मायाके वशीभूत होनेपर क्या किया होती सो समभमें नहीं ग्राता?

जैसे – कोई मेघपटल सहित श्रमावस्याकी रात्रिको श्रन्धकार रहित माने; उसी प्रकार बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम-कोधादिकोंके धारी ब्रह्मादिकोंको मायारहित मानना है।

फिर वह कहता है कि – इनको काम-क्रोधादि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमेश्वरकी लीला है। इससे कहते हैं – ऐसे कार्य करता है वे इच्छासे करता है या बिना इच्छाके करता है ? यदि इच्छासे करता है तो स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है, इत्यादि इसी प्रकार जानना। श्रीर यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है, सो परवशपना कैसे सम्भव है ? तथा तू लीला बतलाता है सो परमेश्वर श्रवतार धारण

<sup>\*</sup> नानारूपाय मुण्डाय वरुषपृयुदण्डिने ।

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ (मत्स्य पुराण, श्र॰ २४०, श्लोक २)

पहले ही थे या नवीन हुए हैं ? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म अमूर्तिक है वहाँ वर्णादि कैसे सम्भव हैं ? श्रीर यदि नवीन हुए तो श्रमूर्तिकका मूर्तिक हुश्रा, तव श्रमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा। श्रीर यदि कहेगा कि — मायाके निमित्तसे श्रीर कोई होता है, तब श्रीर पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं, फिर हुश्रा कौन ?

यदि तू कहेगा — नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है; तो वह माया से भिन्न उत्पन्न होता है या अभिन्न उत्पन्न होता है ? मायासे भिन्न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीरादिक किसलिये कहता है, वे तो उन पदार्थमय हुए। श्रीर श्रभिन्न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्रूप हुई, नवीन पदार्थ उत्पन्न किसलिये कहता है ?

इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप हैं ऐसा कहना भ्रम है।

तथा वे कहते हैं — मायासे तीन गुगा उत्पन्न हुए - राजस, तामस, सात्विक । सो यह भी कहना कैंसे बनेगा ? क्योंकि मानादि कषायरूप भावको राजस कहते हैं, कोधादि-कषायरूप भावको तामस कहते हैं, मन्दकषायरूप भावको सात्विक कहते हैं । सो यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं ग्रीर मायाका स्वरूप जड़ कहते हो सो जड़से यह भाव कैंसे उत्पन्न होंगे ? यदि जड़के भी हों तो पाषागादिकके भी होंगे, परन्तु चेतना-स्वरूप जीवोंहीके यह भाव दिखते हैं; इसलिये यह भाव मायासे उत्पन्न नहीं हैं । यदि मायाको चेतन ठहराये तो यह मानें । सो मायाको चेतन ठहराने पर शरीरादिक मायासे उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे । इसलिये निर्धार कर; अमरूप माननेसे लाभ क्या है ?

तथा वे कहते हैं — उन गुणोंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीन देव प्रगट हुए सो कैसे सम्भव है ? क्योंकि गुणीसे तो गुण होता है, गुणसे गुणी कैसे उत्पन्न होगा ? पुरुषसे तो कोध होगा, कोधसे पुरुष कैसे उत्पन्न होगा ? फिर इन गुणोंकी तो निन्दा करते हैं, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकको पूज्य कैसे माना जाता है ? तथा गुण तो मायामयी ग्रीर इन्हें ब्रह्मके ग्रवतार कहा जाता है सो यह तो मायाके ग्रवतार हुए, इनको ब्रह्मका ग्रवतार कैसे कहा जाता है ? तथा यह गुण जिनके थोड़े भी पाये जाते

<sup>\*</sup> ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव यह तीनों ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं।

<sup>(&#</sup>x27;विष्णु पुरागा' ग्र० २२-५८)

कलिकालके प्रारम्भमें परब्रह्म परमात्माने रजोगुगासे उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजाकी रचना की। प्रलयके समय तमोगुगासे उत्पन्न हो काल (जिब) बनकर सृष्टिको ग्रस लिया। उस परमात्माने सत्वगुगासे उत्पन्न हो, नारायगा बनकर समुद्रमें घयन किया।

<sup>(&#</sup>x27;वायु पुरागा' प्र० ७-६८, ६६)

होती होगी। तथा जैसे जिस कार्यको छोटा ग्रादमी ही कर सकता हो उस कार्यको राजा स्वयं ग्राकर करे तो कुछ राजाकी मिहमा नहीं होती, निन्दा ही होती है। उसी प्रकार जिस कार्यको राजा व व्यंतर देवादिक कर सकें उस कार्यको परमेश्वर स्वयं ग्रवतार धारए करके करता है – ऐसा मानें तो कुछ परमेश्वरकी मिहमा नहीं होती, निन्दा ही होती है।

तथा महिमा तो कोई और हो उसे दिखलाते हैं; तू तो अद्वैत ब्रह्म मानता है, मिहमा किसको दिखाता है ? और मिहमा दिखलानेका फल तो स्तुति कराना है सो किससे स्तुति कराना चाहता है ? तथा तू कहता है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छानुसार प्रवर्तते हैं और स्वयंको स्तुति करानेकी इच्छा है तो सबको अपनी स्तुतिरूप प्रवर्तित करो, किसलिये अन्य कार्य करना पड़े ? इसलिए महिमाके अर्थ भी कार्य करना नहीं बनता।

फिर वह कहता है - परमेश्वर इन कार्योंको करते हुए भी अकत्ता है, उसका निर्धार नहीं होता। इससे कहते हैं - तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और बाँभ भी है तो तेरा कहा कैसे मानें? जो कार्य करता है उसे अकत्ता कैसे मानें? और तू कहता है - निर्धार नहीं होता; सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा तो आकाशके फूल, गधेके सींग भी मानो; परन्तु ऐसा असम्भव कहना युक्त नहीं है।

इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेशको होना कहते हैं सो मिथ्या जानना ।

फिर वे कहते हैं – ब्रह्मा तो सृष्टिको उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं – सो ऐसा कहना भी सम्भव नहीं है; क्योंकि इन कार्योंको करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा।

श्रीर यिं तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप है, विरोध किसलिये होगां? तो श्राप ही उत्पन्न करे, श्राप ही नष्ट करे — ऐसे कार्यमें कौन फल है? यदि सृष्टि श्रपनें को श्रीनष्ट है तो किसलिये उत्पन्न की, श्रीर इष्ट है तो किसलिये नष्ट की? श्रीर यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर श्रीनष्ट लगी तब नष्ट कर दी — ऐसा है तो परमेश्वरका स्वभाव श्रन्यथा हुश्रा कि सृष्टिका स्वरूप श्रन्यथा हुश्रा। यदि प्रथम पक्ष ग्रह्ण करेगा तो परमेश्वरका एक स्वभाव नहीं ठहरा। सो एक स्वभाव न रहनेका कारण क्या है? वह बतला। बिना कारण स्वभावका पलटना किसलिये होगा? श्रीर द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के श्राधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि श्रपनेको श्रीनष्ट लगे?

करके इन कार्योंकी लीला करता हैं तो अन्य जीवोंको इन कार्योंसे छुड़ाकर मुक्त करनेका उपदेश किसलिये देते हैं ? क्षमा, सन्तोष, शील, संयमादिका उपदेश सर्व भूठा हुआ।

फिर वह कहता है कि परमेश्वरको तो कुछ प्रयोजन नहीं है। लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ वह भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह — उसके अर्थ अवतार धारएा\* करता है। तो इससे पूछते हैं — प्रयोजन बिना चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेश्वर किसलिये करेगा? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि — लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ करता है। सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टासे अपने पुत्रोंको सिखाये और वे उस चेष्टारूप प्रवर्ते तब उनको मारे तो ऐसे पिताको भला कैसे कहेंगे? उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम-कोधरूप चेष्टासे अपने उत्पन्न किये लोगों को प्रवृत्ति करायें और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें तब उन्हें नरकादिमें डाले। इन्हीं भावोंका फल शास्त्रमें नरकादि लिखा है सो ऐसे प्रभुको भला कैसे मानें?

तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह करना। सो भक्तोंको दुःखदायक जो दुष्ट हुए, वे परमेश्वरकी इच्छासे हुए या बिना इच्छासे हुए ? यदि इच्छासे हुए तो जैसे कोई ग्रपने सेवकको ग्राप ही किसीसे कहकर मराये ग्रौर फिर उस मारनेवालेको ग्राप मारे, तो ऐसे स्वामीको भला कैसे कहेंगे ? उसी प्रकार जो ग्रपने भक्तको ग्राप ही इच्छासे दुष्टों द्वारा पीड़ित कराये ग्रौर फिर उन दुष्टोंको ग्राप ग्रवतार धारण करके मारे, तो ऐसे ईश्वरको भला कैसे माना जाये ?

यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए — तो या तो परमेश्वरको ऐसा श्रागामी ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तोंको दुःख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा न होने दे। तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्यके अर्थ अवतार धारण किया, सो क्या बिना अवतार धारण किये शक्ति थी या नहीं ? यदि थी तो अवतार क्यों धारण किया ? श्रीर नहीं थी तो बादमें सामर्थ्य होनेका कारण क्या हुआ ?

तव वह कहता है — ऐसा किये विना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसे होती ? उससे पूछते हैं कि — अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरोंका पालन करे, प्रतिपक्षियोंका निग्रह करे; वही राग-द्वेष है। वह राग-द्वेष तो संसारी जीवका लक्षरण है। यदि परमेश्वर के भी राग-द्वेष पाये जाते हैं तो अन्य जीवोंको राग-द्वेष छोड़कर समताभाव करनेका उपदेश किसलिये दें ? तथा राग-द्वेषके अनुसार कार्य करनेका विचार किया, सो कार्य थोड़े व वहुत काल लगे विना होता नहीं है, तो उतने काल आकुलता भी परमेश्वरको

<sup>\*</sup> परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।। ६ ।। (गीता ४-६)

तो मालूम होता है ब्रह्माने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे इसके ग्राधीन नहीं रहे, इस कारण ब्रह्माको दुःख ही हुग्रा।

तथा यदि कहोगे – ब्रह्माके परिगामित करनेसे परिगामित होते हैं तो उन्हें पापरूप किसलिये परिगामित किया ? जीव तो ग्रपने उत्पन्न किये थे, उनका बुरा किस ग्रर्थ किया ? इसलिये ऐसा भी नहीं बनता।

तथा अजीवोंमें सुवर्ण, सुगन्धादिसहित वस्तुएँ बनायों सो तो रमण करनेके अर्थ बनायों; कुवर्ण, दुर्गन्धादि सहित वस्तुएँ दुःखदायक बनायों सो किस अर्थ बनायों ? इनके दर्शनादिसे ब्रह्माको कुछ सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा । तथा तू कहेगा पापी जीवोंको दुःख देनेके अर्थ बनायी; तो अपने ही उत्पन्न किये जीव उनसे ऐसी दुष्टता किसिलये की, जो उनको दुःखदायक सामग्री पहले ही बनायी ? तथा धूल, पर्वतादि कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जो रमणीक भी नहीं हैं और दुःखदायक भी नहीं हैं – उन्हें किस अर्थ बनाया ? स्वयमेव तो जैसी-तैसी ही होती हैं और बनानेवाला जो बनाये वह तो प्रयोजन सिहत ही बनाता है; इसिलये ब्रह्माको सृष्टिका कर्त्ता कैसे कहा जाता है ?

तथा विष्णुको लोकका रक्षक कहते हैं। रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता है — एक तो दुःख उत्पत्तिके कारण नहीं होने देता ग्रौर एक विनष्ट होनेके कारण नहीं होने देता। सो लोकमें तो दुःखहीकी उत्पत्तिके कारण जहाँ-तहाँ देखे जाते हैं ग्रौर उनसे जीवोंको दुःख ही देखा जाता है। क्षुधा-तृषादि लग रहे हैं, शीत-उष्णादिकसे दुःख होता है, जीव परस्पर दुःख उत्पन्न करते हैं, शस्त्रादि दुःखके कारण बन रहे हैं, तथा विनष्ट होनेके ग्रनेक कारण बन रहे हैं। जीवोंको रोगादिक व ग्रग्न, विष, शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखे जाते हैं, तथा ग्रजीवोंके भी परस्पर विनष्ट होनेके कारण देखे जाते हैं। सो ऐसे दोनों प्रकारकी ही रक्षा नहीं की तो विष्णुने रक्षक होकर क्या किया?

वह कहता है – विष्णु रक्षक ही है। देखो क्षुधा-तृषादिकके अर्थ अन्न-जलादिक बनाये हैं; कीड़ीको करण और कुन्जरको मन पहुँचता है, संकटमें सहायता करता है। मृत्युके कारण उपस्थित होने पर भी \*टिटहरीकी भाँति उवारता है – इत्यादि प्रकार से विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हैं – ऐसा है तो जहाँ जीवोंको क्षुधा-तृषादिक बहुत पीड़ित करते हैं और अन्न-जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, किंचित् कारण पाकर मरण होजाता है, वहाँ विष्णुकी शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान ही नहीं हुआ ? लोकमें बहुत तो ऐसे ही दुःखी होते हैं, मरण पाते हैं; विष्णुने रक्षा क्यों नहीं की ?

<sup>\*</sup> एक प्रकारका पक्षी जो एक समुद्रके किनारे रहता था। समुद्र उसके अण्डे वहा ले जाता था। उसने दुःखी होकर गरुड़ पक्षी द्वारा विष्णुसे प्रार्थना की तो उन्होंने समुद्रसे अण्डे दिलवा दिये। ऐसी पुराणों में कथा है।

तथा हम पूछते हैं कि – ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं सो कैसे उत्पन्न करते हैं ? एक प्रकार तो यह है कि जैसे – मन्दिर बनानेवाला चूना, पत्थर आदि सामग्री एकत्रित करके आकारादि बनाता है; उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टिकी रचना करता है। तो वह सामग्री जहाँसे लाकर एकत्रित की वह ठिकाना बतला और एक ब्रह्माने ही इतनी रचना बनायी सो पहले-बादमें बनायी होगी या अपने शरीरके हस्तादि बहुत किये होंगे ? वह कैसे है सो बतला। जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे विरुद्ध भासित होगा।

तथा एक प्रकार यह है – जिस प्रकार राजा ग्राज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्माकी ग्राज्ञासे सृष्टि उत्पन्न होती है, तो ग्राज्ञा किनको दी ? ग्रीर जिन्हें ग्राज्ञा दी वे कहाँसे सामग्री लाकर कैसे रचना करते हैं सो बतला।

तथा एक प्रकार यह है – जिस प्रकार ऋद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयमेव बनता है; उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है, तब ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्त्ता हुआ, लोक तो स्वयमेव ही उत्पन्न हुआ। तथा इच्छा तो परमब्रह्मने की थी, ब्रह्माका कर्त्तव्य क्या हुआ जिससे ब्रह्मको सृष्टिको उत्पन्न करनेवाला कहा?

तथा तू कहेगा - परमब्रह्मने भी इच्छा की ग्रौर ब्रह्माने भी इच्छा की तब लोक उत्पन्न हुग्रा, तो मालूम होता हे कि केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नहीं है। वहाँ शक्तिहीनपना ग्राया।

तथा हम पूछते हैं — यदि लोक केवल वनानेसे वनता है तव वनानेवाला तो सुखके ग्रर्थ वनायेगा, तो इष्ट ही रचना करेगा। इस लोकमें तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, ग्रानिष्ट बहुत देखे जाते हैं। जीवोंमें देवादिक वनाये सो तो रमएा करनेके ग्रर्थ व भक्ति करानेके ग्रर्थ इष्ट वनाये; ग्रीर लट, कीड़ी, कुत्ता, सुग्रर, सिहादिक वनाये सो किस ग्रर्थ वनाये ? वे तो रमएगिक नहीं हैं, भक्ति नहीं करते, सर्व प्रकार ग्रानिष्ट ही हैं। तथा दिन्द्री, दु:खी नारिकयोंको देखकर ग्रपने जुगुप्सा, ग्लानि ग्रादि दु:ख उत्पन्न हों — ऐसे ग्रानिष्ट किसलिये वनाये ?

वहाँ वह कहता है — जीव अपने पापसे लट, कीड़ी, दिरद्री, नारकी आदि पर्याय भुगतते हैं। उसंसे पूछते हैं कि — वादमें तो पापहीके फलसे यह पर्यायें हुई कहो, परन्तु पहले लोकरचना करते ही उनको बनाया तो किस अर्थ बनाया ? तथा बादमें जीव पापरूप परिग्रामित हुए सो कैंसे परिग्रामित हुए ? यदि आप ही परिग्रामित हुए कहोंगे

है, उसकी इच्छासे स्वयमेव उनका संहार होता है; तो उसके सदाकाल मारनेरूप दुष्ट परिएगम ही रहा करते होंगे और अनेक जीवोंको एकसाथ मारनेकी इच्छा कैसे होती होगी? तथा यदि महाप्रलय होनेपर संहार करता है तो परमब्रह्मकी इच्छा होनेपर करता है या उसकी बिना इच्छा ही करता है? यदि इच्छा होनेपर करता है तो परमब्रह्मके ऐसा कोध कैसे हुआ कि सर्वका प्रलय करनेकी इच्छा हुई? क्योंकि किसी कारए बिना नाश करनेकी इच्छा नहीं होती और नाश करनेकी जो इच्छा उसीका नाम कोध है सो कारए। बतला?

तथा तू कहेगा — परमब्रह्मने यह खेल बनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है। तो खेल बनानेवालेको भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, ग्रनिष्ट लगता है तब दूर करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट-ग्रनिष्ट लगता है तो उसे लोकसे राग-द्वेष तो हुग्रा। ब्रह्मका स्वरूप साक्षीभूत किसलिये कहते हो; साक्षीभूत तो उसका नाम है जो स्वयमेव जैसे हो उसीप्रकार देखता-जानता रहे। यदि इष्ट-ग्रनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, नष्ट करे, उसे साक्षीभूत कैसे कहें ? क्योंकि साक्षीभूत रहना ग्रौर कर्त्ता-हर्त्ता होना यह दोनों परस्पर विरोधी हैं; एकको दोनों सम्भव नहीं हैं।

तथा परमब्रह्मके पहले तो यह इच्छा हुई थी कि "मैं एक हूँ सो बहुत होऊँगा" तब बहुत हुआ। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि "मैं बहुत हूँ सो कम होऊँगा"। सो जैसे कोई भोलेपनसे कार्य करके फिर उस कार्यको दूर करना चाहे; उसी प्रकार परमब्रह्मने भी बहुत होकर एक होनेकी इच्छाकी सो मालूम होता है कि बहुत होनेका कार्य किया होगा सो भोलेपनहीसे किया होगा, आगामी ज्ञानसे किया होता तो किसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती?

तथा यदि परमब्रह्मकी इच्छा बिना ही महेश संहार करता है तो यह परमब्रह्मका व ब्रह्मका विरोधी हुआ।

फिर पूछते हैं – यह महेश लोकका संहार कैसे करता है ? अपने अंगोंहीसे संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयमेव ही संहार होता है ? यदि अपने अंगोंसे संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कैसे करता है ? तथा इसकी इच्छा होनेसे स्वयमेव संहार होता है; तब इच्छा तो परमब्रह्मने की थी, इसने संहार क्यों किया ?

फिर हम पूछते हैं कि - संहार होनेपर सर्वलोकमें जो जीव-श्रजीव थे वे कहाँ गये ? तब वह कहता है - जीवोंमें जो भक्त थे वे तो ब्रह्ममें मिल गये, अन्य मायामें मिल गये।

ग्रब इससे पूछते हैं कि — माया ब्रह्मसे श्रलग रहती है कि वादमें एक होजाती है ? यदि श्रलग रहती है तो ब्रह्मवत् माया भी नित्य हुई, तब श्रद्धेत ब्रह्म नहीं रहा । श्रीर माया ब्रह्ममें एक होजाती है तो जो जीव मायामें मिले थे वे भी मायाके साथ ब्रह्ममें मिल तव वह कहता है — यह जीवोंके अपने कर्त्तव्यका फल है। तब उससे कहते हैं कि — जैसे शिक्तिहीन लोभी भूठा वैद्य किसीका कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ है; और जहाँ बुरा हो, मरण हो, तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी। उसी प्रकार तू कहता है कि भला हुआ वहाँ तो विष्णुका किया हुआ और बुरा हुआ सो इसके कर्त्तव्यका फल हुआ। इस प्रकार भूठी कल्पना किसलिये करें? या तो बुरा व भला दोनों विष्णुके किये कहो, या अपने कर्त्तव्यका फल कहो। यदि विष्णुका किया हुआ तो बहुत जीव दुःखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं सो ऐसा कार्य करें उसे रक्षक कैसे कहें? तथा अपने कर्त्तव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा?

तव वह कहता है – जो विष्णुके भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि – यदि ऐसा हैं तो कीड़ी, कुन्जर ग्रादि भक्त नहीं हैं उनको ग्रन्नादिक पहुंचानेमें व संकट में सहाय होनेमें व मरण न होनेमें विष्णुका कर्त्तव्य मानकर सर्वका रक्षक किसलिये मानता है, भक्तोंहीका रक्षक मान। सो भक्तोंका भी रक्षक नहीं दीखता, क्योंकि ग्रभक्त भी भक्त पुरुषोंको पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते हैं।

तव वह कहता है — कई जगह प्रह्लादादिककी सहाय की है। उससे कहते हैं — जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वैसा ही मान; परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान ग्रादि ग्रभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषोंको पीड़ित होते देख व मन्दिरादिको विघ्न करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता, सो शक्ति नहीं है या खबर ही नहीं है। यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीनशक्तिका धारक हुग्रा। खबर भी नहीं है तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो ग्रज्ञान हुग्रा।

श्रौर यदि तू कहेगा – शक्ति भी है श्रौर जानता भी है; परन्तु इच्छा ऐसी ही हुई, तो फिर भक्तवत्सल किसलिये कहता है ?

इस प्रकार विष्णुको लोकका रक्षक मानना नहीं बनता।

फिर वे कहते हैं - महेश संहार करता है। सो उससे पूछते हैं कि - प्रथम तो महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है। यदि सदा करता है तो जिस प्रकार विष्णुकी रक्षा करनेसे स्तुति की; उसी प्रकार उसकी संहार करनेसे निंदा करो। क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी हैं।

तथा यह संहार कैसे करता है ? जैसे पुरुप हस्तादिसे किसीको मारे या कहकर मराये; उसी प्रकार महेश अपने अंगोंसे संहार करता है या आज्ञासे मराता है ? तब अग्-क्ष्मामें संहार तो बहुत जीवोंका सर्वलोकमें होता है, यह कैसे-कैसे अंगोंसे व किस-किसको आज्ञा देकर युगपत् (एक साथ) कैसे संहार करता है ? तथा महेश तो इच्छा ही करता

कैंसे हुए ? हम कहेंगे परमब्रह्म कैंसे हुआ ? तू कहेगा — इनकी रचना ऐसी किसने की ? हम कहेंगे — परमब्रह्मको ऐसा किसने बनाया ? तू कहेगा — परमब्रह्म स्वयंसिद्ध है; हम कहेंगे — जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं। तू कहेगा — इनकी और परमब्रह्मकी समानता कैंसे सम्भव है ? तो सम्भावनामें दूषएा बतला। लोकको नवीन उत्पन्न करना, उसका नाश करना, उसमें तो हमने अनेक दोष दिखाये। लोकको अनादिनिधन माननेसे क्या दोष है ? सो तू बतला।

यदि तू परमब्रह्म मानता है सो श्रलग कोई है ही नहीं; इस संसारमें जीव हैं वे ही यथार्थ ज्ञानसे मोक्षमार्ग साधनेसे सर्वज्ञवीतराग होते हैं।

यहाँ प्रश्न है कि - तुम तो न्यारे-न्यारे जीव ग्रनादिनिधन कहते हो; मुक्त होनेके पश्चात् तो निराकार होते हैं, वहाँ न्यारे-न्यारे कैसे सम्भव हैं ?

समाधान: -- मुक्त होनेके पश्चात् सर्वज्ञको दिखते हैं या नहीं दिखते ? यदि दिखते हैं तो कुछ ग्राकार दिखता ही होगा। बिना ग्राकार देखे क्या देखा ? ग्रीर नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ नहीं है। इसिलये इन्द्रियज्ञानगम्य ग्राकार नहीं है उस ग्रपेक्षा निराकार हैं ग्रीर सर्वज्ञ ज्ञानागम्य हैं इसिलये ग्राकारवान हैं। जब ग्राकारवान ठहरे तब ग्रलग-ग्रलग हों तो क्या दोष लगेगा ? ग्रीर यदि तू जाति ग्रपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं। जैसे गेहूँ भिन्न-भिन्न हैं उनकी जाति एक है; — इस प्रकार एक मानें तो कुछ दोष नहीं है।

इस प्रकार यथार्थ श्रद्धानसे लोकमें सर्व पदार्थ श्रकृत्रिम भिन्न-भिन्न श्रनादिनिधन मानना । यदि वृथा ही भ्रमसे सच-भूठका निर्णय न करे तो तू जाने, श्रपने श्रद्धानका फल तू पायेगा ।

# ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिषेध

तथा वे ही ब्रह्मसे पुत्र-पौत्रादि द्वारा कुलप्रवृत्ति कहते हैं। श्रौर कुलोंमें राक्षस, मनुष्य, देव, तिर्यंचोंके परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। वहाँ देवसे मनुष्य व मनुष्यसे देव व तिर्यंचसे मनुष्य इत्यादि — किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना बतलाते हैं सो कैसे सम्भव है?

तथा मनहीसे व पवनादिसे व वीर्य सूँघने ग्रादिसे प्रसूतिका होना वतलाते हैं सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासित होता है। ऐसा होनेसे पुत्र-पौत्रादिकका नियम कैसे रहा ? तथा बड़े-बड़े महन्तोंको ग्रन्य-ग्रन्य माता-पितासे हुग्रा कहते हैं; सो महन्त पुरुष कुशीलवान माता-पिताके कैसे उत्पन्न होंगे ? यह तो लोकमें गाली है। फिर ऐसा कहकर उनको महंतता किसलिये कहते हैं ?

गये तो महाप्रलय होनेपर सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहरा ही, तब मोक्षका उपाय किसलिये करें ?

तथा जो जीव मायामें मिले वे पुनः लोकरचना होनेपर वे ही जीव लोकमें आयेंगे कि वे ब्रह्ममें मिल गये थे इसलिये नये उत्पन्न होंगे, ? यदि वे ही आयेंगे तो मालूम होता है अलग-अलग रहते हैं, मिले क्यों कहते हो ? और नये उत्पन्न होंगे तो जीवका अस्तित्व थोड़ेकाल पर्यन्त ही रहता है, फिर किसलिये मुक्त होनेका उपाय करें ?

तथा वह कहता है — पृथ्वी आदि हैं वे मायामें मिलते हैं, सो माया अमूर्तिक सचेतन है या मूर्तिक अचेतन है ? यदि अमूर्तिक सचेतन है तो अमूर्तिकमें मूर्तिक अचेतन कैंसे मिलेगा ? और मूर्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्ममें मिलता है या नहीं ? यदि मिलता है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतनसे मिश्रित हुआ। और नहीं मिलता है तो अद्वैतता नहीं रही। और तू कहेगा — यह सर्व अमूर्तिक अचेतन हो जाते हैं तो आत्मा और शरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता हो है, इसे अज्ञानी किसलिये कहें ?

फिर पूछते हैं — लोकका प्रलय होने पर महेशका प्रलय होता है या नहीं होता ? यदि होता है तो एकसाथ होता है या आगे-पीछे होता है ? यदि एकसाथ होता है तो आप नष्ट होता हुआ लोकको नष्ट कैसे करेगा ? और आगे-पीछे होता है तो महेश लोकको नष्ट करके आप कहाँ रहा, आप भी तो सृष्टिमें ही था ?

इस प्रकार महेशको सृष्टिका संहारकर्त्ता मानते हैं सो ग्रसम्भव है।

इस प्रकारसे व ग्रन्य ग्रनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला, रक्षा करनेवाला, संहार करनेवाला मानना नहीं वनता; इसलिये लोकको ग्रनादिनिधन मानना ।

# लोकके श्रनादिनिधनपनेकी पुष्टि

इस लोकमें जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे-न्यारे श्रनादिनिधन हैं; तथा उनकी श्रवस्थाका परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षासे उत्पन्न-विनष्ट होते कहे जाते हैं। तथा जो स्वर्ग-नरक द्वीपादिक हैं वे ग्रनादिसे इसी प्रकार ही हैं और सदाकाल इसी प्रकार रहेंगे।

कदाचित् तू कहेगा – विना वनाये ऐसे ग्राकारादि कैसे हुए ? सो हुए होंगे तो वनाने पर ही हुए होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रनादिसे ही जो पाये जाते हैं वहाँ तर्क कैसा ? जिसप्रकार तू परमब्रह्मका स्वरूप ग्रनादिनियन मानता है, उसी प्रकार उन जीवादिक व स्वर्गादिकको ग्रनादिनियन मानते हैं। तू कहेगा – जीवादिक व स्वर्गादिक जरासिंघु म्रादिको मारकर राज्य किया । सो ऐसे कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुई ?

तथा राम-कृष्णादिकका एक स्वरूप कहते हैं, सो बीचमें इतने काल कहाँ रहे ? यदि ब्रह्ममें रहे तो अलग रहे या एक रहे ? अलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रह्मसे अलग रहते हैं। एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई—इत्यादि कैसे कहते हैं ?

तथा रामावतारमें तो सीताको मुख्य करते हैं ग्रौर कृष्णावतारमें सीताको हिमणी हुई कहते हैं ग्रौर उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिकाकुमारीको मुख्य करते हैं। तथा पूछें तब कहते हैं — राधिका भक्त थी; सो निज स्त्रीको छोड़कर दासीको मुख्य करना कैसे बनता है? तथा कृष्णके तो राधिका सहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान हुए सो यह भक्ति कैसी की, ऐसे कार्य तो महानिंद्य हैं। तथा हिमणीको छोड़कर राधाको मुख्य किया सो परस्त्री सेवनको भला जान किया होगा? तथा एक राधामें ही ग्रासक्त नहीं हुए, ग्रन्य गोपिका कुब्जा ग्रादि ग्रनेक परस्त्रियोंमें भी ग्रासक्त हुग्रा। सो यह ग्रवतार ऐसे ही कार्यका ग्रधिकारी हुग्रा।

फिर कहते हैं – लक्ष्मी उसकी स्त्री है, ग्रौर धनादिकको लक्ष्मी कहते हैं; सो यह तो पृथ्वी ग्रादिमें जिस प्रकार पाषाएा, धूल हैं; उसी प्रकार रत्न, सुवर्णादि धन देखते हैं; यह ग्रलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायए है ? तथा सीतादिकको मायाका स्वरूप कहते हैं, सो इनमें ग्रासक्त, हुए तब मायामें ग्रासक्त कैसे न हुए ? कहाँ तक कहें, जो निरूपए। करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। परन्तु जीवोंको भोगादिककी कथा ग्रच्छी लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है।

ऐसे प्रवतार कहे हैं इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। तथा श्रीरोंको भी ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। एक तो महादेवको ब्रह्मस्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, सो योग किसलिये प्रहण किया? तथा मृगछाला, भस्म धारण करते हैं सो किस श्रर्थ धारण की है? तथा रुण्डमाला पहिनते हैं सो हड्डीको छूना भी निद्य है उसे गलेमें किस श्रर्थ धारण करते हैं? सर्पादि सहित हैं सो इसमें कौन बड़ाई है? श्राक-धतूरा खाता है सो इसमें कौन भलाई है? त्रिशूलादि रखता है सो किसका भय है? तथा पार्वतीको संग लिये है, परन्तु योगी होकर स्त्री रखता है सो ऐसी विपरीतता किसलिये की? कामासक्त था तो घरहीमें रहता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत चेष्टा की उसका प्रयोजन तो कुछ भासित नहीं होता, बावले जैसा कर्त्तव्य भासित होता है, उसे ब्रह्मस्वरूप कहते हैं।

तथा कभी कृष्णको इसका सेवक कहते हैं, कभी इसको कृष्णका सेवक कहते हैं, कभी दोनोंको एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है।

<sup>\*</sup> मागवत स्कन्ध-१०, झ० ४८, १-११

तथा गरोशादिककी मैल ग्रादिसे उत्पत्ति वतलाते हैं व किसीके ग्रंग किसीमें जुड़े वतलाते हैं। इत्यादि ग्रनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते हैं।

## अवतार मीमांसा

तथा चौबीस अवतार\* हुए कहते हैं; वहाँ कितने ही अवतारोंको पूर्णावतार कहते हैं, कितनोंको अंशावतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? यदि रहा तो इन अवतारोंको पूर्णावतार किसलिये कहते हो? यदि (व्यापक) नहीं रहा तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रहा। तथा अंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिये ब्रह्मने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किये ब्रह्मकी शक्ति वह कार्य करनेकी नहीं थी; क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यमसे हो वहाँ बहुत उद्यम किसलिये करें?

तथा श्रवतारोंमें मच्छ, कच्छादि श्रवतार हुए सो किंचित कार्य करनेके श्रर्थ हीन तिर्यंच पर्यायरूप हुश्रा सो कैंसे सम्भव है ? तथा प्रह्लादके श्रर्थ नरिसह श्रवतार हुश्रा, सो हिरिएांकुशको ऐसा क्यों होने दिया, श्रौर कितने ही काल तक श्रपने भक्तको किसलिये दुःख दिलाया ? तथा ऐसा रूप किसलिये धारएा किया ? तथा नाभिराजाके वृषभावतार हुश्रा बतलाते हैं, सो नाभिको पुत्रपनेका सुख उपजानेको श्रवतार धारएा किया । घोर तपश्चरएा किसलिये किया ? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं । कहेगा कि जगतके दिखलानेको किया; तव कोई श्रवतार तो तपश्चरएा दिखाये, कोई श्रवतार भोगादिक दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा ?

फिर (वह) कहता है – एक अरहंत नामका राजा हुआ कसने वृपभावतारका मत श्रंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक अरहंत नहीं हुआ। जो सर्वज्ञपद पाकर पूजने योग्य हो उसीका है।

तथा राम प्रथण इन दोनों अवत कह रामावतारने क्या किया ? सीताके अर्थ ि े रावरासे ल रक रा । श्रीर कृष्णावतारमें पहले खाला श्री गोनसीं ‡ चेप्टाएँ करके, फिर

**ग्रव**तार माने प

<sup>\*</sup> सनत्कुमार-१, । पनारच-३, जिल्ला कार-६, ऋगमावतार-६, तार-६, ११, ः १४, परगुराम-१६, -१७, हंस जुला केर किल्ला-यह २४

<sup>‡</sup> भागवत स्कन्ध

जरासिंघु स्रादिको मारकर राज्य किया । सो ऐसे कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुई ?

तथा राम-कृष्णादिकका एक स्वरूप कहते हैं, सो बीचमें इतने काल कहाँ रहे ? यदि ब्रह्ममें रहे तो ग्रलग रहे या एक रहे ? ग्रलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रह्मसे ग्रलग रहते हैं। एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई—इत्यादि कैसे कहते हैं ?

तथा रामावतारमें तो सीताको मुख्य करते हैं ग्रौर कृष्णावतारमें सीताको स्विमणी हुई कहते हैं ग्रौर उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिकाकुमारीको मुख्य करते हैं। तथा पूछें तब कहते हैं – राधिका भक्त थी; सो निज स्त्रीको छोड़कर दासीको मुख्य करना कैसे बनता है? तथा कृष्णके तो राधिका सहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान हुए सो यह भक्ति कैसी की, ऐसे कार्य तो महानिद्य हैं। तथा रुक्मिणीको छोड़कर राधाको मुख्य किया सो परस्त्री सेवनको भला जान किया होगा? तथा एक राधामें ही ग्रासक्त नहीं हुए, ग्रन्य गोपिका कुष्णा ग्रादि ग्रनेक परस्त्रियोंमें भी ग्रासक्त हुग्रा। सो यह ग्रवतार ऐसे ही कार्यका ग्रधिकारी हुग्रा।

फिर कहते हैं – लक्ष्मी उसकी स्त्री है, श्रौर धनादिकको लक्ष्मी कहते हैं; सो यह तो पृथ्वी श्रादिमें जिस प्रकार पाषाएा, धूल हैं; उसी प्रकार रत्न, सुवर्णादि धन देखते हैं; यह श्रलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायए है ? तथा सीतादिकको मायाका स्वरूप कहते हैं, सो इनमें श्रासक्त, हुए तब मायामें श्रासक्त कैसे न हुए ? कहाँ तक कहें, जो निरूपएा करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। परन्तु जीवोंको भोगादिककी कथा श्रच्छी लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है।

ऐसे प्रवतार कहे हैं इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। तथा ग्रीरोंको भी ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। एक तो महादेवको ब्रह्मस्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, सो योग किसलिये ग्रहण किया? तथा मृगछाला, भस्म धारण करते हैं सो किस प्रर्थ धारण की है? तथा रुण्डमाला पहिनते हैं सो हड्डीको छूना भी निंच है उसे गलेमें किस ग्रर्थ धारण करते हैं? सर्पादि सहित हैं सो इसमें कीन बड़ाई है? ग्राक-धतूरा खाता है सो इसमें कीन भलाई है? त्रिशूलादि रखता है सो किसका भय है? तथा पार्वतीको संग लिये है, परन्तु योगी होकर स्त्री रखता है सो ऐसी विपरीतता किसलिये की? कामासक्त था तो घरहीमें रहता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत चेष्टा की उसका प्रयोजन तो कुछ भासित नहीं होता, बावले जैसा कर्त्तव्य भासित होता है, उसे ब्रह्मस्वरूप कहते हैं।

तथा कभी कृष्णको इसका सेवक कहते हैं, कभी इसको कृष्णका सेवक कहते हैं, कभी दोनोंको एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है।

<sup>\*</sup> मागवत स्कन्ध-१०, भ० ४८, १-११

तथा गरोशादिककी मैल ग्रादिसे उत्पत्ति बतलाते हैं व किसीके ग्रंग किसीमें जुड़े वतलाते हैं। इत्यादि ग्रनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते हैं।

## अवतार मीमांसा

तथा चौबीस अवतार\* हुए कहते हैं; वहाँ कितने ही अवतारोंको पूर्णावतार कहते हैं, कितनोंको अंशावतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? यदि रहा तो इन अवतारोंको पूर्णावतार किसलिये कहते हो? यदि (व्यापक) नहीं रहा तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रहा। तथा अंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिये ब्रह्मने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किये ब्रह्मकी शक्ति वह कार्य करनेकी नहीं थी; क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यमसे हो वहाँ वहुत उद्यम किसलिये करें?

तथा अवतारोंमें मच्छ, कच्छादि अवतार हुए सो किंचित कार्य करनेके अर्थ हीन तिर्यंच पर्यायरूप हुआ सो कैसे सम्भव है ? तथा प्रह्लादके अर्थ नरिसह अवतार हुआ, सो हिरिणांकुशको ऐसा क्यों होने दिया, और कितने ही काल तक अपने भक्तको किसलिये दुःख दिलाया ? तथा ऐसा रूप किसलिये धारण किया ? तथा नाभिराजाके वृषभावतार हुआ बतलाते हैं, सो नाभिको पुत्रपनेका सुख उपजानेको अवतार धारण किया। घोर तपश्चरण किसलिये किया ? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगतके दिखलानेको किया; तब कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाये, कोई अवतार भोगादिक दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा ?

फिर (वह) कहता है – एक अरहंत नामका राजा हुआ उसने वृषभावतारका मत अंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक अरहंत नहीं हुआ। जो सर्वज्ञपद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम अहंत् है।

तथा राम-कृष्ण इन दोनों ग्रवतारोंको मुख्य कहते हैं सो रामावतारने क्या किया ? सीताके ग्रर्थ विलाप करके रावणसे लड़कर उसे मारकर राज्य किया । ग्रीर कृष्णावतारमें पहले ग्वाला होकर परस्त्री गोपियोंके ग्रर्थ नाना विपरीत निद्य चेप्टाएँ करके, फिर

<sup>\*</sup> सनत्कुमार-१, शूकरावतार-२, देविषनारद-३, नर-नारायग्-४, किषल-४, दत्तात्रय-६, यज्ञपुक्ष-७, ऋषनावतार-६, पृथुग्रवतार-६, मत्स्य-१०, कच्छप-११, धन्वन्तरि-१२, मोहिनी-१३, नृसिहावतार-१४, वामन-१४, परणुराग-१६, व्यास-१७, हंस-१८, रामावतार-१६, कृष्णावतार-२०, हयग्रीव-२१, हिर-२२, बुद्ध-२३, श्रीर किल्क-यह २४ भवतार माने जाते हैं।

<sup>‡</sup> मागवत स्कन्ध ४, भ्रव्याय ६, ७, ११

तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं, सो वहाँ बड़े जीव उनका होम करते हैं, ग्रिग्न ग्रादिकका महा ग्रारम्भ करते हैं, वहाँ जीवघात होता है; सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोकमें हिंसाका निषेध है; परन्तु ऐसे निर्दय हैं कि कुछ गिनते नहीं हैं ग्रीर कहते हैं – "यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः" इस यज्ञके ही ग्रर्थ पशु बनाये हैं, वहाँ घात करनेका दोष नहीं है।

तथा मेघादिकका होना, शत्रु ग्रादिका विनष्ट होना इत्यादि फल वतलाकर ग्रपने लोभके ग्रर्थ राजादिकोंको भ्रमित करते हैं। सो कोई विषसे जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है; उसी प्रकार हिंसा करनेसे धर्म ग्रौर कार्यसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परन्तु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसीको उनकी पीड़ा नहीं है। यदि किसी शक्तिवान व इष्टका होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। पापका भय नहीं है, इसलिये पापी दुर्वलके घातक होकर ग्रपने लोभके ग्रर्थ ग्रपना व ग्रन्यका बुरा करनेमें तत्पर हुए हैं।

## योग मीमांसा

तथा वे मोक्षमार्ग भक्तियोग ग्रौर ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्ररूपित करते हैं।
भक्तियोग मीमांसा

श्रब, भक्तियोग द्वारा मोक्षमार्ग कहते हैं उसका स्वरूप कहा जाता है :-

वहाँ भक्ति निर्गुण-सगुण भेदसे दो प्रकारकी कहते हैं। वहाँ ब्रद्वैत परब्रह्मकी भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है; वह इस प्रकार करते हैं – तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन-वचनसे अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अधम उधारन हो, सर्वके कर्त्ता-हर्त्ता हो, इत्यादि विशेषणोंसे गुण गाते हैं; सो इनमें कितने ही तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं, उनको सर्वथा माननेसे अभाव ही भासित होता है। क्योंकि आकारादि बिना वस्तु कैसी होगी ? तथा कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असम्भवी हैं सो उनका असम्भवपना पहले दिखाया ही है।

फिर ऐसा कहते हैं कि — जीवबुद्धिसे मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्रदृष्टिसे तुम्हारा ग्रंश हूँ, तत्त्वबुद्धिसे "तू ही मैं हूँ," सो यह तीनों ही भ्रम हैं। यह भक्ति करनेवाला चेतन है या जड़ है ? यदि चेतन है तो यह चेतना ब्रह्मकी है या इसीकी है ? यदि ब्रह्मकी है तो "मैं दास हूँ" ऐसा मानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरा ग्रीर स्वभाव-स्वभावीके तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ दास ग्रीर स्वामीका सम्बन्ध कैसे बनता है ? दास ग्रीर स्वामीका सम्बन्ध कैसे बनता है ? दास ग्रीर स्वामीका सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है । तथा यदि यह चेतना इसीकी है तो यह ग्रपनी चेतनाका स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तब मैं ग्रंश हूँ व "जो तू है

तथा सूर्यादिको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं। तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णु ने कहा है — धातुश्रोंमें सुवर्ण, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, जुएमें भूठ इत्यादिमें मैं ही हूँ; सो पूर्वापर कुछ विचार नहीं करते। किसी एक श्रङ्गसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसीको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं; सो ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ऐसा विशेष किसलिये किया? श्रीर सूर्यादिमें व सुवर्णादिमें ही ब्रह्म है तो सूर्य उजाला करता है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणोंसे ब्रह्म माना; सो दीपादिक भी सूर्यवत् उजाला करते हैं, चांदी-लोहादि भी सुवर्णवत् धन हैं — इत्यादि गुण श्रन्य पदार्थोंमें भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो, बड़ा-छोटा मानो, परन्तु जाति तो एक हुई। सो भूठी महंतता ठहरानेके श्रथं श्रनेक प्रकारकी युक्ति बनाते हैं।

तथा अनेक ज्वालामालिनी ग्रादि देवियोंको मायाका स्वरूप कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं; सो माया तो निंद्य है, उसका पूजना कैसे सम्भव है ? श्रीर हिंसादिक करना कैसे भला होगा ? तथा गाय, सर्प ग्रादि पशु ग्रभक्ष्य भक्षगादि-सहित उन्हें पूज्य कहते हैं; ग्राग्न, पवन, जलादिकको देव ठहराकर पूज्य कहते हैं; वृक्षादिकको युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं।

बहुत क्या कहें ? पुरुषिलंगी नाम सिहत जो हों उनमें ब्रह्मकी कल्पना करते हैं ग्रीर स्त्रीलिंगी नाम सिहत हों उनमें मायाकी कल्पना करके ग्रनेक वस्तुग्रोंका पूजन ठहराते हैं। इनके पूजनेसे क्या होगा सो कुछ विचार नहीं है। भूठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराकर जगतको भ्रमाते हैं।

तथा वे कहते हैं — विधाता शरीरको गढ़ता है श्रीर यम मारता है, मरते समय यमके दूत लेने श्राते हैं, मरनेके पश्चात् मार्गमें वहुत काल लगता है, तथा वहाँ पुण्य-पापका लेखा करते हैं श्रीर वहाँ दण्डादिक देते हैं; सो यह कित्पत भूठी युक्ति है। जीव तो प्रतिसमय श्रनन्त उपजते—मरते हैं, उनका युगपत् ऐसा होना कैसे सम्भव है ? श्रीर इस प्रकार माननेका कोई कारएा भी भासित नहीं होता।

तथा वे मरनेके पश्चात् श्राद्वादिकसे उसका भला होना कहते हैं, सो जीवित दशा तो किसीके पुण्य-पाप द्वारा कोई सुखी-दुःखी होता दिखायी नहीं देता, मरनेके बादमें कैसे होगा ? यह युक्ति मनुष्योंको भ्रमित करके ग्रपना लोभ साधनेके ग्रर्थ बनायी है।

कीड़ी, पतंगा, सिंहादिक जीव भी तो उपजते-मरते हैं, उनको तो प्रलयके जीव ठहराते हैं; परन्तु जिस प्रकार मनुष्यादिकके जन्म-मरग्। होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार उनके होते देखे जाते हैं। भूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि है ?

तथा वे शास्त्रोंमें कथादिकका निरूपण करते हैं वहाँ विचार करने पर विरुद्ध भासित होता है। हम पूछते हैं — कोई किसीका नाम तो न कहे, ग्रौर ऐसे कार्योंहीका निरूपएा करके कहे कि किसीने ऐसे कार्य किये हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे ? यदि भला जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा ? बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करो, वही बुरा हुग्रा। पक्षपात रहित न्याय करो।

यदि पक्षपातसे कहोगे कि – ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुरने ऐसे कार्य किसलिये किये ? ऐसे निद्य कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुई ? कहोगे कि – प्रवृत्ति चलानेके ग्रर्थ किये, तो परस्त्री सेवन ग्रादि निद्य कार्योंकी प्रवृत्ति चलानेमें ग्रापको व ग्रन्यको क्या लाभ हुग्रा ? इसलिये ठाकुरको ऐसा कार्य करना सम्भव नहीं है । तथा यदि ठाकुरने कार्य नहीं किये, तुमही कहते हो, तो जिसमें दोष नहीं था उसे दोष लगाया । इसलिये ऐसा वर्णन करना तो निन्दा है – स्तुति नहीं है ।

तथा स्तुति करते हुए जिन गुगोंका वर्णन करते हैं उसरूप ही परिगाम होते हैं व उन्होंमें अनुराग आता है। सो काम-कोधादि कार्यों का वर्णन करते हुए आप भी काम-कोधादिरूप होगा अथवा काम-कोधादिमें अनुरागी होगा, सो ऐसे भाव तो भले नहीं हैं। यदि कहोगे — भक्त ऐसा भाव नहीं करते, तो परिगाम हुए विना वर्णन कैसे किया ? उनका अनुराग हुए विना भिक्त कैसे की ? यदि यह भाव ही भले हों तो ब्रह्मचर्यको व क्षमादिकको भला किसलिये कहें ? इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है।

तथा सगुरा भक्ति करनेके ग्रर्थ राम-कृष्णादिकी मूर्त्ति भी शृङ्गारादि किये, वक्रत्वादि सहित, स्त्री ग्रादि संग सहित बनाते हैं; जिसे देखते ही काम-क्रोधादिभाव प्रगट हो ग्रायें। ग्रौर महादेव के लिंगहीका ग्राकार बनाते हैं। देखो विडम्बना! जिसका नाम लेने से लाज ग्राती है, जगत जिसे ढँक रखता है, उसके ग्राकारकी पूजा कराते हैं। क्या उसके ग्रन्य ग्रंग नहीं थे ? परन्तु बहुत विडम्बना ऐसा ही करनेसे प्रगट होती है।

तथा सगुण भक्तिके अर्थ नानाप्रकार की विषयसामग्री एकत्रित करते हैं। वहाँ नाम ठाकुरका करते हैं ग्रौर स्वयं उसका उपभोग करते हैं। भोजनादि वनाते हैं ग्रौर ठाकुरको भोग लगाया कहते हैं; फिर ग्राप ही प्रसादकी कल्पना करके उसका भक्षणादि करते हैं। सो यहाँ पूछते हैं – प्रथम तो ठाकुरके क्षुधा-तृषाकी पीड़ा होगी, न हो तो ऐसी कल्पना कैसे सम्भव है ? ग्रौर क्षुधादिसे पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुःखी हुग्रा, ग्रौरों का दुःख कैसे दूर करेगा ? तथा भोजनादि सामग्री ग्रापने तो उनके ग्रर्थ ग्रप्णकी सो की, फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, ग्रपना ही किया तो नहीं होता। जैसे कोई राजाको भेंट करे, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है; परन्तु

सो मैं हूँ" ऐसा कहना भूठा हुग्रा। ग्रौर यदि भक्ति करनेवाला जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना ग्रसम्भव है, ऐसी बुद्धि कैसे हुई ? इसिलये "मैं दास हूँ" ऐसा कहना तो तभी वनता है जब ग्रलग-ग्रलग पदार्थ हों। ग्रौर "तेरा मैं ग्रंश हूँ" ऐसा कहना वनता ही नहीं। क्योंकि 'तू' ग्रौर 'मैं' ऐसा तो भिन्न हो तभी वनता है, परन्तु ग्रंश-ग्रंशी भिन्न कैसे होंगे ? ग्रंशी तो कोई भिन्न वस्तुं है नहीं, ग्रंशोंका समुदाय वही ग्रंशी है। ग्रौर "तू है सो मैं हूँ" – ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थमें ग्रपनत्व भी माने ग्रौर उसे पर भी माने सो कैसे सम्भव है; इसंलिये भ्रम छोड़कर निर्ण्य करना।

तथा कितने नामही जपते हैं; सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहिचाने विना केवल नामहीका जपना कैसे कार्यकारी होगा? यदि तू कहेगा नामहीका अतिशय है; तो जो नाम ईश्वरका है वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोंके नाम उच्चारए में फलकी समानता हो, सो कैसे बनेगा? इसलिये स्वरूपका निर्णय करके पश्चात् भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना।

इस प्रकार निर्गुग्भिक्तिका स्वरूप वतलाया।

तथा जहाँ काम-क्रोधादिसे उत्पन्न हुए कार्योंका वर्णन करके स्तुति ग्रादि करें उसे सगुणभक्ति कहते हैं।

वहाँ सगुणभक्तिमें लौकिक शृंगार वर्णन जैसा नायक-नायिकाका करते हैं वैसा ठाकुर-ठकुरानीका वर्णन करते हैं। स्वकीया-परकीया स्त्री सम्बन्धी संयोग-वियोगरूप सर्वव्यवहार वहाँ निरूपित करते हैं। तथा स्नान करती स्त्रियोंके वस्त्र चुराना, दिध लूटना, स्त्रियोंके पैर पड़ना, स्त्रियोंके श्रागे नाचना इत्यादि जिन कार्योंको करते संसारी जीव भी लिजत हों उन कार्योंका करना ठहराते हैं; सो ऐसा कार्य अतिकामपीड़ित होनेपर ही वनता है।

तथा युद्धादिक किये कहते हैं सो यह कोधके कार्य हैं। ग्रपनी महिमा दिखाने के ग्रयं उपाय किये कहते हैं सो यह मानके कार्य हैं। ग्रनेक छल किये कहते हैं सो मायाके कार्य हैं। विषयसामग्री प्राप्तिके ग्रयं यत्न किये कहते हैं सो यह लोभके कार्य हैं। कीतूहला-दिक किये कहते हैं सो हास्यादिक कार्य हैं। ऐसे यह कार्य कोधादिसे युक्त होनेपर ही वनते हैं।

इस प्रकार काम-क्रोधादिसे उत्पन्न कार्योको प्रगट करके कहते हैं कि – हम स्तृति करते हैं; सो काम क्रोधादिकके कार्य ही स्तृति योग्य हुए तो निद्य कीन ठहरेंगे ? जिनकी लोकमें, शास्त्रमें ग्रत्यन्त निन्दा पायी जाती है उन कार्योका वर्णन करके स्तृति करना तो हस्तचुगल जैसा कार्य हुग्रा। पाँचवाँ ग्रधिकार 🏅

ही है। - सो ऐसा कहना मिथ्या है। यदि ग्राप् शुद्ध हो ग्रीर उसे ग्रशुद्ध जाने तो भ्रम है; ग्रीर ग्राप काम-कोधादि सहित ग्रशुद्ध हो रहा है उसे ग्रशुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा? शुद्ध जाननेपर भ्रम होगा। सो भूठे भ्रमसे ग्रपनेको शुद्धब्रह्म माननेसे क्या सिद्धि है?

तथा तू कहेगा - यह काम-क्रोधादिक तो मनके धर्म हैं, ब्रह्म न्यारा है। तो तू असे पूछते हैं - मन तेरा स्वरूप है या नहीं ? यदि है तो काम-क्रोधादिक भी तेरे ही हुए; ग्रौर नहीं है तो तू ज्ञानस्वभाव है या जड़ है ? यदि ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इन्द्रिय द्वारा ही होता दिखायी देता है। इनके बिना कोई ज्ञान वतलाये तो उसे तेरा श्रलग स्वरूप मानें, सो भासित नहीं होता। तथा "मनज्ञाने" धातुसे मन शब्द उत्पन्न होता है सो मन तो ज्ञानस्वरूप है; सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला; परन्तु अलग कोई भासित नहीं होता । तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान बिना ग्रपने स्वरूप का विचार कैसे करता है ? यह तो बनता नहीं है। तथा तू कहता है - ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या श्रीर है ? यदि तू ही है तो तेरे "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है वह तो मन-स्वरूप ही है, मनसे अलग नहीं है ; श्रौर अपनत्व मानना तो अपनेहीमें होता है। जिसे न्यारा जाने उसमें ग्रपनत्व नहीं माना जाता । सो मनसे न्यारा ब्रह्म है, तो मनरूप ज्ञान ब्रह्ममें भ्रपनत्व किसलिये मानता है ? तथा यदि ब्रह्म भ्रौर ही है तो तू ब्रह्ममें भ्रपनत्व किसलिये मानता है ? इसलिये भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इन्द्रियाँ तो शरीरका स्वरूप है सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आत्माका स्वरूप है; उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमागुत्रों का पुंज है वह शरीरहीका श्रंग है। उसके द्वारा जानपना होता है व काम-क्रोधादिभाव होते हैं सो सर्व ग्रात्मा का स्वरूप है।

विशेष इतना — जानपना तो निजस्वभाव है, काम-क्रोधादिक श्रौपाधिकभाव हैं, उनसे श्रात्मा श्रशुद्ध है। जब काल पाकर काम-क्रोधादि मिटेंगे श्रौर जानपनेके मन-इन्द्रियकी श्राधीनता मिटेगी तब केवलज्ञानस्वरूप श्रात्मा शुद्ध होगा।

इसी प्रकार बुद्ध-ग्रहंकारादिक भी जान लेना; क्योंकि मन ग्रौर बुद्धि ग्रादिक एकार्थ हैं ग्रौर ग्रहंकारादिक हैं वे काम-कोधादिकवत् ग्रौपाधिकभाव हैं; इनको ग्रपनेसे भिन्न जानना भ्रम है। इनको ग्रपना जानकर ग्रौपाधिकभावोंका ग्रभाव करने का उद्यम करना योग्य है। तथा जिनसे इसका ग्रभाव न होसके ग्रौर ग्रपनी महंतता चाहें, वे जीव इन्हें ग्रपने न ठहराकर स्वच्छन्द प्रवर्तते हैं; काम-कोधादिक भावों को बढ़ाकर विषय-सामग्रियोंमें व हिंसादिक कार्योंमें तत्पर होते हैं।

तथा ग्रहंकारादिके त्यागको भी वे ग्रन्यथा मानते हैं। सर्वको परब्रह्म मानना, कहीं ग्रपनत्व न मानना उसे ग्रहंकारका त्याग वतलाते हैं सो मिथ्या है; क्योंकि कोई ग्राप

ग्राप राजा को भेंट करे, वहाँ राजा तो कुछ कहे नहीं ग्रौर ग्राप ही "राजाने मुक्ते इनाम दी" – ऐसा कहकर उसे ग्रंगीकार करे तो यह खेल हुग्रा। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करनेसे भक्ति तो हुई नहीं, हास्य करना हुग्रा।

फिर ठाकुर ग्रौर तुम दो हो या एक हो ? दो हो तो तूने भेंट की, पश्चात् ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिए, ग्रपनेग्राप ग्रहण किसलिए करता है ? ग्रौर तू कहेगा—ठाकुरकी तो मूर्ति है, इसलिए मैं ही कल्पना करता हूँ; तो ठाकुरके करनेका कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुग्रा। ग्रौर यदि एक हो तो भेंट करना, प्रसाद कहना भूठा हुग्रा। एक होनेपर यह व्यवहार सम्भव नहीं होता; इसलिए भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है।

तथा ठाकुरजी के ग्रर्थ नृत्य-गानादि कराना; शीत, ग्रीष्म, वसन्तादि ऋतुग्रोंमें संसारियोंके सम्भवित ऐसी विपयसामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहाँ नाम तो ठाकुरका लेना ग्रौर इन्द्रियोंके विपय ग्रपने पोषना सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहाँ जन्म, विवाहादिककी व सोने-जागने इत्यादिकी कल्पना करते हैं सो जिस प्रकार लड़िकयाँ गुड्डा-गुड़ियों का खेल वनाकर कौतूहल करती हैं; उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थरूप गुएा नहीं है। तथा वाल ठाकुरका स्वांग वनाकर चेष्टाएँ दिखाते हैं, उससे ग्रपने विषयोंका पोषण करते हैं ग्रौर कहते हैं – यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहें? ऐसी ग्रनेक विपरीतताएँ सगुण भक्तिमें पायी जाती हैं।

इस प्रकार दोनों प्रकारकी भक्तिसे मोक्षमार्ग कहते हैं सो उसे मिथ्या दिखाया। ज्ञानयोग मीमांसा

ग्रव ग्रन्यमत प्ररूपित ज्ञानयोग से मोक्षमार्गका स्वरूप वतलाते हैं:-

एक श्रद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो उसका मिथ्यापना तो पहले कहा ही है।

तथा ग्रपनेको सर्तथा गुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोधादिक व शरीरादिकको भ्रम जानना उसे ज्ञान कहते हैं; सो यह भ्रम है। ग्राप गुद्ध है तो मोक्षका उपाय किसलिये करता है ? ग्राप गुद्ध ब्रह्म ठहरा तव कर्त्तव्य क्या रहा ? तथा ग्रपनेको प्रत्यक्ष काम-क्रोधादिक होते देखे जाते हैं, ग्रीर शरीरादिक का संयोग देखा जाता है; सो इनका ग्रभाव होगा तव होगा, वर्त्तमानमें इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे हुग्रा ?

फिर कहते हैं - मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसे - रस्सी तो रस्सी ही है, उसे सर्प जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटनेपर रस्सी ही है; उसी प्रकार ग्राप तो ब्रह्म ही है, ग्रपनेको ग्रगुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर ग्राप ब्रह्म कार्य है, कहीं मोक्षमार्ग नहीं है। जीवोंको इष्ट्र-ग्रनिष्ट बतलाकर उनके राग-द्वेष बढ़ाये ग्रीर ग्रपने मान-लोभादिक उत्पन्न करे, इसमें क्या सिद्धि है ?

तथा प्राणायामादिक साधन करे, पवनको चढ़ाकर समाधि लगायी कहे; सो यह तो जिस प्रकार नट साधना द्वारा हस्तादिकसे किया करता है, उसी प्रकार यहाँ भी साधना द्वारा पवनसे किया की । हस्तादिक ग्रौर पवन यह तो शरीरहीके ग्रंग हैं, इनके साधनेसे ग्रात्महित कैसे सधेगा ?

तथा तू कहेगा — वहाँ मनका विकल्प मिटता है, सुख उत्पन्न होता है, यमके वशीभूतपना नहीं होता; सो यह मिथ्या है। जिस प्रकार निद्रामें चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है, उसी प्रकार पवन साधनेसे यहाँ चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है। वहाँ मनको रोक रखा है, कुछ वासना तो मिटी नहीं है इसलिये मनका विकल्प मिटा नहीं कहते; ग्रौर चेतना बिना सुख कौन भोगता है? इसलिये सुख उत्पन्न हुग्रा नहीं कहते। तथा इस साधनावांले तो इस क्षेत्रमें हुए हैं, उनमें कोई ग्रमर दिखायी नहीं देता। ग्राग्न लगानेसे उसका भी मरण होता दिखाई देता है; इसलिये यमके वशीभूत नहीं हैं — यह भूठी कल्पना है।

तथा जहाँ साधनामें किंचित् चेतना रहे और वहाँ साधनासे शब्द सुने उसे "अनहद नाद" बतलाता है। सो जिस प्रकार वीगादिकके शब्द सुननेसे सुख मानना है, उसी प्रकार उसके सुननेसे सुख मानना है। यहाँ तो विषयपोषण हुआ, परमार्थ तो कुछ नहीं है। तथा पवनके निकलने—प्रविष्ट होनेमें "सोहं" ऐसे शब्द की कल्पना करके उसे "अजपा जाप" कहते हैं। सो जिस प्रकार तीत्रके शब्दमें "तू ही" शब्द की कल्पना करते हैं, कहीं तीतर अर्थका अवधारण कर ऐसा शब्द नहीं कहता। उसी प्रकार यहाँ "सोहं" शब्दकी कल्पना है, कुछ पवन अर्थ अवधारण करके ऐसे शब्द नहीं कहते; तथा शब्दके जपने - सुननेहीसे तो कुछ फलप्राप्ति नहीं है, अर्थका अवधारण करनेसे फलप्राप्ति होती है।

"सोहं" शब्दका तो अर्थ यह है "सो मैं हूँ।" यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिये कि — 'सो' कौन ? तब उसका निर्णय करना चाहिये; क्योंकि तत् शब्दको और यत् शब्दको नित्य सम्बन्ध है। इसलिये वस्तुका निर्णय करके उसमें अहंबुद्धि धारण करनेमें "सोहं" शब्द बनता है। वहाँ भी आपको आपरूप अनुभव करे वहाँ तो "सोहं" शब्द सम्भव नहीं है, परको अपनेरूप बतलानेमें "सोहं" शब्द सम्भव है। जैसे — पुरुष आपको आप जाने, वहाँ "सो मैं हूँ" ऐसा किसलिये विचारेगा ? कोई अन्य जीव जो अपनेको न पहिचानता हो, और कोई अपना लक्षण न जानता हो. तब उससे कहते हैं — "जो ऐसा है सो मैं हूँ", उसी प्रकार यहाँ जानना।

पाँचवां ग्रिधिकार ] [ १२३

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि — वैकुण्ठमें दीपक जैसी एक ज्योति है, वहाँ ज्योतिमें ज्योति मिल जाती है; सो यह भी मिथ्या है। दीपककी ज्योति तो मूर्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति वहाँ कैसे सम्भव है ? तथा ज्योतिमें ज्योति मिलने पर यह ज्योति रहती है या विनष्ट हो जाती है ? यदि रहती है तो ज्योति बढ़ती जायगी, तब ज्योतिमें हीनाधिकपना होगा; और विनष्ट हो जाती है तो अपनी सत्ता नष्ट हो ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानें ? इसलिये ऐसा भी बनता नहीं है।

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि — ग्रात्मा ब्रह्म ही है, मायाका ग्रावरण मिटने पर मुक्ति ही है; सो यह भी मिथ्या है। यह मायाके ग्रावरण सिहत था तब ब्रह्मसे एक था कि ग्रलग था? यदि एक था तो ब्रह्म ही मायारूप हुग्रा ग्रौर ग्रलग था तो माया दूर होनेपर ब्रह्ममें मिलता है तब इसका ग्रस्तित्व रहता है या नहीं? यदि रहता है तो सर्वज्ञको तो इसका ग्रस्तित्व ग्रलग भासित होगा; तब संयोग होनेसे मिले कहो, परन्तु परमार्थसे तो मिले नहीं हैं। तथा ग्रस्तित्व नहीं रहता है तो ग्रपना ग्रभाव होना कौन चाहेगा? इसलिये यह भी नहीं बनता।

तथा कितने ही एक प्रकारसे मोक्षको ऐसा भी कहते हैं कि — बुद्धि म्रादिकका नाश होनेपर मोक्ष होता है। सो शरीरके ग्रंगभूत मन, इन्द्रियोंके ग्राधीन ज्ञान नहीं रहा। काम-कोधादिक दूर होनेपर तो ऐसा कहना बनता है; ग्रौर वहाँ चेतनताका भी भ्रभाव हुम्रा मानें तो पाषागादि समान जड़ ग्रवस्थाको कैसे भला मानें ? तथा भला साधन करनेसे तो जानपना बढ़ता है, फिर बहुत भला साधन करने पर जानपनेका ग्रभाव होना कैसे मानें ? तथा लोकमें ज्ञानकी महंततासे जड़पनेकी तो महंतता नहीं है; इसलिये यह नहीं बनता।

इसी प्रकार अनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्षको बतलाते हैं सो कुछ यथार्थ तो जानते नहीं हैं: संसार अवस्था की मुक्ति अवस्था में कल्पना करके अपनी इच्छानुसार बकते हैं।

इस प्रकार वेदान्तादि मतोंमें भ्रन्यथा निरूपण करते हैं।

# मुस्लिममत सम्बन्धी विचार .

तथा इसी प्रकार मुसलमानोंके मतमें अन्यथा निरूपण करते हैं। जिस प्रकार वे ब्रह्मको सर्वव्यापी, एक, निरंजन, सर्वका कर्त्ती-हर्त्ती मानते हैं; उसी प्रकार यह खुदाको मानते हैं। तथा जैसे वे अवतार हुए मानते हैं वैसे ही यह पैगम्बर हुए मानते हैं। जिस प्रकार वे पुण्य-पापका लेखा लेना, यथायोग्य दण्डादिक देना ठहराते हैं; उसी प्रकार यह खुदाको ठहराते हैं। तथा जिस प्रकार वे गाय आदिको पूज्य कहते हैं; उसी प्रकार यह सूत्र्यर आदिको कहते हैं। सब तिर्यंचादिक हैं। तथा जिस प्रकार वे ईश्वरकी भित्तसे मुक्ति कहते हैं; उसी प्रकार यह खुदाकी भित्तसे कहते हैं। तथा जिसप्रकार वे कहीं दयाका

तथा कोई ललाट, भ्रमर ग्रौर नासिकाके ग्रग्रको देखनेके साधन द्वारा त्रिकुटी ग्रादिका ध्यान हुग्रा कहकर परमार्थ मानता है। वहाँ नेत्रकी पुतली फिरनेसे मूर्तिक वस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है? तथा ऐसे साधनसे किंचित् ग्रतीत-ग्रनागतादिकका ज्ञान हो, व वचनसिद्धि हो, व पृथ्वी-ग्राकाशादिमें गमनादिककी शक्ति हो, व शरीरमें ग्रारोग्यतादिक हो तो यह तो सर्व लौकिक कार्य हैं; देवादिकको स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पायी जाती है। इनसे कुछ ग्रपना भला तो होता नहीं है; भला तो विषयकषायकी वासना मिटने पर होता है; यह तो विषयकषायका पोषण करनेके उपाय हैं; इसलिये यह सर्व साधन किंचित् भी हितकारी नहीं हैं। इनमें कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होता है ग्रौर हित सधता नहीं है; इसलिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते, कषायी जीव ही ऐसे साधनमें लगते हैं।

तथा किसीको बहुत तपश्चरणादिक द्वारा मोक्षका साधन कठिन बतलाते हैं, किसीको सुगमतासे ही मोक्ष हुग्रा कहते हैं। उद्धवादिकको परम भक्त कहकर उन्हें तो पिका उपदेश दिया कहते हैं ग्रौर वेश्यादिकको विना परिणाम (केवल) नामादिकहीसे उपना बतलाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है।

इसप्रकार मोक्षमार्गको अन्यथा प्ररूपित करते हैं।

## श्रन्यमत कल्पित मोक्षमार्गको मीमांसा

तथा मोक्षस्वरूपको भी ग्रन्यथा प्ररूपित करते हैं। वहाँ मोक्ष ग्रनेक प्रकारसे वतलाते हैं।

एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं कि — वैकुण्ठधाममें ठाकुर-ठकुरानी सहित नाना भोग-वेलास करते हैं, वहाँ पहुँच जाय ग्रौर उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष है; सो यह तो वेरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारीवत् विषयासक्त होरहे हैं; सो जैसे राजादिक हैं से ही ठाकुर हुए। तथा दूसरोंसे सेवा करानी पड़ी तव ठाकुरके पराधीनपना हुग्रा। ग्रौर यदि वह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार राजाकी चाकरी करना उसी प्रकार वह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख कैसे होगा ? इसलिये यह भी नहीं वनता।

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं — ईश्वरके समान ग्राप होता है; सो भी मिथ्या है।

पदि उसके समान ग्रीर भी ग्रलग होते हैं तो बहुत ईश्वर हुए। लोकका कर्त्ता-हर्त्ता कीन

हरेगा? सभी ठहरें तो भिन्न इच्छा होनेपर परस्पर विरोध होगा। एक ही है तो

समानता नहीं हुई। न्यून है उसको नीचेपनसे उच्च होनेकी ग्राकुलता रही; तब मुखी कैसे

होगा? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा राजा संसारमें होता है; उसी प्रकार छोटा-बड़ा

हश्वर मिक्तमें भी हग्रा सो नहीं वनता।

# अन्यमत निरूपित तत्त्व-विचार

त्रब, पण्डितपनेके बलसे किल्पत युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं, उनमें जो तत्त्वादिक माने जाते हैं, उनका निरूपए। करते हैं:-

#### सांख्यसत

वहाँ सांख्यमतमें पच्चीस तत्त्व मानते हैं । सो कहते हैं – सत्त्व, रजः, तमः यह तीन गुएा कहते हैं । वहाँ सत्त्व द्वारा प्रसाद (प्रसन्न) होता है, रजोगुएा द्वारा चित्त की चंचलता होती है, तमोगुएा द्वारा मूढ़ता होती है, इत्यादि लक्षएा कहते हैं । इनरूप प्रवस्थाका नाम प्रकृति है; तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है; उसीका नाम महतत्त्व है, उससे ग्रहंकार उत्पन्न होता है; उससे सोलह मात्रा होती हैं । वहाँ पाँच तो ज्ञान इन्द्रियाँ होती हैं – स्पर्शन, रसना, घ्राएा, चक्षु, श्रोत्र तथा एक मन होता है । तथा पाँच कर्म इन्द्रियां होती हैं – वचन, चरएा, हस्त, लिंग, गुदा । तथा पाँच तन्मात्रा होती है – रूप रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द । तथा रूप से ग्रान्न, रस से जल, गन्धसे पृथ्वी, स्पर्शसे पवन, शब्दसे ग्राकाश – इस प्रकार हुए कहते हैं । इस प्रकार चौबीस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं; इनसे भिन्न निर्गुएा कर्त्ता-भोक्ता एक पुरुप है ।

इस प्रकार पच्चीस तत्त्व कहते हैं सो यह किएत हैं; क्योंकि राजसादिक गुगा आश्रय बिना कैसे होंगे ? इनका ग्राश्रय तो चेतन द्रव्य ही सम्भव है। तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं सो बुद्धि नाम तो ज्ञानका है, ग्रौर ज्ञानगुणधारी पदार्थमें यह होती देखी जाती है, तो इससे ज्ञान हुग्रा कैसे मानें ? कोई कहे — बुद्धि ग्रलग है, ज्ञान ग्रलग है, तब मन तो पहले सोलह मात्रामें कहा, ग्रौर ज्ञान ग्रलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा ? तथा उससे ग्रहंकार हुग्रा कहा सो परवस्तु में "मैं करता हूँ" ऐसा माननेका नाम ग्रहंकार है, साक्षीभूत जाननेसे तो ग्रहंकार होता नहीं है, तो ज्ञानसे उत्पन्न कैसे कहा जाता है ?

तथा ग्रहंकार द्वारा सोलह मात्राएँ कहीं, उनमें पांच ज्ञानइन्द्रियां कहीं, सो शरीरमें नेत्रादि ग्राकाररूप द्रव्येन्द्रियां हैं वे तो पृथ्वी ग्रादिवत् जड़ देखी जाती हैं ग्रीर वर्णादिकके जाननेरूप भावइन्द्रियाँ हैं सो ज्ञानरूप हैं, ग्रहंकार का क्या प्रयोजन है ? कोई-किसीको-ग्रहंकार, बुद्धि रहित देखनेमें ग्राता है वहां ग्रहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे सम्भव है ? तथा मन कहा, सो इन्द्रियवत् ही मन है; क्योंकि द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। तथा पांच कर्मइन्द्रिय कहते हैं सो यह तो शरीरके ग्रंग हैं, मूर्तिक हैं। ग्रमूर्तिक ग्रहंकारसे इनका उत्पन्न होना कैसे मानें ?

भ प्रकृतमहांस्तताऽहंकारस्तस्माद्गएाश्च पोडशकः । तस्मादिष पोडशकात्पंचम्यः पंच भूतानि ॥ [ सांख्य का० १२ ]

\*

पोपए, कहीं हिंसाका पोषएा करते हैं; उसी प्रकार यह भी कहीं महर करनेका, कहीं कतल करनेका पोषएा करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपश्चरएा करनेका, कहीं विपय-सेवनका पोषएा करते हैं; उसी प्रकार यह भी पोषएा करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं मांस-मिदरा, शिकार ग्रादिका निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुपों द्वारा उनका ग्रंगीकार करना वतलाते हैं। ऐसे ग्रनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है। यद्यपि नामादिक ग्रौर ग्रौर हैं; तथापि प्रयोजनभूत ग्रंथी एकता पायी जाती है।

तथा ईश्वर, खुदा ग्रादि मूल श्रद्धानकी तो एकंता है ग्रौर उत्तर श्रद्धानमें बहुत ही विशेष हैं; वहाँ उनसे भी यह विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिंसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमारणसे विरुद्ध निरूपरण करते हैं।

इसलिये मुसलमानोंका मत महा विपरीतरूप जानना।

इस प्रकार इस क्षेत्र-कालमें जिन-जिन मतोंकी प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापना प्रगट किया।

यहाँ कोई कहे कि - यह मत मिथ्या हैं तो बड़े राजादिक व बड़े विद्यावान् इन मतोंमें कैसे प्रवर्तते हैं ?

समाधान: — जीवोंके मिथ्यावासना ग्रनादिसे है सो इनमें मिथ्यात्वहीका पोपण है। तथा जीवोंको विषयकषायरूप कार्योंकी चाह वर्तती है सो इनमें विषयकपायरूप कार्योहीका पोपण है। तथा राजादिकोंका व विद्यावानोंका ऐसे धर्ममें विषयकपायरूप प्रयोजन सिद्ध होता है। तथा जीव तो लोकनिद्यपनाको भी लांघकर, पाप भी जानकर, जिन कार्योंको करना चाहे; उन कार्योंको करते धर्म वतलायें तो ऐसे धर्ममें कीन नहीं लगेगा ? इसलिये इन धर्मोंकी विशेष प्रवृत्ति है।

तथा कदाचित् तू कहेगा — इन धर्मों में विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं ? सो जिस प्रकार भोल दिये विना खोटा द्रव्य (सिक्का) नहीं चलता; उसी प्रकार सचको मिलाये विना भूठ नहीं चलता; परन्तु सर्वके हित प्रयोजनमें विषयकपायका ही पोपग किया है। जिस प्रकार गीतामें उपदेश देकर युद्ध करानेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तमें गुद्ध निरूपण करके स्वच्छन्द होनेका प्रयोजन दिखाया; उसी प्रकार ग्रन्य जानना। तथा यह काल तो निकृष्ट है, सो इसमें तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होती है।

देखो, इसकालमें मुसलमान बहुत प्रधान हो गये, हिन्दू घट गये; हिन्दुग्रोंमें ग्रीर तो वढ़ गये, जैनी घट गये। सो यह कालका दोप है।

इस प्रकार इस क्षेत्रमें इस काल मिथ्यायमंकी प्रवृत्ति बहुत पायी जाती है।

तथा वहाँ प्रत्यक्ष, श्रनुमान, श्रागम यह तीन प्रमाण कहते हैं; परन्तु उनके सत्य-श्रसत्य का निर्णय जैन के न्यायग्रंथों से जानना।

तथा इस सांख्यमत में कोई तो ईश्वर को मानते नहीं हैं, कितने ही एक पुरुष को ईश्वर मानते हैं, कितने ही शिव को, कितने ही नारायएं को देव मानते हैं। अपनी इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। तथा इस मत में कितने ही जटा धारएं करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं, कितने ही मुण्डित होते हैं, कितने ही कत्थई वस्त्र पहिनते हैं; इत्यादि अनेक प्रकार से भेष धारएं करके तत्त्वज्ञान के आश्रय से महन्त कहलाते हैं।

इस प्रकार सांख्यमत का निरूपण किया।

## शिवमत

तथा शिवमत में दो भेद हैं - नैयायिक, वैशेषिक ।

## नैयायिकमत

वहाँ नैयायिकमत में सोलह तत्त्व कहते हैं-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान।

वहाँ प्रमाण चार प्रकार के कहते हैं — प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा। तथा आत्मा देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहते हैं। तथा "यह क्या है?" उसका नाम संशय है। जिसके अर्थ प्रवृत्ति हो सो प्रयोजन है। जिसे वादी-प्रतिवादी मानें सो दृष्टान्त है। दृष्टान्त द्वारा जिसे ठहरायें वह सिद्धान्त है। तथा अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पाँच अंग वह अवयव हैं। संशय दूर होनेपर किसी विचारसे ठीक हो सो तर्क है। प्रश्चात् प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है। आचार्य-शिष्य में पक्ष—प्रतिपक्ष द्वारा अभ्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथामें जो छल-जाति आदि दूषण हो सो जल्प है। प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा है। सच्चे हेतु नहीं हैं ऐसे असिद्ध आदि भेद सहित हेत्वाभास है। छलसहित वचन सो छल है। सच्चे दूषण नहीं हैं ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जिससे प्रतिवादी का निग्रह हो सो निग्रहस्थान है।

इस प्रकार संशयादि तत्त्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तुस्वरूप तत्त्व तो हैं नहीं। ज्ञानका निर्ण्य करनेको व वाद द्वारा पांडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहे हैं; सो इनसे परमार्थकार्य क्या होगा? काम-कोधादि भावको मिटाकर निराकुल होना सो कार्य है; वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिखाया नहीं है, पंडिताईकी नाना युक्तियाँ वनायीं, सो यह भी एक चातुर्य है; इसलिये यह तत्त्वभूत नहीं हैं।

फिर कहोगे – इनको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्त्वोंका निर्णय नहीं कर सकते, इसलिये यह तत्त्व कहे हैं; सो ऐसी परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहते हैं कि-व्याकरण तथा कर्म इन्द्रियाँ पांच ही तो नहीं हैं, शरीर के सर्व अंग कार्यकारी हैं। तथा वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तो नहीं है, इसलिये सूंड, पूंछ इत्यादि अंग भी कर्मइन्द्रियां हैं; पांचहीकी संख्या किसलिये कहते हैं ?

तथा स्पर्शादिक पांच तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि कुछ ग्रलग वस्तु नहीं हैं, वे तो परमारणुत्रों से तन्मय गुरा हैं; वे ग्रलग कैसे उत्पन्न हुए ? तथा ग्रहंकार तो ग्रमूर्तिक जीव का परिस्ताम है, इसलिये यह मूर्तिक गुरा उससे कैसे उत्पन्न हुए मानें ?

तथा इन पांचोंसे ग्राग्नि ग्रादि उत्पन्न कहते हैं सो प्रत्यक्ष भूठ है। रूपादिक ग्रीर ग्राग्नि ग्रादिकके तो सहभूत गुरा-गुरा सम्बन्ध है, कथन मात्र भिन्न है, वस्तुभेद नहीं है। किसी प्रकार कोई भिन्न होते भासित नहीं होते, कथनमात्र से भेद उत्पन्न करते हैं; इसलिये रूपादिसे ग्राग्नि ग्रादि उत्पन्न हुए कैसे कहें? तथा कहनेमें भी गुरागिं गुरा हैं, गुरासे गुरागि उत्पन्न हुन्ना कैसे मानें?

तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परन्तु उसका स्वरूप ग्रव्यक्तव्य कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समभे ? कैसा है, कहाँ है, कैसे कर्क्य-हर्त्ता है, सो वतला। जो वतलायेगा उसीमें विचार करनेसे ग्रन्यथापना भासित होगा।

इस प्रकार सांख्यमत द्वारा किल्पत तत्त्व मिथ्या जानना ।

तथा पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहते हैं; सो प्रथम तो प्रकृति श्रौर पुरुष कोई है ही नहीं तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं है; जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। परन्तु इस प्रकार जाननेसे कुछ रागादिक नहीं घटते। प्रकृतिका कर्त्तव्य माने, श्राप श्रकर्ता रहे; तो किसलिये श्राप रागादिक कम करेगा? इसलिये यह मोक्षमार्ग नहीं है।

तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हैं। सो पच्चीस तत्त्वोंमें चौबीस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कंहा; सो वे तो भिन्न हैं ही; ग्रीर कोई जीव पदार्थ पच्चीस तत्त्वों में कहा ही नहीं। तथा पुरुषहीको प्रकृतिका संयोग होने पर जीव संज्ञा होती है तो पुरुष न्यारे-न्यारे प्रकृति सहित हैं, पण्चात् साधन द्वारा कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है – ऐसा सिद्ध हुग्रा, एक पुरुष न ठहरा।

तथा प्रकृति पुरुपकी भूल है या किसी व्यंतरीवत् भिन्न ही है, जो जीवको श्रा लगती है ? यदि उसकी भूल है तो प्रकृतिसे इन्द्रियादिक व स्पर्णादिक तत्त्व उत्पन्न हुए कैसे मानें ? श्रीर श्रलग है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य उसका ठहरा। पुरुपका कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा, तव किसलिये उपदेश देते हैं ?

इस प्रकार यह मोक्ष मानना मिथ्या है।

वहाँ द्रव्य नौ प्रकार हैं - पृथ्वी, जल, ग्रग्नि, वायु, ग्राकाश, काल, दिशा, ग्रात्मा, मन। वहाँ पृथ्वी, जल, ग्रग्नि ग्रौर वायुके परमाणु भिन्न-भिन्न हैं; वे परमाणु नित्य हैं; उनसे कार्यरूप पृथ्वी ग्रादि होते हैं सो ग्रनित्य हैं। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है। ईंधनरूप पृथ्वी ग्रादिके परमाणु ग्रग्निरूप होते देखे जाते हैं, ग्रग्नि के परमाणु राखरूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। फिर यदि तू कहेगा - वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु उन रूप होते हैं, सो प्रत्यक्षको ग्रसत्य ठहराता है। ऐसी कोई प्रवल युक्ति कह तो इसी प्रकार मानें, परन्तु केवल कहनेसे ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिये सब परमाणुग्रोंकी एक पृद्गलरूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी ग्रादि ग्रनेक ग्रवस्थारूप परिएामित होती है।

तथा इन पृथ्वी ग्रादिका कहीं पृथक् शरीर ठहराते हैं, सो मिथ्या ही है; क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। ग्रौर पृथ्वी ग्रादि तो परमाणुपिण्ड हैं; इनका शरीर ग्रन्यत्र, यह ग्रन्यत्र — ऐसा सम्भव नहीं है इसिलये यह मिथ्या है। तथा जहाँ पदार्थ ग्रटके नहीं ऐसी जो पोल उसे ग्राकाश कहते हैं; क्षण, पल ग्रादिको काल कहते हैं; सो यह दोनों ही ग्रवस्तु हैं, यह सत्तारूप पदार्थ नहीं हैं। पदार्थोंके क्षेत्र-परिणमनादिकका पूर्वापर विचार करनेके ग्रर्थ इनकी कल्पना करते हैं। तथा दिशा कुछ है हीं नहीं; ग्राकाशमें खण्डकल्पना द्वारा दिशा मानते हैं। तथा ग्रात्मा दो प्रकार से कहते हैं; सो पहले निरूपण किया ही है। तथा मन कोई पृथक् पदार्थ नहीं है। भावमन तो ज्ञानरूप है सो ग्रात्माका स्वरूप है, द्रव्यमन परमाणुग्रोंका पिण्ड है सो शरीर का ग्रंग है। इस प्रकार यह द्रव्य किल्पत जानना।

तथा चौबीस गुगा कहते हैं — स्पर्श, रस, गंध, वर्गा, शव्द, संख्या, विभाग, संयोग, पिरिगाम, पृथकत्व, परत्व, ग्रपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, ग्रधमं, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्वव्यत्व। सो इनमें स्पर्शादिक गुगा तो परमागुग्रों में पाये जाते हैं; परन्तु पृथ्वीको गंधवती ही कहना, जलको शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है; क्योंकि किसी पृथ्वीमें गंधकी मुख्यता भासित नहीं होती, कोई जल उष्ण देखा जाता है— इत्यादि प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है। तथा शब्दको ग्राकाशंका गुगा कहते हैं सो मिथ्या है; शब्द तो भींत ग्रादिसे रुकता है इसलिये मूर्तिक है, ग्रीर ग्राकाश ग्रमूर्तिक सर्वव्यापी है। भींतमें ग्राकाश रहे ग्रीर शब्दगुगा प्रवेश न कर सके, यह कैसे वनेगा? तथा संख्यादिक हैं सो वस्तुमें तो कुछ हैं नहीं, ग्रन्य पदार्थकी ग्रपेक्षा ग्रन्य पदार्थकी हीनाधिकता जाननेको ग्रपने जानमें संख्यादिककी कल्पना द्वारा विचार करते हैं। तथा बुद्धि ग्रादि हैं सो ग्रात्माका परिगामन है, वहाँ बुद्धि नाम ज्ञानका है तो ग्रात्माका गुगा है ही, ग्रीर मनका नाम है तो

पढ़नेसे ग्रर्थका निर्णय होता है, व भोजनादिकके ग्रिधकारी भी कहते हैं कि-भोजन करनेसे शरीर की स्थिरता होनेपर तत्त्वनिर्णय करने में समर्थ होते हैं; सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है।

तथा यदि कहोगे कि – व्याकरण, भोजनादिक तो ग्रवश्य तत्त्वज्ञानको कारण नहीं हैं, लौकिक कार्य साधनेको कारण हैं; सो जैसे यह हैं उसी प्रकार तुम्हारे कहे तत्त्व भी लौकिक (कार्य) साधने को ही कारण होते हैं। जिस प्रकार इन्द्रियादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाणु-पुरुषादिमें संशयादिकका निरूपण किया। इसलिये जिनको जाननेसे ग्रवश्य काम-क्रोधादि दूर हों, निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं।

फिर कहोगे कि-प्रमेय तत्त्वमें ग्रात्मादिकका निर्णय होता है सो कार्यकारी है; सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु है, प्रमिति का विषय नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; इसलिये प्रमेय तत्त्व किसलिये कहे ? ग्रात्मा ग्रादि तत्त्व कहना थे।

तथा स्रात्मादिकका भी स्वरूप स्रन्यथा प्ररूपित किया है ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भासित होता है। जैसे स्रात्माके दो भेद कहते हैं – परमात्मा, जीवात्मा। वहाँ परमात्माको सर्वका कर्त्ता बतलाते हैं। वहाँ ऐसा स्रनुमान करते हैं कि—यह जगत कर्त्ता द्वारा उत्पन्न हुस्रा है, क्योंकि यह कार्य है। जो कार्य है वह कर्त्ता द्वारा उत्पन्न है जैसे—घटादिक। परन्तु यह स्रनुमानाभास है; क्योंकि ऐसा स्रनुमानान्तर सम्भव है। यह सर्व जगत कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें स्रकार्यरूप पदार्श्व भी हैं। जो स्रकार्य हैं सो कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं हैं, जैसे—सूर्य विम्वादिक। क्योंकि स्रनेक पदार्थोंके समुदाय-रूप जगतमें कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यादिक द्वारा किये होते हैं, कोई स्रकृत्रिम हैं सो उनका कोई कर्त्ता नहीं है। यह प्रत्यक्षादि प्रमागा के स्रगोचर हैं इसलिये ईश्वरकों कर्त्ता मानना मिथ्या है।

तथा जीवात्माको प्रत्येक शरीर भिन्न-भिन्न कहते हैं, सो यह सत्य है; परन्तु मुक्त होने के पश्चात् भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही है।

इसी प्रकार अन्य तत्त्वोंको मिथ्या प्ररूपित करते हैं।

तथा प्रमागादिकके स्वरूपकी भी अन्यथा कल्पना करते हैं वह जैन ग्रंथोंसे परीक्षा करने पर भासित होता है।

इस प्रकार नैयायिक मतमें कहे किल्पत तत्त्व जानना ।

# वैशेषिकमत

तथा वैशेषिकमतमें छह तत्त्व कहे हैं। द्रव्य, गुरा, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय।

स्रादि नौ गुर्गोंका स्रभाव सो मुक्ति है। यहाँ बुद्धिका स्रभाव कहा, सो बुद्धि नाम ज्ञानका है स्रीर ज्ञानका स्रधिकररणपना स्रात्माका लक्षरण कहा था; स्रव ज्ञानका स्रभाव होनेपर लक्षरणका स्रभाव होनेसे लक्ष्यका भी स्रभाव होगा, तव स्रात्माकी स्थिति किस प्रकार रही? स्रीर यदि बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है ही, स्रीर द्रव्यमन शरीररूप है सो मुक्त होनेपर द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटता ही है, तो जड़ द्रव्यमनका नाम बुद्धि कैसे होगा? तथा मनवत् ही इन्द्रियाँ जानना। तथा विषयका स्रभाव हो, तो स्पर्शादि विषयोंका जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा? स्रीर उन विषयोंका स्रभाव होगा तो लोकका स्रभाव होगा। तथा सुखका स्रभाव कहा, सो सुखहीके स्रथं उपाय करते हैं; उसका जब स्रभाव होगा, तब उपादेय कैसे होगा? तथा यदि वहाँ स्राकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका स्रभाव हुस्रा कहें तो यह सत्य है; क्योंकि निराकुलता लक्षरण स्रतीन्द्रिय सुख तो वहाँ सम्पूर्ण सम्भव है, इसलिये सुखका स्रभाव नहीं है। तथा सरीर दुःख, द्वेषादिकका वहाँ स्रभाव कहते हैं सो सत्य है।

तथा शिवमतमें कर्ता निर्गुगईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं; सो उसके स्वरूपका ग्रन्यथापना पूर्वोक्त प्रकारसे जानना। तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिह्नों सहित भेष होते हैं सो ग्राचारादि भेदसे चार प्रकार हैं: — शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालमुख। सो यह रागादि सहित हैं इसलिए सुलिंग नहीं हैं।

इसप्रकार शिवमतका निरूपरा किया।

#### मीमांसकमत

श्रव मीमांसकमतका स्वरूप कहते हैं। मीमांसक दो प्रकारके हैं: - ब्रह्मवादी श्रीर कर्मवादी।

वहाँ ब्रह्मवादी तो "यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है" ऐसा वेदान्त में ब्रह्मैत ब्रह्मको निरूपित करते हैं; तथा "ब्रात्मामें लय होना सो मुक्ति" कहते हैं। इनका मिथ्यापना पहले दिखाया है सो विचारना।

तथा कर्मवादी किया, ग्राचार, यज्ञादिक कार्योंका कर्त्तव्यपना प्ररूपित करते हैं सो इन कियाग्रोंमें रागादिकका सद्भाव पाया जाता है, इसलिये यह कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं।

तथा वहाँ 'भट्ट' श्रौर 'प्रभाकर' द्वारा की हुई दो पद्धतियाँ हैं। वहाँ भट्ट तो छह प्रमारा मानते हैं – प्रत्यक्ष, श्रनुमान, वेद, उपमा, श्रर्थापत्ति, श्रभाव। तथा प्रभाकर श्रभाव बिना पाँच ही प्रमारा मानते हैं, सो इनका सत्यासत्यपना जैन शास्त्रोंसे जानना। मन तो द्रव्योंमें कहा ही था, यहाँ गुए। किसलिये कहा ? तथा सुखादिक हैं सो ग्रार्नामें कदाचित् पाये जाते हैं, ग्रात्माके लक्षरणभूत तो यह गुए। हैं नहीं, ग्रव्याप्तपनेसे लक्षरणभास है। तथा स्निग्धादि पुद्गलपरमाणुमें पाये जाते हैं, सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं, इसलिये स्पर्शगुएगमें गिभत हुए, ग्रलग किसलिये कहे ? तथा द्रव्यत्वगुरा जलमें कहा, सो ऐसे तो ग्रान्न ग्रादिमें ऊर्ध्वगमनत्वादि पाये जाते हैं। या तो सर्व कहना थे या सामान्यमें गीभत करना थे। इस प्रकार यह गुए। कहे वे भी कल्पित हैं।

तथा कर्म पाँच प्रकारके कहते हैं — उत्क्षेपएा, ग्रविक्षेपएा, ग्राकुंचन, प्रसारएा, यमन; सो यह तो शरीरकी चेष्टाएँ हैं; इनको ग्रलग कहने का ग्रर्थ क्या ? तथा इतनी ही चेष्टाएँ तो होती नहीं हैं, चेष्टाएँ तो बहुत ही प्रकारकी होती हैं। तथा इनको ग्रलग ही तत्त्व संज्ञा कही; सो या तो ग्रलग पदार्थ हों तो उन्हें ग्रलग तत्त्व कहना था, या काम-कोधादि मिटानेमें विशेष प्रयोजनभूत हों तो तत्त्व कहना था; सो दोनों ही नहीं है। ग्रीर ऐसे ही कह देना हो तो पापाएगादिककी ग्रनेक ग्रवस्थाएँ होती हैं सो कहा करो, कुछ साध्य नहीं हैं।

तथा सामान्य दो प्रकारसे हैं - पर ग्रीर ग्रपर । वहाँ पर तो सत्तारूप है, ग्रपर द्रव्यत्वादिरूप है । तथा जिनकी नित्य द्रव्यमें प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं; ग्रयुनसिद्ध सम्बन्धका नाम समवाय है । यह सामान्यादिक तो वहुतोंको एक प्रकार द्वारा व एक वस्तुमें भेद-कल्पना द्वारा व भेदकल्पना ग्रपेक्षा सम्बन्ध माननेसे ग्रपने विचारहीमें होते हैं, कोई ग्रलग पदार्थ तो हैं नहीं । तथा इनके जाननेसे काम-क्रोधादि मिटानेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नहीं है, इसलिये इनको तत्त्व किसलिये कहा ? ग्रीर ऐसे ही तत्त्व कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके ग्रनन्त धर्म हैं व सम्बन्ध, ग्राधारादिक कारकोंके ग्रनेक प्रकार वस्तुमें सम्भवित हैं, इसलिये या तो सर्व कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना थे । इसलिये यह सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे हैं ।

इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा कहे तत्त्व कित्पत जानना।

तथा वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं - प्रत्यक्ष श्रीर श्रनुमान । सो इनके सत्य-श्रसत्यका निर्णय जैन न्याय ग्रन्थोंसे जानना ।

तथा नैयायिक तो कहते हैं - विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, णरीर, सुख, दुःखोंके ग्रभावसे ग्रात्माकी स्थिति सो मुक्ति है। ग्रीर वैशेषिक कहते हैं - चौवीस गुगोंमें बुद्धि

देवागम, मुन्त्यानुगासन, प्रष्टसहस्री, न्यायिविनश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाण्संग्रह, तत्त्वार्थस्तोकवातिक, राजवातिक,
 प्रमेयकमलमातैण्ड भ्रीर न्यायकुमुदचन्द्रादि दार्गनिक ग्रन्योंसे जानना चाहिये।

वहाँ संसारीके स्कन्धरूप वह दुःख है। वह पाँच प्रकार का है - विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप।

वहाँ रूपादिकका जानना सो विज्ञान है; सुख-दु:खका अनुभवन करना सो वेदना है; सोते का जागना सो संज्ञा है; पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है; रूपका धारण सो रूप है। यहाँ विज्ञानादिको दु:ख कहा सो मिथ्या है; दु:ख तो काम-क्रोधादिक हैं, ज्ञान दु:ख नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी के ज्ञान थोड़ा है और क्रोध-लोभादिक बहुत हैं सो दु:खी है; किसीके ज्ञान बहुत है काम-क्रोधादि ग्रल्प है व नहीं हैं सो सुखी है। इसलिये विज्ञानादिक दु:ख नहीं हैं।

तथा ग्रायतन बारह कहे हैं - पाँच इन्द्रियाँ ग्रीर उनके शब्दादिक पाँच विषय, एक मन ग्रीर एक धर्मायतन । सो यह ग्रायतन किस ग्रर्थ कहे हैं ? सबको क्षिणिक कहते हैं, तो इनका क्या प्रयोजन है ?

तथा जिससे रागादिकके गए उत्पन्न होते हैं ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है। वहाँ आहंरूप आत्मा और ममरूप आत्मीय जानना, परन्तु क्षिणिक माननेसे इनको भी कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है।

तथा सर्व संस्कार क्षिणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। परन्तु वहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तू कहेगा — एक ग्रवस्था नहीं रहती; सो यह हम भी मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षरणस्थायी है। तथा उसी वस्तुका नाश मानते हैं; परन्तु यह तो होता दिखाई नहीं देता, हम कैसे मानें? तथा बाल-वृद्धादि ग्रवस्थामें एक ग्रात्माका ग्रस्तित्व भासित होता है; यदि एक नहीं है तो पूर्व-उत्तर कार्यका एक कर्ता कैसे मानते हैं? यदि तू कहेगा — संस्कारसे है, तो संस्कार किसके हैं? जिसके हैं वह नित्य है या क्षरिणक है? नित्य है तो सर्व क्षरिणक कैसे कहते हैं? क्षरिणक है तो जिसका ग्राधार ही क्षरिणक है उस संस्कारकी परम्परा कैसे कहते हैं? तथा सर्व क्षरिणक हुग्रा तब ग्राप भी क्षरिणक हुग्रा। तू ऐसी वासनाको मार्ग कहता है, परन्तु इस मार्गके फलको ग्राप तो प्राप्त

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> दुःखं संसारिगः स्कन्धास्ते च पश्चप्रकीर्तिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारोरूपमेव च ॥ ३७ ॥ वि० वि०

रूपं पंचीन्द्रयाण्यर्थाः पंचाविज्ञाप्तिरेव च ।
 तिव्ज्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्चक्षुरादयाः ।। ७ ।।
 वेदनानुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रह्णात्मिका ।
 संस्कारस्कन्धश्चतुर्म्योन्ये संस्कारास्त इमे त्रय ।।१४।।
 विज्ञानं प्रति विज्ञप्ति.....। भ० को० (१)

तथा वहाँ पट्कर्म सिंहत ब्रह्मसूत्रके धारक, शूद्रके ग्रन्नादिके त्यागी, गृहस्थाश्रम है नाम जिनका ऐसे भट्ट हैं। तथा वेदान्तमें यज्ञोपवीत रिहत, विष्रग्रन्नादिकके ग्राही, भगवत् है नाम जिनका वे चार प्रकारके हैं – कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहंस। सो यह कुछ त्यागसे सन्तुष्ट हुए हैं, परन्तु ज्ञान-श्रद्धानका मिथ्यापना ग्रौर रागादिकका सद्भाव इनके पाया जाता है; इसलिये यह भेष कार्यकारी नहीं हैं।

# जैमिनीयमत

तथा यहीं जैमिनीयमत है; सो इस प्रकार कहते हैं:-

सर्वज्ञदेव कोई है नहीं; नित्य वेदवचन हैं उनसे यथार्थ निर्णय होता है। इसलिये पहले वेदपाठ द्वारा किया में प्रवर्तना वह तो नोदना (प्रेरणा); वही है लक्षण जिसका ऐसे धर्मका साधन करना। जैसे कहते हैं कि — "स्वः कामोऽग्निं यजेत्" स्वर्गाभिलापी ग्रग्निको पूजे; इत्यादि निरूपण करते हैं।

यहाँ पूछते हैं - शैव, सांख्य, नैयायिकादि सभी वेद को मानते हैं, तुम भी मानते हो; तुम्हारे व उन सबके तत्त्वादि निरूपणमें परस्पर विरुद्धता पायी जाती है सो क्या कारण है ? यदि वेदहीमें कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसकी प्रमाणता कैसे रही ? शौर यदि मतवाले ही कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो तुम परस्पर भगड़-निर्णय करके एकको वेदका अनुसारी अन्यको वेदसे पराङ्मुख ठहरास्रो। सो हमें तो यह भासित होता है - वेदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण है। इसलिये उसका अपनी-अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करके अलग-अलग मतों के अधिकारी हुए हैं। परन्तु ऐसे वेद को प्रमाण कैसे करें ? तथा अग्नि पूर्जनेसे स्वर्ग होता है, सो अग्निको मनुष्यसे उत्तम कैसे मानें ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी ? इसी प्रकार अन्य वेदवचन प्रमाणविरुद्ध हैं। तथा वेद में ब्रह्मा कहा है, तो सर्वज क्यों नहीं मानते ? इत्यादि प्रकार से जैमिनीयमत किल्पत जानना।

# बौद्धमत

श्रव वीद्धमत का स्वरूप कहते हैं:-

वौद्धमतमें चार श्रार्यसत्य प्ररूपित करते हैं - दु:ख, श्रायतन, समुदाय, मार्ग।

<sup>ै</sup> दु:प्यमायतनं चैव ततः समुदयो मतः । मार्गञ्नेत्यस्य च व्यास्या श्रमेण श्रूयतामतः ॥ ३६ ॥ वि० वि०

सर्वज्ञके विना किसके हुग्रा ? जो सर्व क्षेत्र-कालकी जाने वही सर्वज्ञ ग्रौर नहीं जानता तो निषेध कैसे करता है ?

तथा धर्म-ग्रथमं लोक में प्रसिद्ध हैं। यदि वे किल्पत हों तो सर्वजन-सुप्रसिद्ध कैसे होते ? तथा धर्म-ग्रधमंरूप परिएाति होती देखी जाती है, उससे वर्त्तमानहीमें सुखी-दुःखी होते हैं; इन्हें कैसे न मानें ? ग्रीर मोक्षका होना ग्रनुमानमें ग्राता है। कोधादिक दोष किसीके हीन हैं, किसी के ग्रधिक हैं; तो मालूम होता है किसीके इनकी नास्ति भी होती होगी। ग्रीर ज्ञानादि गुएा किसीके हीन, किसीके ग्रधिक भासित होते हैं; इसलिये मालूम होता है किसीके सम्पूर्ण भी होते होंगे। इसप्रकार जिसके समस्त दोषकी हानि, गुर्णोकी प्राप्ति हो; वही मोक्षग्रवस्था है।

तथा पुण्य-पापका फल भी देखते हैं। कोई उद्यम करने पर भी दिरद्री रहता है, किसीके स्वयमेव लक्ष्मी होती है; कोई शरीरका यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसीके बिना ही यत्न निरोगता रहती है – इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है; सो इसका कारण कोई तो होगा ? जो इसका कारण वही पुण्य-पाप है।

तथा परलोक भी प्रत्यक्ष-अनुमानसे भासित होता है। व्यंतरादि हैं वे ऐसा कहते देखे जाते हैं — "मैं अमुक था सो देव हुआ हूँ।" तथा तू कहेगा — "यह तो पवन है"; सो हम तो "मैं हूँ" इत्यादि चेतनाभाव जिसके आश्रयसे पाये जाते हैं उसीको आत्मा कहते हैं, तू उसका नाम पवन कहता है। परन्तु पवन तो भींत आदिसे अटकती है, आत्मा मुँदा (बन्द) होने पर भी अटकता नहीं है; इसलिये पवन कैसे मानें?

तथा जितना इन्द्रियगोचर है उतना ही लोक कहता है; परन्तु तेरे इन्द्रियगोचर तो थोड़े से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र ग्रौर थोड़ा-सा ग्रतीत-ग्रनागत काल – ऐसे क्षेत्र-कालवर्ती भी पदार्थ नहीं हो सकते, ग्रौर दूर देशकी व बहुत कालकी वातें परम्परासे सुनते ही हैं; इसलिये सबका जानना तेरे नहीं है, तू इतना ही लोक किस प्रकार कहता है ?

तथा चार्वाकमतमें कहते हैं कि - पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलनेसे चेतना हो आती है। सो मरने पर पृथ्वी आदि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थ । गया सो व्यंतरादि हुआ; जो प्रत्यक्ष भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। तथा एक शरीरमें पृथ्वी आदि तो भिन्न-भिन्न भासित होते हैं, चेतना एक भासित होती है। यदि पृथ्वी आदिके आधारसे चेतना हो तो हाड़, रक्त, उच्छ्वासादिकके अलग-अलग चेतना होगी। तथा हाथ आदिको काटनेपर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं, उसी प्रकार चेतना भी रहेगी। तथा अहंकार, बुद्धितो चेतनाके हैं, सो पृथ्वी आदिरूप शरीर तो यहाँ ही रहा, तब व्यंतरादि पर्यायमें पूर्वपर्यायका

करता ही नहीं है, किसलिये इस मार्गमें प्रवर्तता है ? तथा तेरे मतमें निरर्थक शास्त्र किसलिये वनाये ? उपदेश तो कुछ कर्त्तव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके अर्थ दिया जाता है। इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है।

तथा रागादिक ज्ञान संतान वासनाका उच्छेद अर्थात् निरोध उसे मोक्ष कहते हैं। परन्तु क्षिएक हुग्रा तब मोक्ष किसको कहता है ? ग्रौर रागादिकका ग्रभाव होना तो हम भी मानते हैं; परन्तु ज्ञानादिक ग्रपने स्वरूपका ग्रभाव होनेपर तो ग्रपना ग्रभाव होगा, उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा ? हिताहित का विचार करनेवाला तो ज्ञान ही है; सो ग्रपने ग्रभावको ज्ञानी हित कैसे मानेगा ?

तथा बौद्धमतमें दो प्रमाण मानते हैं — प्रत्यक्ष ग्रौर श्रनुमान । इसके सत्यासत्यका निरूपण जैन शास्त्रोंसे जानना । तथा यदि ये दो ही प्रमाण हैं तो इनके शास्त्र ग्रप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस ग्रर्थ किया ? प्रत्यक्ष-श्रनुमान तो जीव ग्राप ही कर लेंगे, तुमने शास्त्र किसलिये बनाये ?

तथा वहाँ सुगतको देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विक्रियारूप स्थापित करते हैं सो विडम्बनारूप है। तथा कमण्डल और रक्ताम्बरके धारी, पूर्वाह्नमें भोजन करनेवाले इत्यादि लिंगरूप बौद्धमतके भिधुक हैं; सो क्षिणिकको भेप धारण करनेका वया प्रयोजन ? परन्तु महंतताके अर्थ किल्पत निरूपण करना और भेष धारण करना होता है।

इस प्रकार वौद्धों के चार प्रकार हैं – वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक। वहाँ वैभाषिक तो ज्ञान सिहत पदार्थको मानते हैं; सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखाई देता है, यही है, इससे परे कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। योगाचारोंके ग्राचारसिहत बुद्धि पायी जाती है; तथा माध्यमिक हैं वे पदार्थके ग्राश्रय विना ज्ञानहीको मानते हैं। वे ग्रपनी-श्रपनी कल्पना करते हैं; परन्तु विचार करनेपर कुछ ठिकानेकी वात नहीं है।

इस प्रकार वौद्धमतका निरूपए। किया।

#### चार्वाकमत

ग्रव चार्वाकमत का स्वरूप कहते हैं:-

कोई सर्वज्ञदेव, धर्म, ग्रधर्म, मोक्ष है नहीं, पुण्य-पापका फल है नहीं, परलोक है नहीं; यह इन्द्रियगोचर जितना है वह लोक है – ऐसा चार्वाक कहता है।

सो वहाँ उससे पूछते हैं - सर्वज्ञदेव इस काल-क्षेत्र में नहीं हैं या सर्वदा सर्वत्र नहीं हैं ? इस काल-क्षेत्रमें तो हम भी नहीं मानते हैं, परन्तु सर्वकाल-क्षेत्रमें नहीं हैं ऐसा जानना उससे कहते हैं — यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किसलिये कहें ? एकमतमें तो एक प्रयोजनसहित ग्रनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे ग्रलग मत कौन कहता है ? परन्तु प्रयोजन ही भिन्न-भिन्न हैं सो बतलाते हैं :—

## अन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना

जैनमतमें एक वीतरागभावके पोषण्यका प्रयोजन है; सो कथाग्रोमें, लोकादिकके निरूपण्में, श्राचरण्में, व तत्त्वोंमें जहाँ-तहाँ वीतरागताकी ही पुष्टि की है। तथा ग्रन्यमतों में सरागभावके पोषण्यका प्रयोजन है; क्योंकि किल्पत रचना कषायी जीव ही करते हैं श्रौर ग्रनेक युक्तियाँ बनाकर कषायभावहींका पोषण्य करते हैं। जैसे — ग्रद्धैत ब्रह्मवादी सर्वकों ब्रह्म मानने द्वारा, सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृतिका मानकर श्रपनेको ग्रुद्ध श्रकत्ता मानने द्वारा, श्रौर शिवमती तत्त्व जाननेहींसे सिद्धि होना मानने द्वारा, मीमांसक कषायजनित श्राचरणकों धर्म मानने द्वारा, बौद्ध क्षिण्यक मानने द्वारा, चार्वाक परलोकादि न मानने द्वारा — विषयभोगादिरूप कषायकार्योंमें स्वच्छन्द होनेका ही पोषण्य करते हैं। यद्यपि किसी स्थानपर कोई कषाय घटानेका भी निरूपण्य करते हैं; तो उस छलसे ग्रन्य किसी कषायका पोषण्य करते हैं। जिस प्रकार — ग्रहकार्य छोड़कर परमेश्वरका भजन करना ठहराया ग्रौर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराकर उनके ग्राक्ष्यसे ग्रपने विषय-कषायका पोषण्य करते हैं; तथा जैनधर्ममें देव-गुरु-धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपण्य करके केवल वीतरागता-हीका पोषण्य करते हैं — सो यह प्रगट है।

हम क्या कहें ? अन्यमती भर्तृ हरिने भी वैराग्य प्रकरणमें १ ऐसा कहा है :-

एको रागिषु राजते प्रियतमादेहार्द्धधारी हरो, नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः । दुर्वारस्मरवारापन्नगविषव्यासक्तमुग्धो जनः, शेषः कामविडंबितो हि विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः ॥१॥

इसमें सरागियोंमें महादेवको प्रधान कहा श्रौर वीतरागियोंमें जिनदेवको प्रधान कहा है। तथा सरागभाव श्रौर वीतरागभावों में परस्पर प्रतिपक्षीपना है। यह दोनों भले नहीं हैं; परन्तु इनमें एक ही हितकारी है श्रौर वह वीतरागभाव ही है; जिसके होनेसे

१ रागी पुरुषोंमें तो एक महादेव शोभित होता है जिसने अपनी प्रियतमा पार्वतीको आधे शरीरमें घारण कर रखा है। श्रीर वीतरागियोंमें जिनदेव शोभित हैं जिनके समान स्थियोंका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है। शेष लोग तो दुनिवार कामदेवके वाण्रारूप सर्पोंके विषसे मूर्छित हुए हैं जो कामकी विडम्ब्रनासे न तो विषयोंको मलीमौति मोग ही सकते हैं भीर न छोड़ ही सकते हैं।

ग्रहंपना देखा जाता है सो किस प्रकार होता है ? तथा पूर्वपर्यायके गुप्त समाचार प्रगट करते हैं सो यह जानना किसके साथ गया ? जिसके साथ जानना गया वही ग्रात्मा है।

तथा चार्वाकमतमें खाना, पीना, भोग-विलास करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्तिका उपदेश है; परन्तु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही प्रवर्तता है। वहाँ शास्त्रादि बनाकर क्या भला होनेका उपदेश दिया? तू कहेगा — तपश्चरएा, शील, संयमादि छुड़ानेके अर्थ उपदेश दिया; तो इन कार्योंमें तो कषाय घटने से आकुलता घटती है, इसलिये यहीं सुखी होना होता है, तथा यश आदि होता है; तू इनको छुड़ाकर क्या भला करता है? विषयासक्त जीवोंको सुहाती बातें कहकर अपना व औरोंका बुरा करनेका भय नहीं है; स्वच्छन्द होकर विषय सेवनके अर्थ ऐसी भूठी युक्ति बनाता है।

इस प्रकार चार्वाकमतका निरूपए। किया।

#### ग्रन्यमत निराकरण उपसंहार

इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं वे भूठी किल्पत युक्ति बनाकर विषय-कषायासक्त पापी जीवों द्वारा प्रगट किये गये हैं; उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवोंका बुरा होता है। तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है, सर्वज्ञ वीतरागदेव द्वारा भाषित है; उसके श्रद्धानादिकसे ही जीवों का भला होता है।

ऐसे जिनमतमें जीवादि तत्त्वोंका निरूपण किया है; प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कहें हैं; सर्वज्ञवीतराग ग्रह्तंदेव हैं; वाह्य-ग्रभ्यंतर परिग्रहरिहत निर्ग्रंथ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रंथ में ग्रागे विशेष लिखेंगे सो जानना।

यहाँ कोई कहे – तुम्हारे राग-द्वेष है, इसलिये तुम ग्रन्यमतका निषेध करके ग्रपने मतको स्थापित करते हो।

उससे कहते हैं - यथार्थ वस्तुका प्ररूपगा करनेमें राग-द्वेष नहीं है। कुछ श्रपना प्रयोजन विचारकर श्रन्यथा प्ररूपगा करें तो राग-द्वेष नाम पाये।

फिर वह कहता है – यदि राग-द्वेप नहीं है तो ग्रन्यमत बुरे ग्रौर जैनमत भला ऐसा किस प्रकार कहते हो ? साम्यभाव हो तो सवको समान जानो, मतपक्ष किसलिये करते हो ?

उससे कहते हैं - बुरेको बुरा कहते हैं, भलेको भला कहते हैं; इसमें राग-द्वेप क्या किया ? तथा बुरे-भले को समान जानना तो ग्रज्ञान भाव है; साम्यभाव नहीं है।

फिर वह कहता है कि - सर्व मतोंका प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सबको समान जानना ?

#### श्रन्यमतके ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्म की समीचीनता श्रीर प्राचीनता

ग्रब ग्रन्यमतोंके शास्त्रोंकी हो साक्षीसे जिनमतकी समीचीनता व प्राचीनता प्रगट करते हैं:-

"बड़ा योगवासिष्ठ" छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण है, उसके प्रथम वैराग्य-प्रकरणमें ग्रहंकारनिषेध ग्रध्यायमें वसिष्ठ ग्रौर रामके संवादमें ऐसा कहा है:-

> रामोवाच-नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः। शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ।। १।।

इसमें रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा की, इसलिये रामजीसे जिनदेवका उत्तमपना प्रगट हुम्रा ग्रौर प्राचीनपना प्रगट हुम्रा।

तथा "दक्षिगामूर्ति-सहस्रनाम" में कहा है :-

शिवोवाच - जैनमार्गरतो जैन जिन कोधो जितामयः।

यहाँ भगवत् का नाम जैनमार्गमें रत श्रीर जैन कहा, सो इसमें जैनमार्गकी प्रधानता व प्राचीनता प्रगट हुई।

तथा "वैशम्पायनसहस्रनाम" में कहा है :-

कालनेमिर्महावीरः शूरः शौरिजिनेश्वरः ।

यहाँ भगवान का नाम जिनेश्वर कहा, इसलिये जिनेश्वर भगवान हैं। तथा दुर्वासाऋषिकृत "महिम्निस्तोत्र" में ऐसा कहा है:-

> तत्तद्रशंनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी। कर्त्तार्हन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः।। १।।

यहाँ-"अरहंत तुम हो" इस प्रकार भगवंतकी स्तुति की, इसलिये अरहंतके भगवानपना प्रगट हुआ।

तथा " हनुमन्नाटक " में ऐसा कहा है :-

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमारापटवः कर्त्तेति नैयायिकाः।

श्रयात् मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और मावों व पदार्थोमें मेरा मन नहीं है। मैं तो जिनदेवके समान अपनी भारमामें ही शान्ति स्थापना करना चाहता हूँ।

तत्काल ग्राकुलता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है। जिससे ग्रागामी भला होना केवल हम ही नहीं कहते, किन्तु सभी मतवाले कहते हैं। सरागभाव होनेपर तत्काल ग्राकुलता होती है, निंदनीक होता है, ग्रौर ग्रागामी बुरा होना भासित होता है। इसलिये जिसमें वीतरागभाव-का प्रयोजन है ऐसा जैनमत ही इष्ट है। जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किये हैं ऐसे ग्रन्थमत ग्रनिष्ट हैं इन्हें समान कैसे मानें?

तथा वह कहते हैं कि - यह तो सच है; परन्तु ग्रन्यमतकी निन्दा करनेसे ग्रन्यमती दुःखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा; इसलिये निन्दा किसलिये करें ?

वहाँ कहते हैं कि — हम कषायसे निन्दा करें व श्रौरोंको दुःख उपजायें तो हम पापी ही हैं; परन्तु श्रन्यमतके श्रद्धानादिसे जीवोंके श्रतत्त्वश्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसारमें जीव दुःखी होंगे, इसलिये करुए।भावसे यथार्थ निरूपए। किया है। कोई विना दोप दुःख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? जैसे — मिदराकी निन्दा करनेसे कलाल दुःखी हो, कुशीलकी निन्दा करनेसे वेश्यादिक दुःख पायें, श्रौर खोटा-खरा पिहचाननेकी परीक्षा वतलानेसे ठग दुःखी हो तो क्या करें? इसी प्रकार यदि पापियोंके भयसे धर्मोपदेश न दें तो जीवों का भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पायें? तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं; सो विरोध तो परस्पर करे तो होता है; परन्तु हम लड़ेंगे नहीं, वे श्राप ही उपशांत हो जायेंगे। हमें तो श्रपने परिएगामों का फल होगा।

तथा कोई कहे - प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंका ग्रन्यथा श्रद्धान करनेसे मिथ्या-दर्शनादिक होते हैं, ग्रन्य मतोंका श्रद्धान करनेसे किस प्रकार मिथ्यादर्शनादिक होंगे ?

समाधान — ग्रन्यमतोंमें विपरीत युक्ति वनाकर, जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप यथार्थ भासित न हो यही उपाय किया है; सो किसलिये किया है ? जीवादि तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप भासित हो तो वीतरागभाव होनेपर ही महंतपना भासित हो; परन्तु जो जीव वीतरागी नहीं हैं ग्रीर ग्रपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सरागभाव होनेपर भी महंतता मनानेके ग्रर्थ किल्पत युक्ति द्वारा ग्रन्यथा निरूपण किया है। वे ग्रद्धैतग्रह्मादिकके निरूपण द्वारा जीव-ग्रजीवके ग्रीर स्वच्छन्दवृक्तिके पोपण द्वारा ग्रास्रव-संवरादिकके ग्रीर सकपायी-वत् व ग्रचेतनवत् मोक्ष कहने द्वारा मोक्षके ग्रयथार्थ श्रद्धानका पोपण करते हैं; इसलिय ग्रन्यमतोंका ग्रन्यथापना प्रगट किया है। इनका ग्रन्यथापना भासित हो तो तत्त्वश्रद्धानमें रुचिवान हो, ग्रीर उनकी युक्तिसे भ्रम उत्पन्न न हो।

इस प्रकार अन्यमतोंका निरूपण किया।

पांचवां भिधकार ] [ १४१

तृष्णादि रहित, ध्यानमुद्राधारी, सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है; उनके अनुसार अर्हत राजाने प्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार राम-कृष्णादि अवतारोंके अनुसार अन्यमत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतारके अनुसार जैनमत है; इस प्रकार तुम्हारे मत ही द्वारा जैनमत प्रमाण हुआ।

यहाँ इतना विचार और करना चाहिये – कृष्णादि अवतारों के अनुसार विषय-कषायों की प्रवृत्ति होती है; ऋषभावतारके अनुसार वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियोंको समान माननेसे धर्म-अधर्मका विशेष नहीं रहेगा और विशेष माननेसे जो भली हो वह अंगीकार करना।

तथा "दशावतार चरित्र" में—"बद्धवापद्मासनं यो नयनयुगिमदं न्यस्य नासाग्रदेशे" इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप ग्ररहंतदेव समान लिखा है; सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो ग्ररहंतदेव पूज्य सहज ही हुए।

तथा "काशीखंड" में देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छुड़ाया; वहाँ नारायण तो विनयकीर्ति यति हुग्रा, लक्ष्मीको विनयश्री ग्रायिका की, गरुड़को श्रावक किया – ऐसा कथन है। सो जहाँ सम्बोधन करना हुग्रा वहाँ जैनी भेष बनाया; इसलिए जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासित होते हैं।

तथा "प्रभास पुराएा" में ऐसा कहा है:-

भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् ।
तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ।। १ ।।
पद्मासनमासीनः श्याममूर्तिर्दिगम्बरः ।
नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रेग्रस्य वामनः ।। २ ।।
कलिकाले महाघीरे सर्व पापप्रगाशकः ।
दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ।। ३ ।।

यहाँ वामन को पद्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन हुन्ना कहा है; उसीका नाम शिव कहा है। तथा उसके दर्शनादिकसे कोटियज्ञका फल कहा है सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं; सो प्रमाण ठहरा।

तथा "प्रभास पुराए।" में कहा है :-

रैवताद्रौ जिनो नेमिर्युगादिर्विमलाचले । ऋषीरणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य काररणम् ।। १ ।।

यहाँ नेमिनाथको जिनसंज्ञा कही, उनके स्थानको ऋपिका ग्राश्रम मुक्तिका कारग् कहा ग्रौर युगादिके स्थानको भी ऐसा ही कहा; इसलिये उत्तम पूज्य ठहरे। म्रहंन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं वो विदधातु वांछितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभु ।। १।।

यहाँ छहों मतोंमें एक ईश्वर कहा वहाँ ग्ररहन्तदेवके भी ईश्वरपना प्रगट किया।

यहाँ कोई कहे - जिस प्रकार यहाँ सर्व मतोंमें एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भी मानो।

उससे कहते हैं — तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा; इसलिए तुम्हारे मतमें ग्ररहन्तके ईश्वरपना सिद्ध हुग्रा। हमारे मतमें भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवादिकको ईश्वर मानें। जैसे — कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाये, कोई भूठे रत्न दिखाये; वहाँ भूठे रत्नोंवाला तो रत्नोंका समान मूल्य लेनेके ग्रर्थ समान कहता है, सच्चे रत्नवाला कैसे समान माने? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिका निरूपण करता है, ग्रन्यमती भूठे निरूपित करता है; वहाँ ग्रन्यमती ग्रपनी समान महिमाके ग्रर्थ सर्वको समान कहता है, परन्तु जैनी कैसे माने?

तथा "रुद्रयामलतंत्र" में भवानी सहस्रनाममें ऐसा कहा है :-

कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी । जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ।। १।।

यहाँ भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपना प्रगट किया।

तथा "गरोश पुरारा" में ऐसा कहा है-"जैनं पशुपतं सांस्यं"। तथा "व्यासकृत सूत्र" में ऐसा कहा है:-

जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति स्याद्वांदिनः ै।

इत्यादि उनके शास्त्रोंमें जैन निरूपण है, इसलिये जैनमतका प्राचीनपना भासित होता है।

तथा "भागवत" के पंचमस्कंधमें ऋपभावतारका वर्णन है। वहाँ उन्हें करुणामय

<sup>े</sup> यह हनुमन्नाटकके मंगलाचरणका तीसरा श्लोक है। इसमें बताया है कि जिसको भैव लोग निव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी धहनू कहकर श्रीर मीमांगक कर्म कहकर उपासना करते हैं; वह शैलोक्यनाय प्रभु तुम्हारे मनोरयों को सफल करें।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> प्रकृपयन्ति स्याद्वादिनः इति गरदा प्रतौ पाठः ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मागवत स्कंध ४, मध्याय ४, २६।

तथा ऐसा कहा है:-

ग्रोऽम् ऋषभपिवत्रं पुरुहूतमध्वज्ञं यज्ञेषु नग्नं परमं माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं पशुरिद्र-माहितिरितिः स्वाहा । ग्रोऽम् त्रातारिमद्रं ऋषभं वदन्ति । ग्रमृतारिमद्रं हवे सुगतं सुपार्श्विमद्रं हवे शक्तमित्रं तद्वर्द्धं मानपुरुहूतिमद्रं माहिरिति स्वाहा । ग्रोऽम् नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्व्भं सनातनं उपैमि वीरं पुरुषमर्हतमादित्यवर्णं तमसः परस्तात स्वाहा । ग्रोऽम् स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्ष्यों ग्ररिष्टनेमि स्वस्तिनो वृहस्पतिर्दधातु । दीर्घायुस्त्वायुवलायुर्वा शुभाजातायु । ग्रोऽम् रक्ष रक्ष ग्ररिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थ-मन्विधीयते सोऽस्माकं ग्ररिष्टनेमिः स्वाहा ।

सो यहाँ जैन तीर्थंकरोंके जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे। तथा यहाँ यह भासित हुग्रा कि – इनके पीछे वेदरचना हुई है।

इस प्रकार अन्यमतके ग्रन्थोंकी साक्षीसे भी जिनमतकी उत्तमता और प्राचीनता हुढ़ हुई। तथा जिनमतको देखनेसे वे मत किल्पत ही भासित होते हैं; इसिलये जो अपने हितका इच्छुक हो वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैनधर्मको अंगीकार करो।

तथा ग्रन्यमतोंमें पूर्वापर विरोध भासित होता है। पहले ग्रवतारमें वेदका उद्धार किया, वहाँ यज्ञादिकमें हिंसादिकका पोषण किया ग्रौर बुद्धावतारमें यज्ञके निंदक होकर हिंसादिकका निषेध किया। वृषभावतारमें वीतराग संयमका मार्ग दिखाया ग्रौर कृष्णा—वतारमें परस्त्री रमणादि विषयकषायादिकका मार्ग दिखाया। ग्रव यह संसारी किसका कहा करे ? किसके ग्रनुसार प्रवर्त्ते ? ग्रौर इन सब ग्रवतारोंको एक बतलाते हैं, परन्तु एक भी कदाचित् किसी प्रकार कदाचित किसी प्रकार कहते हैं व प्रवर्त्तते हैं; तो इसे उनके कहनेकी व प्रवर्त्तनेकी प्रतीति कैसे ग्राये ?

तथा कहीं कोधादिकषायोंका व विषयोंका निषेध करते हैं, कहीं लड़नेका व विषयादि सेवनका उपदेश देते हैं; वहाँ प्रारब्ध बतलाते हैं। सो विना कोधादि हुए ग्रपने ग्राप लड़ना ग्रादि कार्य हों तो यह भी मानें परन्तु वह तो होते नहीं हैं। तथा लड़ना ग्रादि कार्य करने पर भी कोधादि हुए न मानें; तो ग्रलग कोधादि कौन हैं जिनका निषेध किया ? इसलिये ऐसा नहीं वनता, पूर्वापर विरोध है। गीतामें वीतरागता वतलाकर लड़नेका उपदेश दिया, सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासित होता है। तथा ऋषीश्वरादिकों द्वारा श्राप दिया बतलाते हैं, सो ऐसा कोध करने पर निद्यपना कैसे नहीं हुग्रा ? इत्यादि जानना।

१ यजुर्वेद घ० २५ म० १६ श्रष्ट ६१ घ० ६ वर्ग १

तथा "नगर पुराएा" में भवावतार रहस्यमें ऐसा कहा है :-

त्रकारादिहकारन्तमूर्द्धाधोरेफसंयुतम् । नादिवन्दुकलाकान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥ १॥ एतद्देवि परं तत्त्वं यो विजनातितत्त्वतः । संसारबन्धनं छित्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ २॥

यहाँ 'ग्रहं' ऐसे पदको परमतत्त्व कहा है। उसके जाननेसे परमगतिकी प्राप्ति कही; सो 'ग्रहं' पद जैनमत उक्त है।

तथा "नगर पुरागा" में कहा है :-

दशभिभीजितैर्विप्रै यत्फलं जायते कृते । मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ।। १।।

यहाँ कृतयुगमें दस ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जितना फल कहा, उतना फल किलयुगमें अर्हतभक्तमुनिको भोजन करानेका कहा है; इसलिये जैनमुनि उत्तम ठहरे।

तथा "मनुस्मृति" में कहा है :-

कुलादिवीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः।
चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोग्रथ प्रसेनजित्।। १।।
मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः।
ग्रष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेजित उरक्रमः।। २।।
दर्शयन् वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः।
नीतित्रितयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः।। ३।।

यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनमें कुलकरोंके नाम कहे हैं श्रीर यहाँ प्रथमिजन युगके श्रादिमें मार्गका दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा; सो इसी प्रकार है तो जैनमत युगके श्रादिहीसे है, श्रीर प्रमाणभूत कैसे न कहें ?

तथा ऋग्वेदमें ऐसा कहा है:-

श्रोऽम् त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विश्वतितीर्यकरान् ऋषभाद्यान् वर्द्धमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । श्रोऽम् पवित्र नग्नमुपविस्पृसामहे एपां नग्नं येपां जातं येपां वीरं सुवीरं .... इत्यादि ।

तथा यजुर्वेदमें ऐसा कहा है :-ग्रोऽम् नमो ग्रह्तो ऋषभाय।

#### श्वेताम्बरमत विचार

तथा कालदोषसे कषायी जीवों द्वारा जिनमतमें भी कल्पित रचना की है। सो बतलाते हैं:-

श्वेताम्बर मतवाले किसीने सूत्र बनाये उन्हें गराधरके बनाये कहते हैं। सो उनसे पूछते हैं – गराधरने आचारांगादिक बनाये हैं सो तुम्हारे वर्त्तमानमें पाये जाते हैं इतने प्रमारासहित बनाये थे या बहुत प्रमारासहित बनाये थे? यदि इतने प्रमारासहित ही बनाये थे तो तुम्हारे शास्त्रोंमें आचारांगादिकके पदोंका प्रमारा अठारह हजार आदि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो।

पदका प्रमाण क्या ? यदि विभक्तिकें ग्रंतको पद कहोगे तो कहे हुए प्रमाणसे बहुत पद हो जायेंगे, ग्रौर यदि प्रमाण पद कहोगे तो उस एक पदके साधिक (किंचित् ग्रिधिक) इक्यावन करोड़ श्लोक हैं। सो यह तो बहुत छोटे शास्त्र हैं, इसलिए बनता नहीं है। तथा ग्राचारांगादिकसे दशवेंकालिकादिका प्रमाण कम कहा है, ग्रौर तुम्हारे ग्रिधिक है, सो किस प्रकार बनता है ?

फिर कहोगे — "ग्राचारांगादिक बड़े थे; कालदोष जानकर उन्हींमेंसे कितने ही सूत्र निकालकर यह शास्त्र बनाये हैं।" तब प्रथम तो टूटक ग्रन्थ प्रभागा नहीं है। तथा ऐसा नियम है कि — बड़ा ग्रन्थ बनाये तो उसमें सर्व वर्णन विस्तार सिहत करते हैं ग्रौर छोटा ग्रन्थ बनाये तो वहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं, परन्तु सम्बन्ध टूटता नहीं है ग्रौर किसी बड़े ग्रन्थमेंसे थोड़ासा कथन निकाल लें तो वहाँ सम्बन्ध नहीं मिलेगा—कथनका श्रनुकम टूट जायगा। परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें तो कथादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासित होता है — टूटकपना भासित नहीं होता।

तथा अन्य कवियोंसे गराधर की बुद्धि तो अधिक होगी, उनके वनाये ग्रन्थोंमें थोड़े शब्दोंमें बहुत अर्थ होना चाहिये; परन्तु अन्य कवियों जैसी भी गम्भीरता नहीं है।

तथा जो ग्रन्थ बनाये वह ग्रपना नाम ऐसा नहीं रखता कि — "ग्रमुक कहता है", "मैं कहता हूँ" ऐसा कहता है; परन्तु तुम्हारे सूत्रों में "हे गौतम !" व "गौतम कहते हैं" ऐसे वचन हैं। परन्तु ऐसे वचन तो तभी सम्भव हैं जब ग्रीर कोई कर्ता हो। इसलिये यह सूत्र गएाधरकृत नहीं हैं, श्रीरके बनाये गये हैं। गएाधर के नामसे कल्पित-रचनाको प्रमारा कराना चाहते हैं; परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते।

तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि - गराधर सूत्रोंके अनुसार कोई दशपूर्वधारी हुए हैं, उन्होंने यह सूत्र बनाये हैं। वहाँ पूछते हैं - यदि नये ग्रन्थ वनाये हैं तो नया नाम रखना था, श्रंगादिकके नाम किसलिये रखे ? जैसे - कोई वड़े साहुकारकी कोठीके नामसे अपना

तथा "ग्रपुत्रस्य गतिनास्ति" ऐसा भी कहते हैं ग्रौर "भारत" में ऐसा भी कहा है

श्रनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम्। दिवं गतानि राजेन्द्र श्रकृत्वा कुलसन्ततिम्।। १।।

यहाँ कुमार ब्रह्मचारियोंको स्वर्ग गये वतलाया; सो यह परस्पर विरोध है। तथा "ऋषी वरभारत" में ऐसा कहा है:-

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजन कन्दभक्षरणम् ।
ये कुर्वन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तपः ।। १ ।।
वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।
वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा ।। २ ।।
चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।
तस्य शुद्धिनं विद्येत् चान्द्रायणशतैरिप ।। ३ ।।

इसमें मद्य-मांसादिकका व रात्रिभोजन व चौमासेमें विशेषरूपसे रात्रिभोजनका कन्दफल-भक्षरणका निषेध किया; तथा वड़े पुरुषोंको मद्य-मांसादिकका सेवन करना कह हैं, व्रतादिमें रात्रिभोजन व कन्दादि भक्षरण स्थापित करते हैं; इस प्रकार विरुद्ध निरूपर करते हैं।

इसी प्रकार ग्रनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन ग्रन्यमतके शास्त्रोंमें हैं सो क्या किय जाये ? कहीं तो पूर्व परम्परा जानकर विश्वास करानेके ग्रर्थ यथार्थ कहा ग्रौर कहीं विषय कषाय का पोपए। करनेके ग्रर्थ ग्रन्यथा कहा; सो जहाँ पूर्वापर विरोध हो उनके वचन प्रमाए। कैसे करें ?

श्रन्यमतों में जो क्षमा, शील, सन्तोषादिकका पोषण करनेवाले वचन हैं वे तो जैन मत में पाये जाते हैं, श्रौर विपरीत वचन हैं वे उनके कल्पित हैं। जिनमतानुसार वचनों वे विश्वाससे उनके विपरीत वचनके भी श्रद्धानादिक होजाते हैं, इसलिये श्रन्यमतका को श्रं भला देखकर भी वहाँ श्रद्धानादिक नहीं करना। जिस प्रकार विपिमिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना।

तथा यदि कोई उत्तमधर्मका भ्रंग जिनमतमें न पाया जाये श्रीर श्रन्यमतमें पाय जाये, श्रथवा किसी निषिद्ध धर्मका श्रंग जिनमतमें पाया जाये श्रीर श्रन्यत्र न पाय जाये तो श्रन्यमतका श्रादर करो; परन्तु ऐसा सर्वया होता ही नहीं; क्योंकि सर्वत्रके ज्ञानमें कुछ छिपा नहीं है। इसलिये श्रन्यमतोंके श्रद्धानादिक छोड़कर जिनमनके हक्ष् श्रद्धानादिक करना।

#### स्त्रीमुक्तिका निषेध

तथा स्त्रीको मोक्ष कहते हैं; सो जिससे सप्तम नरक गमनयोग्य पाप न हो सके, उससे मोक्ष का कारए। शुद्धभाव कैसे होगा ? क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हों, वही उत्कृष्ट पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्रीके निःशंक एकान्तमें ध्यान धरना ग्रौर सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नहीं है।

यदि कहोगे – एक समयमें पुरुषवेदी व स्त्रीवेदी व नपुंसकवेदीको सिद्धि होना सिद्धान्तमें कही है, इसलिये स्त्रीको मोक्ष मानते हैं। परन्तु यहाँ वह भाववेदी है या द्रव्यवेदी है? यदि भाववेदी है तो हम मानते ही हैं; तथा द्रव्यवेदी है तो पुरुष-स्त्रीवेदी तो लोकमें प्रचुर दिखायी देते हैं, ग्रौर नपुंसक तो कोई विरले दिखते हैं; तो एक समयमें मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे सम्भव हैं? इसलिये द्रव्यवेदकी ग्रपेक्षा कथन नहीं वनता।

तथा यदि कहोगे – नववें गुणस्थान तक वेद कहे हैं; सो भी भाववेदकी अपेक्षा ही कथन है। द्रव्यवेदकी अपेक्षा हो तो चौदहवें गुणस्थानपर्यन्त वेदका सद्भाव कहना सम्भव हो।

इसलिये स्त्रीको मोक्षका कहना मिथ्या है।

#### शुद्रमुक्तिका निषेध

तथा शूद्रोंको मोक्ष कहते हैं; परन्तु चाण्डालादिकको गृहस्थ सन्मानादिकपूर्वक दानादिक कैसे देंगे ? लोकविरुद्ध होता है । तथा नीच कुलवालोंके उत्तम परिगाम नहीं हो सकते । तथा नीच गोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुग्गस्थानपर्यन्त ही है; ऊपरके गुग्गस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे – संयम धारग् करने के पश्चात् उसके उच्च गोत्रका उदय कहते हैं; तो संयम धारग् करने – न करनेकी अपेक्षासे नीच-उच्च गोत्रका उदय ठहरा । ऐसा होनेसे असंयमी मनुष्य, तीर्थंकर, क्षत्रियादिकको भी नीच गोत्रका उदय ठहरेगा । यदि उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्रका उदय कहोगे तो चाण्डालादिकके भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्रका उदय कहो । उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रोंमें भी पंचम गुग्गस्थानपर्यन्त ही कहा है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापर विरोध होगा ही होगा; इसलिये शुद्रोंको मोक्ष कहना मिथ्या है ।

इसप्रकार उन्होंने सर्वको मोक्षकी प्राप्ति कही; सो उसका प्रयोजन यह है कि सर्वको भला मनाना, मोक्षकी लालच देना और अपने कल्पित मतकी प्रवृत्ति करना। परन्तु विचार करने पर मिथ्या भासित होता है।

साहूकारा प्रगट करे – ऐसा यह कार्य हुआ। सच्चेको तो जिस प्रकार दिगम्बरमें ग्रन्थों श्रीर नाम रखे तथा अनुसारी पूर्व ग्रन्थोंका कहा; उसी प्रकार कहना योग्य था श्रंगादिकके नाम रखकर गराधरकृतका भ्रम किसलिये उत्पन्न किया ? इसलिये गराधरके पूर्वधारीके वचन नहीं हैं। तथा इन सूत्रोंमें विश्वास करने के अर्थ जो जिनमत अनुसार कथन है वह तो सत्य है ही; दिगम्बर भी उसी प्रकार कहते हैं।

तथा जो किल्पत रचना की है, उसमें पूर्वापर विरुद्धपना व प्रत्यक्षादि प्रमाए। में विरुद्धपना भासित होता है वही बतलाते हैं :-

## अन्यलिंगसे मुक्तिका निषेध

अन्यलिंगीके व गृहस्थके व स्त्रीके व चाण्डालादि शूद्रों के साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होना मानते हैं, सो वनता नहीं है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है; परन्तु वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहते हैं :-

## श्ररहन्तो महादेवो जावज्जीवं सुसाहराो गुरुराो । जिणवण्णत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहियं।।१।।

सो अन्यलिंगीके अरहन्तदेव, साधु, गुरु, जिनप्रगीततत्त्वका मानना किस प्रकार सम्भव है ? जब सम्यक्तव भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा ?

यदि कहोगे - अंतरङ्गमें श्रद्धान होनेसे उनके सम्यक्तव होता है; सो विपरीत लिंग धारककी प्रशंसादिक करने पर भी सम्यक्तवको स्रतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होनेके पश्चात् श्राप विपरीत लिंगका धारक कैसे रहेगा ? श्रद्धान होने के पश्चात महाव्रतादि श्रंगीकार करने पर सम्यक्चरित्र होता है, वह अन्यलिंगमें किसप्रकार वनेगा ? यदि अन्य लिंगमें भी सम्यक्चारित्र होता है तो जैनलिंग अन्यलिंग समान हुआ, इसलिए अन्यलिंगीको मोक्ष कहना मिथ्या है।

## गृहस्थमुक्ति निषेध

तथा गृहस्य को मोक्ष कहते हैं; सो हिंसादिक सर्व सावद्ययोगका त्याग करने पर सम्यक्चारित्र होता है, तब सर्व सावद्ययोगका त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे सम्भव है ? यदि कहोगे - श्रंतरंग त्याग हुआ है, तो यहाँ तो तीनों योग द्वारा त्याग करते हैं, तो काय द्वारा त्याग कैसे हुआ ? तथा वाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महाव्रत होते हैं; सो महावतोंमें तो वाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करते हैं, त्याग किये विना महावत नहीं होते । महाव्रत विना छट्टा ग्रादि गुएस्थान नहीं होता; तो फिर मोक्ष कैसे होगा ? इसलिए गृहस्यको मोक्ष कहना मिथ्यावचन है।

तथा यदि कहोगे — दिगम्बरमें जिस प्रकार तीर्थंकरके पुत्री, चक्रवर्तीका मानभंग इत्यादि कार्य कालदोषसे हुग्रा कहते हैं; उसी प्रकार यह भी हुए। परन्तु यह कार्य तो प्रमाणिविरुद्ध नहीं हैं, ग्रन्यके होते थे सो महन्तोंके हुए; इसलिये कालदोष कहा है। गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादिसे विरुद्ध हैं, उनका होना कैसे सम्भव है ?

तथा ग्रन्य भी बहुत ही कथन प्रमाणिविरुद्ध कहते हैं। जैसे कहते हैं — सर्वार्थसिद्धिके देव मनहीसे प्रश्न करते हैं, केवली मनहीसे उत्तर देते हैं; परन्तु सामान्य जीवके मनकी बात मनःपर्ययज्ञानीके बिना जान नहीं सकता, तो केवलीके मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव किस प्रकार जानेंगे? तथा केवलीके भावमनका तो ग्रभाव है, द्रव्यमन जड़-ग्राकारमात्र है, उत्तर किसने दिया? इसलिये यह मिथ्या है।

इसप्रकार अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किये हैं, इसलिये उनके आगम कल्पित जानना। श्वेताम्बरमत कथित देव-गुरु-धर्मका अन्यथा स्वरूप

तथा वे श्वेताम्बर मतवाले देव-गुरु-धर्मका स्वरूप ग्रन्यथा निरूपित करते हैं :-- देवका ग्रन्यथा स्वरूप

वहाँ केवलीके धुधादिक दोष कहते हैं सो यह देवका स्वरूप ग्रन्यथा है, कारण कि धुधादिक दोष होनेसे ग्राकुलता होगी तव ग्रनन्तसुख किस प्रकार वनेगा? फिर यदि कहोगे शरीरको धुधा लगती है, ग्रात्मा तद्रूप नहीं होता; तो क्षुधादिकका उपाय ग्राहारादिक किसलिये ग्रहण किया कहते हो? धुधादिसे पीड़ित हो तभी ग्राहार ग्रहण करेगा। फिर कहोगे – जिस प्रकार कर्मोदयसे विहार होता है उसी प्रकार ग्राहार ग्रहण होता है। सो विहार तो विहायोगित प्रकृतिके उदयसे होता है ग्रीर पीड़ाका उपाय नहीं है तथा वह बिना इच्छा भी किसी जीवके होता देखा जाता है। तथा ग्राहार है वह प्रकृतिउदयसे नहीं है, धुधासे पीड़ित होने पर ही ग्रहण करता है। तथा ग्रात्मा पवनादिको प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिये विहारवत् ग्राहार नहीं है।

यदि कहोगे — सातावेदनीयके उदयसे श्राहार ग्रहण होता है, सो भी वनता नहीं है। यदि जीव क्षुधादिसे पीड़ित हो, पश्चात् श्राहारादिक ग्रहणसे सुख माने, उसके श्राहारादिक साताके उदयसे कहे जाते हैं। श्राहारादिका ग्रहण सातावेदनीयके उदयसे स्वयमेव हो ऐसा तो है नहीं; यदि ऐसा हो तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवोंके है, वे निरन्तर श्राहार क्यों नहीं करते ? तथा महामुनि उपवासादि करें उनके साताका भी उदय श्रीर निरन्तर भोजन करनेवालोंको श्रसाताका भी उदय सम्भव है।

इसलिये जिस प्रकार विना इच्छा विहायोगित उदयके विहार सम्भव है, उसी प्रकार विना इच्छा केवल सातावेदनीयहीके उदयसे आहारका ग्रहण सम्भव नहीं है।

#### श्रछेरोंका निराकररा

तथा उनके शास्त्रोंमें "ग्रछेरा" कहते हैं। वहाँ कहते हैं – हुण्डावसिंपिग्गिके निमित्तसे हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं। सो कालदोपसे कितनी ही वातें होती हैं, परन्तु प्रमाग्गिविरुद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाग्गिविरुद्ध भी हों तो ग्राकाशके फूल, गधेके सींग इत्यादिका होना भी वनेगा; सो सम्भव नहीं है। वे ग्रछेरा कहते हैं सो प्रमाग्गिवरुद्ध हैं। किसलिये? सो कहते हैं:--

वर्द्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमें वढ़े ऐसा कहते हैं। सो किसीका गर्भ किसीके रख देना प्रत्यक्ष भासित नहीं होता, अनुमानादिकमें नहीं आता। तथा तीर्थंकरके हुआ कहें तो गर्भकल्याणक किसी के घर हुआ, जन्मकल्याणक किसीके घर हुआ। कुछ दिन रत्नवृष्टि आदि किसी के घर हुए, कुछ दिन किसीके घर हुए। सोलह स्वप्न किसीको आये, पुत्र किसीके हुआ, इत्यादि असंभव भासित होता है। तथा माताएँ तो दो हुईं और पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा। जन्मकल्याणादिमें उसका सन्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिताका सन्मान किया। इस प्रकार तीर्थंकरके दो पिता का कहना महाविपरीत भासित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद धारकके लिए ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं है।

तथा तीर्थंकरके भी ऐसी अवस्था हुई तो सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्य स्त्रीको रख देना ठहरेगा। तो जैसे वैष्णव अनेक प्रकारसे पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना वतलाते हैं वैसा यह कार्य हुआ। सो ऐसे निकृष्ट कालमें जब ऐसा नहीं होता तब वहाँ होना कैसे सम्भव है ? इसलिये यह मिथ्या है।

तथा मिल तीर्थंकरको कन्या कहते हैं। परन्तु मुनि, देवादिककी सभामें स्त्रीका स्थिति करना, उपदेश देना सम्भव नहीं है; व स्त्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थंकर पदधारीके नहीं वनती। तथा तीर्थंकरके नग्न लिंग ही कहते हैं, सो स्त्रीके नग्नपना संभव नहीं है। इत्यादि विचार करनेसे ग्रसंभव भासित होता है।

तथा हरिक्षेत्रके भोगभूमियाको नरकमें गया कहते हैं। सो बन्ध वर्णनमें तो भोगभूमियाको देवगति, देवायुहीका बन्ध कहते हैं, नरक कैसे गया? सिद्धान्तमें तो अनन्तकालमें जो वात हो वह भी कहते हैं। जैसे – तीसरे नरकपर्यन्त तीर्थकर प्रकृतिका सत्व कहा, भोगभूमियाके नरकायु गतिका बन्ध नहीं कहा। सो केवली भूलते तो नहीं हैं; इसलिये यह मिथ्या है।

इस प्रकार सर्व ग्रछेरे ग्रसम्भव जानना । तथा वे कहते हैं - इनको छेड़ना नहीं; सो भूठ कहनेवाला इसी प्रकार कहता है। श्रसाताका उदय मंद होनेसे मिटी, श्रौर प्रति समय परम ग्रौदारिक शरीरवर्गणाका ग्रहण होता है सो वह नोकर्म-श्राहार है; इसलिए ऐसी-ऐसी वर्गणाका ग्रहण होता है जिससे क्षुधादिक व्याप्त न हों ग्रौर शरीर शिथिल न हो। सिद्धान्तमें इसीकी ग्रपेक्षा केवलीको ग्राहार कहा है।

तथा अञ्चादिकका आहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, कोई थोड़ा आहार ग्रहण करता है और शरीर बहुत पुष्ट होता है; कोई बहुत आहार ग्रहण करता है ग्रीर शरीर क्षीण रहता है। तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक आहार नहीं लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है, व ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करते हैं तथापि शरीर पुष्ट बना रहता है; फिर केवलीके तो सर्वोत्कृष्टपना है उनके अञ्चादिक बिना शरीर पुष्ट बना रहता है तो क्या आश्चर्य हुआ ? तथा केवली कैसे आहारको जायेंगे ? कैसे याचना करेंगे ?

तथा वे ग्राहारको जायें तो समवसरण खाली कैसे रहेगा ? ग्रथवा ग्रन्यका ला देना ठहराग्रोगे तो कौन ला देगा ? उनके मनकी कौन जानेगा ? पूर्वमें उपवासादिकी प्रतिज्ञा की थी उसका कैसे निर्वाह होगा ? जीव ग्रंतराय सर्वत्र प्रतिभासित हो वहाँ कैसे ग्राहार ग्रहण करेंगे ? इत्यादि विरुद्धता भासित होती है । तथा वे कहते हैं – ग्राहार ग्रहण करते हैं, परन्तु किसीको दिखायी नहीं देता । सो ग्राहार ग्रहणको निद्य जाना, तब उसका न देखना ग्रतिशयमें लिखा है; सो उनके निद्यपना तो रहा, ग्रौर दूसरे नहीं देखते हैं तो क्या हुग्रा ? ऐसे ग्रनेक प्रकार विरुद्धता उत्पन्न होती है ।

तथा ग्रन्य ग्रविवेकताकी बातें सुनो — केवलीके निहार कहते हैं, रोगादिक हुए कहते हैं ग्रीर कहते हैं — किसीने तेजोलेश्या छोड़ी उससे वर्द्धमानस्वामीके पेठूंगाका (पेविसका) रोग हुग्रा, उससे बहुत बार निहार होने लगा। यदि तीर्थंकर केवलीके भी ऐसे कर्म का उदय रहा ग्रीर ग्रतिशय नहीं हुग्रा तो इन्द्रादि द्वारा पूज्यपना कैसे शोभा देगा? तथा निहार कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? कोई सम्भावित वातें नहीं हैं। तथा जिस प्रकार रागादियुक्त छद्मस्थके किया होती है, उसी प्रकार केवलीके किया ठहराते हैं।

वर्द्ध मानस्वामीके उपदेशमें "हे गौतम !" ऐसा वारम्बार कहना ठहराते हैं; परन्तु उनके तो अपने कालमें सहज दिव्यध्विन होती है, वहाँ सर्वको उपदेश होता है, गौतमको सम्बोधन किस प्रकार बनता है ? तथा केवलीके नमस्कारादि किया ठहराते हैं, परन्तु अनुराग बिना बन्दना सम्भव नहीं है । तथा गुणाधिकको बन्दना संभव है, परन्तु उनसे कोई गुणाधिक रहा नहीं है सो कैसे बनती है ?

फिर वे कहते हैं – सिद्धान्तमें केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहे हैं, इसलिये उनके क्षुधाका सद्भाव सम्भव है। तथा ग्राहारादिक विना उसकी उपशांतता कैसे होगी? इसलिये उनके ग्राहारादि मानते हैं।

समाधान: — कर्मप्रकृतियोंका उदय मन्द-तीव्र भेदसहित होता है। वहाँ ग्रित मन्द उदय होनेसे उस उदयजित कार्यकी व्यक्तता भासित नहीं होती; इसिलये मुख्यरूपसे ग्रभाव कहा जाता है, तारतम्यमें सद्भाव कहा जाता है। जैसे — नववें गुएास्थानमें वेदादिकका उदय मन्द है, वहाँ मैं श्रुनादि किया व्यक्त नहीं है; इसिलये वहाँ ब्रह्मचर्य ही कहा है। तारतम्यमें मैं श्रुनादिकका सद्भाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवलीके ग्रसाताका उदय ग्रतिमन्द है; क्योंकि एक-एक कांडकमें ग्रनन्तवें भाग-ग्रनुभाग रहते हैं, ऐसे बहुत ग्रनुभागकांडकोंसे व गुएासंक्रमएगादिसे सत्तामें ग्रसातावेदनीयका ग्रनुभाग ग्रत्यन्त मन्द हुग्रा है, उसके उदयमें ऐसी क्षुधा व्यक्त नहीं होती जो शरीरको क्षीएग करे। ग्रौर मोहके ग्रभावसे क्षुधादिकजित दु:ख भी नहीं है; इसिलये क्षुधादिकका ग्रभाव कहा जाता है ग्रौर तारतम्यमें उसका सद्भाव कहा जाता है।

तथा तूने कहा-ग्राहारादिक विना उसकी उपशांतता कैसे होगी ? परन्तु ग्राहारादिकसे उपशांत होने योग्य क्षुधा लगे तो मन्द उदय कैसे रहा ? देव, भोगभूमिया ग्रादिकके किंचित् मन्द उदय होनेपर भी वहुत काल पश्चात् किंचित् ग्राहार ग्रह्ण होता है तो इनके ग्रातिमंद उदय हुग्रा है, इसलिये इनके ग्राहारका ग्रभाव सम्भव है।

फिर वह कहता है — देव, भोगभूमियोंका तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख थोड़ी ग्रीर वहुत काल पश्चात् लगती है, उनका तो शरीर कर्मभूमिका ग्रीदारिक है; इसलिये इनका शरीर ग्राहार विना देशेन्यून कोटिपूर्व पर्यन्त उत्कृष्टरूपसे कैसे रहता है ?

समाधान:—देवादिकका भी शरीर वैसा है; सो कर्मके ही निमित्तसे है। यहाँ केवल-ज्ञान होनेपर ऐसा ही कर्मका उदय हुग्रा, जिससे शरीर ऐसा हुग्रा कि उसको भूख प्रगट होती ही नहीं। जिस प्रकार केवलज्ञान होनेसे पूर्व केश, नख बढ़ते थे, ग्रव नहीं बढ़ते; छाया होती थी ग्रव नहीं होती; शरीरमें निगोद थी, उसका ग्रभाव हुग्रा। बहुत प्रकारसे जैसे शरीरकी ग्रवस्था ग्रन्यथा हुई; उसी प्रकार ग्राहार विना भी शरीर जैसेका तैसा रहे, ऐसी भी ग्रवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, ग्रीरोंको जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल होजाता है, इनका ग्रायुपर्यन्त शरीर शिथिल नहीं होता; इसलिये ग्रन्य मनुष्योंकी ग्रीर इनके शरीर की समानता सम्भव नहीं है।

तथा यदि तू कहेगा - देवादिकके ग्राहार ही ऐसा है जिससे बहुतकालकी भूख मिट जाये, परन्तु इनकी भूख काहेसे मिटी ग्रीर शरीर पुष्ट किस प्रकार रहा ? तो सुन, प्रवृत्तिमें ममत्व नहीं है तो कैसे ग्रह्ण करते हैं ? इसलिए वस्त्रादिकका ग्रह्ण-धारण छूटेगा तभी निष्परिग्रह होगा।

फिर कहोगे — वस्त्रादिकको कोई ले जाये तो कोध नहीं करते व क्षुधादिक लगे तो उन्हें बेचते नहीं हैं व वस्त्रादिक पिहनकर प्रमाद नहीं करते; पिरिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म ही साधन करते हैं, इसिलए ममत्व नहीं है। सो बाह्य कोध भले न करो, परन्तु जिसके ग्रहण्में इष्टबुद्धि होगी उसके वियोगमें अनिष्टबुद्धि होगी हो होगी। यदि इष्टबुद्धि नहीं है तो उसके अर्थ याचन किसिलये करते हैं? तथा बेचते नहीं हैं, सो धातु रखनेसे अपनी हीनता जानकर नहीं बेचते। परन्तु जिस प्रकार धनादिका रखना है उसी प्रकार वस्त्रादिका रखना है। लोकमें पिरग्रहके चाहक जीवोंको दोनोंकी इच्छा है; इसिलए चोरादिकके भयादिकके कारण दोनों समान हैं। तथा पिरणामोंकी स्थिरता द्वारा धर्म साधनहीसे पिरग्रहपना न हो, तो किसीको बहुत ठंड लगेगी वह रजाई रखकर पिरणामों की स्थिरता करेगा और धर्म साधेगा; सो उसे भी निष्परिग्रह कहो ? इस प्रकार गृहस्थ-धर्म—मुनिधर्ममें विशेष क्या रहेगा ? जिसके पिरषह सहनेकी शक्ति न हो, वह पिरग्रह रखकर धर्म साधन करे उसका नाम गृहस्थधर्म; और जिसके पिरण्यम निर्मल होनेसे पिरषहसे व्याकुल नहीं होते, वह पिरग्रह न रखे और धर्म साधन करे उसका नाम मुनिधर्म — इतना ही विशेष है।

फिर कहोगे – शीतादिके परिषहसे व्याकुल कैसे नहीं होंगे ? परन्तु व्याकुलता तो मोहउदयके निमित्तसे है; ग्रौर मुनिके छठवें ग्रादि गुएस्थानोंमें तीन चौकड़ीका उदय नहीं है तथा संज्वलनके सर्वघाती स्पर्द्धकोंका उदय नहीं है, देशघाती स्पर्द्धकोंका उदय है सो उनका कुछ बल नहीं है। जैसे वेदक सम्यग्दिष्टको सम्यग्मोहनीयका उदय है, परन्तु सम्यव्तवका घात नहीं कर सकता; उसी प्रकार देशघाती संज्वलनका उदयपरिएगामों को व्याकुल नहीं कर सकता। ग्रहो ! मुनियोंके ग्रौर दूसरोंके परिएगामोंकी समानता नहीं है। ग्रौर सबके सर्वघाती उदय है, इनके देशघातीका उदय है इसलिये दूसरोंके जैसे परिएगाम होते हैं वैसे इनके कदाचित नहीं होते। जिनके सर्वघाती कपायोंका उदय हो वे गृहस्थ ही रहते हैं ग्रौर जिनके देशघातीका उदय हो वे मुनिधर्म ग्रंगीकार करते हैं; उनके परिएगाम शीतादिकसे व्याकुल नहीं होते, इसलिये वस्त्रादिक नहीं रखते।

फिर कहोगे - जैनशास्त्रोंमें मुनि चौदह उपकरण रखे - ऐसा कहा है; सो तुम्हारे ही शास्त्रोंमें कहा है, दिगम्बर जैनशास्त्रोंमें तो कहा नहीं है; वहाँ तो लगोट मात्र परिग्रह रहने पर भी ग्यारहवीं प्रतिमाके धारीको श्रावक ही कहा है। तथा हाटमें समवसरण उतरा कहते हैं, सो इन्द्रकृत समवसरण हाटमें किस प्रकार रहेगा ? इतनी रचनाका समावेश वहाँ कैसे होगा ? तथा हाटमें किसलिये रहें ? क्या इन्द्र हाट जैसी रचना करनेमें भी समर्थ नहीं है, जिससे हाटका श्राश्रय लेना पड़े ?

तथा कहते हैं — केवली उपदेश देनेको गये सो घर ज़ाकर उपदेश देना ग्रतिरागसे होता है ग्रौर वह मुनिके भी सम्भव नहीं है तो केवलीके कैसे होगा? इसी प्रकार वहाँ ग्रनेक विपरीतता प्ररूपित करते हैं। केवली शुद्ध केवलज्ञान-दर्शनमय रागादिरहित हुए हैं, उनके ग्रघातियोंके उदयसे संभवित किया कोई होतीं है; परन्तु उनके मोहादिकका ग्रभाव हुग्रा है, इसलिये उपयोग जुड़नेसे जो किया हो सकती है वह संभव नहीं है। पाप प्रकृतिका श्रनुभाग ग्रत्यन्त मंद हुग्रा है, ऐसा मन्द श्रनुभाग श्रन्य किसीके नहीं है; इसलिये श्रन्य जीवोंके पाप उदयसे जो किया होती देखी जाती है, वह केवलीके नहीं होती।

इस प्रकार केवली भगवानके सामान्य मनुष्य जैसी कियाका सद्भाव कहकर देवके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं।

#### गुरुका श्रन्यथा स्वरूप

तथा गुरुके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं। मुनिके वस्त्रादिक चौदह उपकरए। कहते हैं सो हम पूछते हैं — मुनिको निर्ग्रन्थ कहते हैं, और मुनिपद लेते समय नव प्रकारके सर्व परिग्रहका त्याग करके महावत अंगीकार करते हैं; सो यह वस्त्रादिक परिग्रह हैं या नहीं? यदि हैं तो त्याग करनेके पश्चात् किसलिये रखते हैं? और नहीं हैं तो वस्त्रादिक गृहस्थ रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो ? सुवर्गादिकको परिग्रह कहो।

तथा यदि कहोगे – जिस प्रकार क्षुधाके ग्रर्थ ग्राहार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शीतउष्णादिकके ग्रर्थ वस्त्रादिक ग्रहण करते हैं; परन्तु मुनिपद ग्रंगीकार करते हुए ग्राहारका त्याग नहीं किया है, परिग्रहका त्याग किया है। तथा ग्रन्नादिकका संग्रह करना तो परिग्रह है, भोजन करने जायें वह परिग्रह नहीं है। तथा वस्त्रादिकका संग्रह करना व पहिनना वह सर्वत्र ही परिग्रह है, सो लोकमें प्रसिद्ध है।

फिर कहोगे – शरीरकी स्थितिके अर्थ वस्त्रादिक रखते हैं; ममत्व नहीं है इससे इनको परिग्रह नहीं कहते, सो श्रद्धानमें तो जब सम्यग्द्दिट हुग्रा तभी समस्त परद्रव्योंमें ममत्व का ग्रभाव हुग्रा; उस अपेक्षासे चौथा गुग्गस्थान ही परिग्रह रहित कहो। तथा

<sup>े</sup> पात्र-१, पात्रबन्य-२, पात्रकेसरिकर-३, पटलिकाएँ ४-४, रजमाण-६, गोच्छक-७, रजोहरण्-६, मुपयस्त्रिका-६, दो सूती कपड़े १०-११, एक अनी कपड़ा-१२, मात्रक-१३, चोनपट्ट-१४ ।

<sup>-</sup>देखी, बृहत्का गुर उर ३ मार गार ३६६२ से ३६६४ तक ।

तथा घर-घर याचना करके ग्राहार लाना ठहराते हैं। सो पहले तो यह पूछते हैं कि — याचना धर्मका ग्रङ्ग है या पापका ग्रङ्ग है ? यदि धर्मका ग्रङ्ग है तो माँगनेवाले सर्व धर्मात्मा हुए; ग्रौर पापका ग्रङ्ग है तो मुनिके किस प्रकार सम्भव है ?

फिर यदि तू कहेगा - लोभसे कुछ धनादिककी याचना करें तो पाप हो; यह तो धर्म साधनके ग्रर्थ शरीरकी स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिये ग्राहारादिककी याचना करते हैं ?

समाधान: - ग्राहारादिसे धर्म नहीं होता, शरीरका सुख होता है; इसलिये शरीर-सुखके ग्रथं ग्रतिलोभ होनेपर याचना करते हैं। यदि ग्रतिलोभ न होता तो ग्राप किसलिये माँगता? वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। तथा ग्रतिलोभ हुग्रा वही पाप हुग्रा, तव मुनिधर्म नष्ट हुग्रा; दूसरा धर्म क्या साधेगा?

श्रव वह कहता है — मनमें तो श्राहारकी इच्छा हो श्रीर याचना न करे तो माया-कषाय हुई; श्रीर याचना करने में हीनता श्राती है सो गर्वके कारण याचना न करे तो मानकषाय हुई। श्राहार लेना था सो माँग लिया, इसमें श्रतिलोभ क्या हुश्रा श्रीर इससे मुनिधर्म किस प्रकार नष्ट हुश्रा ? सो कहो।

उससे कहते हैं — जैसे किसी व्यापारीको कमानेकी इच्छा मन्द है सो दूकान पर तो बैठे श्रौर मनमें व्यापार करनेकी इच्छा भी है; परन्तु किसीसे वस्तु लेन-देनरूप व्यापार के स्रर्थ प्रार्थना नहीं करता है, स्वयमेव कोई स्राये तो स्रपनी विधि मिलनेपर व्यापार करता है तो उसके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया, मानकपाय तो तव होगी जब छल करनेके स्रर्थ व स्रपनी महंतताके स्रर्थ ऐसा स्वांग करे। परन्तु श्रच्छे व्यापारीके ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनके माया-मान नहीं कहते। उसी प्रकार मुनियों के स्राहारादिककी इच्छा मन्द है। वे श्राहार लेने स्राते हैं स्रोर मनमें स्राहार लेनेकी इच्छा भी है, परन्तु स्राहारके स्रर्थ प्रार्थना नहीं करते; स्वयमेव कोई दे तो स्रपनी विधि मिलने पर स्राहार लेते हैं, वहाँ उनके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया-मान तो तब होगा जब छल करनेके स्रर्थ व महंतताके स्रर्थ ऐसा स्वांग करें, परन्तु मुनियोंके ऐसे प्रयोजन हैं नहीं, इसलिये उनके माया-मान नहीं है। यदि इसी प्रकार माया-मान हो, तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन-काय द्वारा नहीं करते, उन सबके माया ठहरेगी स्रोर जो उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति स्रंगीकार नहीं करते उन सबके मान ठहरेगा — ऐसा स्रनर्थ होगा।

तथा तूने कहा - "श्राहार माँगनेमें ग्रतिलोभ क्या हुग्रा?" सो ग्रतिकपाय हो तब लोकनिंद्य कार्य ग्रंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है; ग्रीर माँगना

ग्रव यहाँ विचार करो कि – दोनोंमें किल्पत वचन कौन है ? प्रथम तो किल्पत रचना कपायी हो वह करता है; तथा कषायी हो वही नीचपदमें उच्चपन प्रगट करता है। यहाँ दिगम्बर में वस्त्रादि रखनेसे धर्म होता ही नहीं है – ऐसा तो नहीं कहा, परन्तु वहाँ श्रावक धर्म कहा है; श्वेताम्बरमें मुनिधर्म कहा है। इसिलए यहाँ जिसने नीची किया होनेपर उच्चत्व प्रगट किया वही कषायी है। इस किल्पत कथनसे ग्रपनेको वस्त्रादि रखने पर भी लोग मुनि मानने लगें; इसिलये मानकषायका पोषण किया ग्रीर दूसरोंको सुगमित्रयामें उच्चपदका होना दिखाया, इसिलये बहुत लोग लग गये। जो किल्पत मत हुए हैं वे इसी प्रकार हुए हैं। इसिलए कषायी होकर वस्त्रादि होनेपर मुनिपना कहा है सो पूर्वोक्त युक्तिमें विरुद्ध भासित होता है; इसिलये यह किल्पत वचन हैं, ऐसा जानना।

फिर कहोगे – दिगम्बरमें भी शास्त्र, पींछी ग्रादि उपकरण मुनिके कहे हैं; उसी प्रकार हमारे चौदह उपकरण कहे हैं ?

समाधान: — जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है। सो यहाँ शीतादिककी वेदना दूर करनेसे उपकरण ठहरायें तो सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम प्राप्त करे, परन्तु धर्म में उनका क्या प्रयोजन? वे तो पाप के कारण हैं; धर्ममें तो जो धर्मके उपकारी हों उनका नाम उपकरण है। वहाँ — शास्त्र ज्ञानका कारण, पींछी — दयाका कारण, कमण्डल — शौचका कारण है, सो यह तो धर्मके उपकारी हुए, वस्त्रादिक किस प्रकार धर्मके उपकारी होंगे? वे तो शरीरसुखके ग्रर्थ ही धारण किए जाते हैं।

श्रीर सुनो, यदि शास्त्र रखकर महंतता दिखायें, पींछीसे बुहारी दें, कमण्डलसे जलादिक पियें व मैल उतारें, तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं; परन्तु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते। इसलिये धर्मके साधनको परिग्रह संज्ञा नहीं है; भोगके साधनको परिग्रह संज्ञा होती है ऐसा जानना।

फिर कहोगे - कमण्डलसे तो शरीरहीका मल दूर करते हैं; परन्तु मुनि मल दूर करनेकी इच्छासे कमण्डल नहीं रखते हैं। शास्त्रपढ़ना ग्रादि कार्य करते हैं, वहां मलिप्त हों तो उनकी श्रविनय होगी, लोकिन्छ होंगे; इसिलए इस धर्मके श्रर्थ कमण्डल रखते हैं। इसप्रकार पींछी श्रादि उपकरण सम्भवित हैं, वस्त्रादिको उपकरण संज्ञा सम्भव नहीं है।

काम, श्ररित ग्रादि मोहके उदयसे विकार वाह्य प्रगट हों, तथा शीतादि सहे नहीं जायेंगे, इसलिए विकार ढँकनेको व शीतादि मिटानेको वस्त्रादि रखते हैं ग्रीर मानके उदयसे से अपनी महंतता भी चाहते हैं, इसलिये उन्हें कल्पित युक्ति द्वारा उपकरण टहराया है।

#### धर्मका ग्रन्यथा स्वरूप

तथा धर्मका स्वरूप अन्यथा कहते हैं। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, वही धर्म है - परन्तु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं। सो कहते हैं:-

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है; उसकी तो प्रधानता नहीं है। ग्राप जिस प्रकार ग्ररहंतदेव-साधु-गुरु-दया-धर्मका निरूपण करते हैं उसके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। वहाँ प्रथम तो ग्रह्तांदिकका स्वरूप ग्रन्यथा कहते हैं; तथा इतने ही श्रद्धानसे तत्त्व-श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व कैसे होगा ? इसलिये मिथ्या कहते हैं।

तथा तत्त्वोंके भी श्रद्धानको सम्यक्त्व कहते हैं तो प्रयोजनसहित तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं कहते। गुएास्थान-मार्गएगादिरूप जीवका, ग्रणु-स्कन्धादिरूप ग्रजीवका, पाप-पुण्यके स्थानोंका, ग्रविरित ग्रादि ग्रास्रवों का, व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरएगादिरूप निर्जराका, सिद्ध होनेके लिंगादि के भेदों से मोक्षका स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रों में कहा है उस प्रकार सीख लेना; ग्रौर केवलीका वचन प्रमाएग है – ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानसे सम्यक्त्व हुग्रा मानते हैं।

सो हम पूछते हैं कि — ग्रैवेयक जानेवाले द्रव्यिंतगी मुनिके ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं ? यदि होता है तो उसे मिण्यादृष्टि किसिलिये कहते हैं ? ग्रीर नहीं होता है तो उसने तो जैनिलंग धर्मबुद्धिसे धारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कैसे नहीं हुई ? ग्रीर उसके बहुत शास्त्राभ्यास है सो उसने जीवादि के भेद कैसे नहीं जाने ? ग्रीर ग्रन्यमतका लवलेश भी ग्रिभिप्राय में नहीं है, उसको ग्ररहंत वचनकी कैसे प्रतीति नहीं हुई ? इसिलिये उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है; परन्तु सम्यक्त्व नहीं हुग्रा। तथा नारकी, भोगभूमिया, तियँच ग्रादि को ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नहीं है, तथापि उनके बहुतकाल-पर्यन्त सम्यक्त्व रहता है, इसिलिये उनके ऐसाश्रद्धान नहीं होता, तब भी सम्यक्त्व हुग्रा है।

इसलिये सम्यक्श्रद्धानका स्वरूप यह नहीं है। सच्चा स्वरूप है उसका वर्णन श्रागे करेंगे सो जानना।

तथा उनके शास्त्रोंका अभ्यास करना उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं; परन्तु द्रव्यिलगी मुनिके शास्त्राभ्यास होनेपर भी मिथ्याज्ञान कहा है, असंयत सम्यग्हिष्टका विषयादिरूप जानना उसे सम्यग्ज्ञान कहा है।

इसलिये यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप ग्रागे कहेंगे सो जानना।

तथा उनके द्वारा निरूपित अगुव्रत-महाव्रतादिरूप श्रावक-यतिका धर्म धारग् करनेसे सम्यक्चारित्र हुआ मानते हैं; परन्तु प्रथम तो व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहते हैं

लोकिनंद्य है, उसे भी ग्रंगीकार करके ग्राहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाह हुई, इसलिये यहाँ ग्रितलोभ हुग्रा।

तथा तूने कहा — "मुनिधर्म कैसे नष्ट हुग्रा ?" परन्तु मुनिधर्म में ऐसी तीव्रकपाय सम्भव नहीं है। तथा किसीके ग्राहार देनेका परिगाम नहीं था ग्रौर इसने उसके घरमें जाकर याचना की; वहाँ उसको संकोच हुग्रा ग्रौर न देनेपर लोकिन होनेका भय हुग्रा इसलिये उसे ग्राहार दिया, परन्तु उसके (दातारके) ग्रंतरंग प्राग्ग पीड़ित होनेसे हिंसाका सद्भाव ग्राया। यदि ग्राप उसके घरमें न जाते, उसीके देनेका उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। यह तो दबाकर कार्य कराना हुग्रा। तथा ग्रपने कार्यके ग्रथं याचनारूप वचन है वह पापरूप है, सो यहाँ ग्रसत्य वचन भी हुग्रा। तथा उसके देनेकी इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, तब उसने ग्रपनी इच्छासे नहीं दिया, संकोचसे दिया इसलिये ग्रदत्तग्रहग्राभी हुग्रा। तथा गृहस्थके घरमें स्त्री जैसी-तैसी बैठी थी ग्रौर यह चला गया, सो वहाँ ब्रह्मचर्यकी वाड़का भंग हुग्रा। तथा ग्राहार लाकर कितने काल तक रखा; ग्राहारादिके रखनेको पात्रादिक रखे वह परिग्रह हुग्रा। इस प्रकार पाँच महाव्रतोंका भंग होनेसे मुनिधर्म नष्ट होता है, इसलिये मुनिको याचनासे ग्राहार लेना युक्त नहीं है।

फिर वह कहता है - मुनिके बाईस परीषहोंमें याचनापरीषह कहा है; सो माँगे विना उस परीषहका सहना कैसे होगा ?

समाधान: — याचना करनेका नाम याचनापरीषह नहीं है। याचना न करनेका नाम याचनापरीषह है। जैसे — अरित करनेका नाम अरितपरीपह नहीं है; अरित न करनेका नाम अरितपरीपह है — ऐसा जानना। यिद याचना करना परीषह ठहरे तो रंकादि बहुत याचना करते हैं, उनके बहुत धर्म होगा। और कहोगे — मान घटानेके कारण इसे परीपह कहते हैं, तो किसी कपाय-कार्यके अर्थ कोई कपाय छोड़ने पर भी पापी ही होता है। जैसे — कोई लोभके अर्थ अपने अपमानको भी निगने तो उसके लोभकी तीव्रता है, उस अपमान करानेसे भी महापाप होता है। और आपके कुछ इच्छा नहीं है, कोई स्वयमेव अपमान करे तो उसके महाधर्म है; परन्तु यहाँ तो भोजनके लोभके अर्थ याचना करके अपमान कराया इसलिये पाप ही है, धर्म नहीं है। तथा वस्त्रादिक के अर्थ भी याचना करता है, परन्तु वस्त्रादिक कोई धर्मका अंग नहीं है, शरीरमुखका कारण है इसलिये पूर्वोक्त प्रकारसे उसका निपेध जानना। देखो, अपने धर्मरूप उच्चपदको याचना करके नीचा करते हैं सो उसमें धर्मकी हीनता होती है।—इत्यादि अनेक प्रकारसे मुनिधर्ममें याचना आदि सम्भव नहीं है; परन्तु ऐसी असम्भवित कियाके धारकको साधु—गुरु कहते हैं। इसलिये गुरुका स्वरूप अन्यथा कहते हैं।

पाँचवां श्रिषकार ] [ १५६

त्याग करते हैं ग्रौर त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि – क्या त्याग करता हूँ ? बादमें पालन भी नहीं करते ग्रौर उन्हें सब साधु मानते हैं।

तथा यह कहता है — बादमें धर्मबुद्धि हो जायेगी तब तो उसका भला होगा ? परन्तु पहले ही दीक्षा देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा करायी, तथा इसने प्रतिज्ञा ग्रंगीकार करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा ? वादमें धर्मात्मा होनेका निश्चय कैसा ? तथा जो साधुका धर्म ग्रंगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधु मानें या न मानें ? यदि मानें तो जो साधु मुनिनाम धारण करते हैं ग्रीर भ्रष्ट हैं उन सबको साधु मानो । न मानें तो इनके साधुपना नहीं रहा । तुम जैसे ग्राचरण से साधु मानते हो, उसका भी पालन किसी विरलेके पाया जाता है; सबको साधु किसलिये मानते हो ?

यहाँ कोई कहे – हम तो जिसके यथार्थ श्राचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे, श्रीर को नहीं मानेंगे। उससे पूछते हैं – एक संघमें बहुत भेषी हैं; वहाँ जिसके यथार्थ श्राचरण मानते हो, वह श्रीरोंको साधु मानता है या नहीं मानता ? यदि मानता है तो तुमसे भी ग्रश्रद्धानी हुन्ना, उसे पूज्य कैसे मानते हो ? श्रीर नहीं मानता तो उससे साधुका व्यवहार किसलिये वर्तता है ? तथा श्राप तो उन्हें साधु न मानें श्रीर श्रपने संघ में रखकर श्रीरोंसे साधु मनवाकर श्रीरोंको श्रश्रद्धानी करता है ऐसा कपट किसलिये करता है ? तथा तुम जिसको साधु नहीं मानोगे तब श्रन्य जीवोंको भी ऐसा ही उपदेश करोगे कि – 'इनको साधु मत मानो,' इससे तो धर्मपद्धितमें विरोध होता है। श्रीर जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुन्ना, क्योंकि वह उसे साधु मानता है। तथा तुम जिसके यथार्थ श्राचरण मानते हो, वहाँ भी विचारकर देखो; वह भी यथार्थ मुनिधर्मका पालन नहीं करता है।

कोई कहे - अन्य भेषधारियोंसे तो बहुत अच्छे हैं, इसलिये हम मानते हैं; परन्तु अन्यमतोंमें तो नानाप्रकारके भेष सम्भव हैं, क्योंकि वहाँ रागभावका निपेध नहीं है। इस जैनमतमें तो जैसा कहा है, वैसा ही होने पर साधुसंज्ञा होती है।

यहाँ कोई कहे - शील-संयमादि पालते हैं, तपश्चरणादि करते हैं; सो जितना करें उतना ही भला है ?

समाधान : — यह सत्य है, धर्म थोड़ा भी पाला हुया भला ही है; परन्तु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्मकी करें श्रौर पालें थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञाभंगसे महापाप होता है। जैसे कोई उपवास की प्रतिज्ञा करके एक वार भोजन करे तो उसके बहुतवार भोजनका संयम होने वह कुछ पहले गुरु वर्णनमें कहा है। तथा द्रव्यिलगीके महावत होनेपर भी सम्यक्चारित्र नहीं होता, ग्रीर उनके मतके अनुसार गृहस्थादिकके महावतादि विना ग्रंगीकार किये भी सम्यक्चारित्र होता है।

इसलिये यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप दूसरा है सो श्रागे कहेंगे।

यहाँ वे कहते हैं - द्रव्यिलगीके अन्तरंगमें पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, बाह्य ही हुए हैं; इसलिये सम्यक्त्वादि नहीं हुए।

उत्तर: — यदि ग्रंतरंग नहीं है ग्रीर बाह्य धारण करता है, तो वह कपटसे धारण करता है। ग्रीर उसके कपट हो तो ग्रैवेयक कैसे जाये ? वह तो नरकादिमें जायेगा। बन्ध तो ग्रन्तरंग परिणामों से होता है; इसलिए ग्रंतरंग जैनधर्मरूप परिणाम हुए विना ग्रैवेयक जाना सम्भव नहीं है।

तथा व्रतादिरूप शुभोपयोगहीसे देवका वन्ध मानते हैं और उसीको मोक्षमार्ग मानते हैं, सो वन्धमार्ग मोक्षमार्ग को एक किया; परन्तु यह मिथ्या है।

तथा व्यवहारधर्ममें ग्रनेक विपरीतताएँ निरूपित करते हैं। निंदकको मारनेमें पाप नहीं है ऐसा कहते हैं; परन्तु ग्रन्यमती निन्दक तीर्थंकरादिकके होनेपर भी हुए; उनको इन्द्रादिक मारते नहीं हैं; यदि पाप न होता तो इन्द्रादिक क्यों नहीं मारते ? तथा प्रतिमाजी के ग्राभरणादि वनाते हैं; परन्तु प्रतिविम्व तो वीतरागभाव वढ़ानेके लिए स्थापित किया था, ग्राभरणादि वनानेसे ग्रन्यमतकी मूर्त्तिवत् यह भी हुए। इत्यादि कहाँ तक कहें ? ग्रनेक ग्रन्यथा निरूपण करते हैं।

इसप्रकार श्वेताम्बर मत किल्पत जानना । यहाँ सम्यग्दर्शनादिकके श्रन्यथा निरूपरासे मिथ्यादर्शनादिकहीकी पुष्टता होती है; इसलिये उसका श्रद्धानादि नहीं करना ।

#### ढूँढकमत विचार

तथा इन श्वेताम्वरोंमें ही ढूँढ़िये प्रगट हुए हैं; वे श्रपनेको सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, सो भ्रम है। किसलिये ? सो कहते हैं:-

कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं; परन्तु उनके ग्रन्योंके ग्रनुसार भी व्रत, सिमिति, गुप्ति ग्रादिका साधन भासित नहीं होता। ग्रीर देखो ! गन-वचन-काय, कृत-कारित-ग्रनुमोदनासे सर्व साबद्ययोग त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं; बादमें पालन नहीं करते। वालकको व भोलेको व ग्रुद्रादिकको भी दीक्षा देते हैं। इस प्रकार पाँचवां ग्रधिकार ] [ १६१

प्रतिमाधारीको थोड़ा परिग्रह, मुनिको बहुत परिग्रह बतलाते हैं सो सम्भवित वचन नहीं हैं। फिर कहते हैं – यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर छोड़ देते हैं; परन्तु यह कार्य उत्तम है तो धर्मबुद्धि ऊँची कियाको किसलिये छोड़ेगा श्रीर नीचा कार्य है तो किसलिये श्रंगीकार करेगा ? यह सम्भव ही नहीं है।

तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करनेसे भी श्रावकपना वतलाते हैं। कहते हैं — धर्मबुद्धिसे तो नहीं वन्दते हैं, लौकिक व्यवहार है; परन्तु सिद्धान्तमें तो उनकी प्रशंसा स्तवनको भी सम्यक्तवका ग्रतिचार कहते हैं ग्रौर गृहस्थोंका भला मनानेके ग्रर्थ वन्दना करने पर भी कुछ नहीं कहते।

फिर कहोगे – भय, लज्जा, कुतूहलादिसे वन्दते हैं, तो इन्हीं कारणोंसे कुशीलादि सेवन करनेपर भी पाप मत कहो, ग्रंतरंगमें पाप जानना चाहिये। इस प्रकार तो सर्व ग्राचारोंमें विरोध होगा।

देखो, मिथ्यात्व जैसे महापापकी प्रवृत्ति छुड़ानेकी तो मुख्यता नहीं है श्रीर पवन-कायकी हिंसा ठहराकर खुले मुँह बोलना छुड़ानेकी मुख्यता पायी जाती है; सो यह ऋमभंग उपदेश है। तथा धर्मके श्रंग श्रनेक हैं, उनमें एक परजीवकी दयाको मुख्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है। जलका छानना, श्रन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षरा न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि उसके श्रंगोंकी तो मुख्यता नहीं है।

#### मुखपट्टी स्रादिका निषेध

तथा पट्टीका वाँधना, शौचादिक थोड़ा करना, इत्यादि कार्योंकी मुख्यता करते हैं; परन्तु मैलयुक्त पट्टीके थूकके सम्बन्धसे जीव उत्पन्न होते हैं, उनका तो यत्न नहीं है और पवनकी हिंसाका यत्न वतलाते हैं। सो नासिका द्वारा वहुत पवन निकलती है उसका तो यत्न करते ही नहीं। तथा उनके शास्त्रानुसार बोलनेहीका यत्न किया है तो सर्वदा किसलिये रखते हैं? बोलें तब यत्न कर लेना चाहिये। यदि कहें — भूल जाते हैं; तो इतनी भी याद नहीं रहती तब अन्य धर्म साधन कैसे होगा? तथा शौचादिक थोड़े करें, सो सम्भवित शौच तो मुनि भी करते हैं; इसलिये गृहस्थको अपने योग्य शौच करना चाहिये। स्त्री संगमादि करके शौच किये विना सामायिकादि किया करनेसे अविनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिनकी मुख्यता करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। और कितने ही दया के अंग योग्य पालते हैं, हरितकाय आदिका त्याग करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं; इनका हम निषेध नहीं करते।

पर भी प्रतिज्ञा भंगसे पापी कहते हैं, उसी प्रकार मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करके कोई किंचित् धर्म न पाले, तो उसे शील-संयमादि होने पर भी पापी कहते हैं। ग्रीर जैसे एकंत (एकाशन) की प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है; उसी प्रकार ग्रपना श्रावकपद धारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है। यहाँ ऊँचा नाम रखकर नीची किया करनेमें पापीपना सम्भव है। यथायोग्य नाम धारण करके धर्मिकया करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना धर्म साधन करे उतना ही भला है।

यहाँ कोई कहे - पंचमकालके ग्रंतपर्यन्त चतुर्विध संघका सद्भाव कहा है। इनको साधु न मानें तो किसको मानें ?

उत्तर: - जिस प्रकार इसकालमें हंसका सद्भाव कहा है, श्रौर गम्यक्षेत्रमें हंस दिखायी नहीं देते, तो श्रौरोंको तो हंस माना नहीं जाता; हंसका लक्षण मिलनेपर ही हंस माने जाते हैं। उसी प्रकार इसकालमें साधुका सद्भाव है, श्रौर गम्यक्षेत्रमें साधु दिखायी नहीं देते, तो श्रौरोंको तो साधु माना नहीं जाता; साधुका लक्षण मिलनेपर ही साधु माने जाते हैं। तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्रमें दिखायी देता है, वहाँसे दूरके क्षेत्रमें साधुका सद्भाव कैसे मानें? यदि लक्षण मिलनेपर मानें तो यहाँ भी इसी प्रकार मानो। श्रौर बिना लक्षण मिले ही मानें तो वहाँ श्रन्य कुलिंगी हैं उन्हींको साधु मानो। इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये बनता नहीं है।

कोई कहे – इस पंचमकालमें इस प्रकार भी साधुपद होता है; तो ऐसा सिद्धान्त वचन वतलाओं। विना ही सिद्धान्त तुम मानते हो तो पापी होगे। इस प्रकार श्रनेक युक्ति द्वारा इनके साधुपना वनता नहीं है; श्रीर साधुपने विना साधु मानकर गुरु माननेसे मिथ्यादर्शन होता है; क्योंकि भले साधुको गुरु माननेसे ही सम्यग्दर्शन होता है।

#### प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यताका निषेध

तथा श्रावकधर्मकी ग्रन्थथा प्रवृत्ति कराते हैं। त्रसहिसा एवं स्यूल मृपादिक होनेपर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किंचित् त्याग कराके उसे देणप्रती हुग्रा कहते हैं; ग्रीर वह त्रसघातादिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है; सो देणप्रत गुगा-स्थानमें तो ग्यारह ग्रविरित कहे हैं, वहाँ त्रसघात किस प्रकार सम्भव है ? तथा ग्यारह प्रतिमाभेद श्रावकके हैं, उनमें दसवीं-ग्यारहवीं प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही नहीं ग्रीर साधु होता है।

पूछे तव कहते हैं - प्रतिमाधारी श्रावक इस काल नहीं हो सकते। सो देखो, श्रावक धर्म तो कठिन श्रीर मुनिधर्म मुगम - ऐसा विरुद्ध कहते हैं। तथा ग्यारहवीं तथा वे ऐसा कहते हैं — देवोंके ऐसा कार्य है, मनुष्योंके नहीं है; क्योंकि मनुष्योंको प्रतिमा ग्रादि वनानेमें हिंसा होती है। तो उन्हींके शास्त्रोंमें ऐसा कथन है कि— द्रौपदी रानी प्रतिमाजीके पूजनादिक जैसे सूर्याभदेवने किये उसी प्रकार करने लगी; इसलिये मनुष्योंके भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है।

यहाँ एक यह विचार आया कि — चैत्यालय, प्रतिमा बनानेकी प्रवृत्ति नहीं थी तो द्रौपदीने किस प्रकार प्रतिमाका पूजन किया ? तथा प्रवृत्ति थी तो बनानेवाले धर्मात्मा थे या पापी थे ? यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थोंको ऐसा कार्यं करना योग्य हुआ, और पापी थे तो वहाँ भोगादिकका प्रयोजन तो था नहीं, किसलिये बनाया ? तथा द्रौपदीने वहाँ "एमोत्युएं" का पाठ किया व पूजनादि किया, सो कुतूहल किया या धर्म किया ? यदि कुतूहल किया तो महापापिनी हुई । धर्ममें कुतूहल कैसा ? श्रौर धर्म किया तो श्रौरोंको भी प्रतिमाजीकी स्तुति-पूजा करना युक्त है ।

तथा वे ऐसी मिथ्यायुक्ति बनाते हैं - जिस प्रकार इन्द्रकी स्थापनासे इन्द्रका कार्य सिद्ध नहीं है; उसी प्रकार अरहंत प्रतिमासे कार्य सिद्ध नहीं है। सो अरहंत किसीको भक्त मानकर भला करते हों तब तो ऐसा भी मानें; परन्तु वे तो वीतराग हैं। यह जीव भक्ति-रूप अपने भावोंसे शुभफल प्राप्त करता है। जिस प्रकार स्त्रीके आकाररूप काष्ठ-पाषाणाकी मूर्ति देखकर वहाँ विकाररूप होकर अनुराग करे तो उसको पापवंध होगा; उसी प्रकार अरहंतके आकाररूप धातु-पाषाणादिककी मूर्ति देखकर धर्मबुद्धि से वहाँ अनुराग करे तो शुभकी प्राप्ति कैसे न होगी ? वहाँ वे कहते हैं - बिना प्रतिमा हो हम अरहंतमें अनुराग करके शुभ उत्पन्न करेंगे; तो इनसे कहते हैं - आकार देखनेसे जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करनेसे नहीं होता; इसीसे लोकमें भी स्त्रीके अनुरागी स्त्रीका चित्र बनाते हैं; इसलिये प्रतिमाके अवलम्बन द्वारा भक्ति विशेष होनेसे विशेष शुभकी प्राप्ति होती है।

फिर कोई कहे प्रतिमाको देखो, परन्तु पूजनादिक करनेका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर: - जैसे कोई किसी जीवका श्राकार बनाकर घात करे तो उसे उस जीवकी हिंसा करने जैसा पाप होता है, व कोई किसीका श्राकार बनाकर द्वेपबुद्धिसे उसकी बुरी श्रवस्था करे तो जिसका श्राकार बनाया उसकी बुरी श्रवस्था करने जैसा फल होता है; उसी प्रकार श्ररहन्तका श्राकार बनाकर धर्मानुरागबुद्धिसे पूजनादि करे तो श्ररहन्तके पूजनादि करने जैसा शुभ (भाव) उत्पन्न होता है तथा वैसा ही फल होता है। श्रति

### मूर्त्तिपूजा निषेधका निराकरण

तथा इस ग्रहिंसाका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजनादि कियाका उत्यापन करते हैं; सो उन्होंके शास्त्रोंमें प्रतिमा ग्रादिका निरूपए। है, उसे ग्राग्रहसे लोप करते हैं। भगवतीसूत्रमें ऋद्धिधारो मुनिका निरूपण है वहां मेरुगिरि ग्रादिमें जाकर "तत्य चेययाइं वंदई" ऐसा पाठ है। इसका ग्रर्थ यह है कि – वहां चैत्योंकी वंदना करते हैं। ग्रीर चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हठसे कहते हैं – चैत्य शब्दके ज्ञानादिक ग्रनेक ग्रर्थ होते हैं, इसलिये ग्रन्य ग्रर्थ है, प्रतिमाका ग्रर्थ नहीं है। इससे पूछते हैं – मेरुगिरि नन्दीश्वर द्वीपमें जा-जाकर वहां चैत्य वन्दना की, सो वहां ज्ञानादिककी वन्दना करनेका ग्रर्थ कैसे सम्भव है? ज्ञानादिककी वन्दना तो सर्वत्र सम्भव है। जो वन्दनायोग्य चैत्य वहां सम्भव हो ग्रीर सर्वत्र सम्भव न हो वहां उसे वन्दना करनेका विशेष सम्भव है ग्रीर ऐसा सम्भवित ग्रर्थ प्रतिमा ही है ग्रीर चैत्य शब्दका मुख्य ग्रर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी ग्रर्थ द्वारा चैत्यालय नाम सम्भव है; उसे हठ करके किसलिये लुप्त करें?

तथा नन्दीश्वर द्वीपादिकमें जाकर देवादिक पूजनादि किया करते हैं, उसका व्याख्यान उनके जहाँ-तहाँ पाया जाता है। तथा लोकमें जहाँ-तहाँ प्रकृतिम प्रतिमाका निरूपण है। सो वह रचना ग्रनादि है, वह रचना भोग-कुतूहलादिके ग्रथं तो है नहीं। ग्रीर इन्द्रादिकोंके स्थानोंमें निष्प्रयोजन रचना सम्भव नहीं है। इसलिये इन्द्रादिक उसे देखकर क्या करते हैं? या तो ग्रपने मन्दिरोंमें निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन होते होंगे, वहाँ दु:खी होते होंगे, परन्तु यह सम्भव नहीं है। या ग्रच्छी रचना देखकर विषयोंका पोषण करते होंगे, परन्तु ग्ररहन्त की मूर्ति द्वारा सम्यग्दिष्ट ग्रपना विषय पोपण करें यह भी सम्भव नहीं है। इसलिये वहाँ उनकी भक्ति ग्रादि ही करते हैं, यही सम्भव है।

उनके सूर्याभदेवका व्याख्यान है; वहाँ प्रतिमाजीको पूजनेका विशेष वर्णन किया है। उसे गोपनेके प्रर्थ कहते हैं – देवोंका ऐसा ही कर्त्तव्य है। सो सच है, परन्तु कर्त्तव्यका तो फल होता ही होता है; वहाँ धर्म होता है या पाप होता है? यदि धर्म होता है तो अन्यत्र पाप होता था यहाँ धर्म हुन्ना; इसे भौरोंके सहश कैसे कहें? यह तो योग्य कार्य हुन्ना। भौर पाप होता है तो वहाँ "णमोत्युग्ं" का पाठ पढ़ा; सो पापके ठिकाने ऐसा पाठ किसलिये पढ़ा?

तथा एक विचार यहाँ यह ग्राया कि - "ग्रामोत्युग्ं" के पाठमें तो ग्ररहंतकी भक्ति है; सो प्रतिमाजीके ग्रागे जाकर यह पाठ पढ़ा, इसलिये प्रतिमाजीके ग्रागे जो ग्ररहंतभक्तिकी किया है वह करना युक्त हुई।

- इस प्रकार जो त्यागी न हों, अपने धनको पापमें खर्चते हों, उन्हें चैत्यालयादि वनवाना योग्य है। श्रौर जो निरवद्य सामायिकादि कार्योमें उपयोगको न लगा सकें उनको पूजनादि करनेका निषेध नहीं है।

फिर तुम कहोगे - निरवद्य सामायिकादिक कार्य ही क्यों न करें ? धर्ममें काल लगाना, वहाँ ऐसे कार्य किसलिये करें ?

उत्तर: — यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निरवद्यपना हो, तो ऐसा ही करें; परन्तु परिणामोंमें पाप छूटने पर निरवद्यपना होता है। सो विना अवलम्बन सामायि-कादिमें जिसके परिणाम न लगें वह पूजनादि द्वारा वहाँ अपना उपयोग लगाता है। वहाँ नानाप्रकारके आलम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि वहाँ उपयोगको न लगाये तो पापकार्योमें उपयोग भटकेगा और उससे बुरा होगा; इसलिये वहाँ प्रवृत्ति करना युक्त है।

तुम कहते हो कि — "धर्मके अर्थ हिंसा करनेसे तो महापाप होता है, अन्यत्र हिंसा करनेसे थोड़ा पाप होता है"; सो प्रथम तो यह सिद्धान्तका वचन नहीं है और युक्तिसे भी नहीं मिलता; क्योंकि ऐसा माननेसे तो — इन्द्र जन्मकल्याएकमें बहुत जलसे अभिषेक करता है, समवशरएगमें देव पुष्पवृष्टि करना, चँवर ढालना इत्यादि कार्य करते हैं सो वे महापापी हुए।

यदि तुम कहोगे — उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो कियाका फल तो हुए विना रहता नहीं है। यदि पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्यग्दिष्ट हैं, ऐसा कार्य किसलिये करेंगे ? ग्रीर धर्म है तो किसलिये निषेध करते हो ?

भला तुम्हींसे पूछते हैं — तीर्थंकरकी वन्दनाको राजादिक गये, साधुकी वन्दनाको दूर भी जाते हैं, सिद्धान्त सुनने ग्रादि कार्य करनेके लिये गमनादि करते हैं वहाँ मार्गमें हिंसा हुई। तथा साधर्मियोंको भोजन कराते हैं, साधुका मरण होनेपर उसका संस्कार करते हैं, साधु होनेपर उत्सव करते हैं इत्यादि प्रवृत्ति ग्रव भी देखी जाती है; सो यहाँ भी हिंसा होती है; परन्तु यह कार्य तो धर्मके ही ग्रयं हैं, ग्रन्य कोई प्रयोजन नहीं है। यदि यहाँ महापाप होता है, तो पूर्वकालमें ऐसे कार्य किये उनका निषेध करो। ग्रीर ग्रव भी गृहस्थ ऐसा कार्य करते हैं, उनका त्याग करो। तथा यदि धर्म होता है तो धर्मके ग्रयं हिंसामें महापाप वतलाकर किसलिये भ्रममें डालते हो ?

इसलिये इसप्रकार मानना युक्त है – कि जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धनका लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य है; उसी प्रकार थोड़े हिसादिक पाप होनेपर बहुत धर्म ग्रनुराग होनेपर प्रत्यक्ष दर्शन न होनेसे ग्राकार वनाकर पूजनादि करते हैं। इस धर्मानुरागसे महापुण्य होता है।

तथा ऐसा कुतर्क करते हैं कि - जिसके जिस वस्तुका त्याग हो उसके आगे उस वस्तुका रखना हास्य करना है; इसलिये चंदनादि द्वारा अरहन्तकी पूजन युक्त नहीं है।

समाधान: — मुनिपद लेते ही सर्व परिग्रह त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके पश्चात् तीर्थकरदेवके समवशरणादि वनाये, छत्र-चँवरादि किये, सो हास्य किया या भिवत की ? हास्य किया तो इन्द्र महापापी हुग्रा; सो वनता नहीं है। भिवत की तो पूजनादिकमें भी भिवत ही करते हैं। छद्यस्थके ग्रागे त्याग की हुई वस्तुका रखना हास्य करना है; क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो ग्राती है। केवलीके व प्रतिमाके ग्रागे ग्रनुरागसे उत्तम वस्तु रखनेका दोष नहीं है; उनके विक्षिप्तता नहीं होती। धर्मानुरागसे जीवका भला होता है।

फिर वे कहते हैं - प्रतिमा बनानेमें, चैत्यालयादि करानेमें, पूजनादि करानेमें हिंसा होती है, ग्रौर धर्म ग्रहिंसा है; इसलिये हिंसा करके धर्म माननेसे महापाप होता है; इसलिए हम इन कार्यों का निषेध करते हैं।

उत्तर: - उन्हींके शास्त्रमें ऐसा वचन है:-

### सुच्चा जाग्रइ कल्लाग् सुच्चा जाग्रइ पावगं। उभयं पि जाग्रए सुच्चा जंसेय तं समायर ॥१॥

यहाँ कल्याण, पाप और उभय – यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा कहा है। सो उभय तो पाप और कल्याण मिलनेसे होगा, सो ऐसे कार्यका भी होना ठहरा। वहाँ पूछते हैं – केवल धर्मसे तो उभय हल्का है ही, और केवल पापसे उभय बुरा है या भला है ? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याणका अंश मिला है, पापसे बुरा कैसे कहें ? भला है, तो केवल पापको छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा। तथा युवितसे भी ऐसा ही सम्भव है। कोई त्यागी होकर मन्दिरादिक नहीं बनवाता है व सामायिकादिक निरवध कार्योंमें प्रवर्त्तता है; तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि करना उचित नहीं है। परन्तु कोई अपने रहनेके लिए मकान बनाये, उससे तो चैत्यालयादि करानेवाला हीन नहीं है। हिसा तो हुई, परन्तु उसके तो लोभ पापानुरागकी बृद्धि हुई और इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ। तथा कोई व्यापारादि कार्य करे, उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है। वहाँ तो हिसादि बहुत होते हैं, लोभादि बढ़ता है, पापहीकी प्रवृत्ति है। यहाँ हिसादिक भी किचित् होते हैं, लोभादिक घटते हैं और धर्मानुराग बढ़ता है।

तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्वदोष निराकरण करनेका है; परन्तु "मिच्छामि दुक्कड़ं" इतना कहनेहीसे तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होतें; किये हुए दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम होनेपर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैं; इसलिये पाठ ही कार्यकारी नहीं है।

तथा प्रतिक्रमणके पाठमें ऐसा ग्रर्थ है कि — बारह व्रतादिकमें जो दुष्कृत लगे हों वे मिथ्या हों; परन्तु व्रत धारण किए विना ही उनका प्रतिक्रमण करना कैसे सम्भव है ? जिसके उपवास न हो, वह उपवासमें लगे दोषका निराकरण करे तो ग्रसम्भवपना होगा।

इसलिये यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है ?

तथा प्रोषधमें भी सामायिकवत् प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते; इसलिये पूर्वोक्त ही दोष है। तथा प्रोषध नाम तो पर्वका है; सो पर्वके दिन भी कितने कालतक पापिकया करता है, पश्चात् प्रोषधधारी होता है। जितने काल बने उतने काल साधन करनेका तो दोष नहीं है; परन्तु प्रोषधका नाम करे सो युक्त नहीं है। सम्पूर्ण पर्वमें निरवद्य रहनेपर ही प्रोषध होता है। यदि थोड़े भी कालसे प्रोषध नाम हो तो सामायिकको भी प्रोषध कहो, नहीं तो शास्त्रमें प्रमाण बतलाग्रो कि — जघन्य प्रोषधका इतना काल है। यह तो बड़ा नाम रखकर लोगों को भ्रममें डालनेका प्रयोजन भासित होता है।

तथा स्राखड़ी लेनेका पाठ तो स्रन्य कोई पढ़ता है, स्रंगीकार स्रन्य करता है। परन्तु पाठमें तो "मेरे त्याग है" ऐसा वचन है; इसिलये जो त्याग करे उसीको पाठ पढ़ना चाहिये। यदि पाठ न स्राये तो भाषाहीसे कहे; परन्तु पढ़ित के स्रर्थ यह रीति है।

तथा प्रतिज्ञा ग्रह्ण करने-करानेकी तो मुख्यता है ग्रौर यथाविधि पालनेकी शिथिलता है, व भाव निर्मल होनेका विवेक नहीं है। श्रार्त्तपरिणामोंसे व लोभादिकसे भी उपवासादि करके वहाँ धर्म मानता है; परन्तु फल तो परिणामोंसे होता है।

इत्यादि ग्रनेक कल्पित वातें करते हैं; सो जैनधर्ममें सम्भव नहीं हैं।

इस प्रकार यह जैनमें श्वेताम्बर मत है, वह भी देवादिकका व तत्त्वोंका व मोक्षमार्गादिका अन्यथा निरूपण करता है; इसिल्ये मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है सो त्याज्य है।

सच्चे जिनधर्मका स्वरूप आगे कहते हैं; उसके द्वारा मोक्षमार्गमें प्रवर्त्तना योग्य है। वहाँ प्रवर्त्तनेसे तुम्हारा कल्याण होगा।

> - इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रमें श्रन्यमत निरूपक पाँचवाँ ग्रधिकार समाप्त हुन्ना ॥५॥

उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धनके लोभसे कार्य विगाड़े तो मूर्ख है; उसी प्रकार थोड़ी हिंसाके भयसे बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। तथा कोई बहुत धन ठगाये और थोड़ा धन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है; उसी प्रकार वहुत हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति भ्रादि धर्ममें थोड़ा प्रवर्ते व नहीं प्रवर्ते, तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार विना ठगाये ही धनका लाभ होनेपर ठगाये तो मूर्ख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्मरूप उपयोग होनेपर सावद्यधर्ममें उपयोग लगाना योग्य नहीं है।

इस प्रकार अपने परिएगामोंकी अवस्था देखकर भला हो वह करना; परन्तु एकान्त पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा अहिंसा ही केवल धर्मका अङ्ग नहीं है; रागादिकोंका घटना धर्मका मुख्य अङ्ग है। इसलिये जिस प्रकार परिएगामोंमें रागादिक घटें वह कार्य करना।

88

तथा गृहस्थोंको अगुव्रतादिकके साधन हुए विना ही सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोपध आदि कियाओंका मुख्य आचरण कराते हैं। परन्तु सामायिक तो राग-द्वेषरहित साम्यभाव होनेपर होती है, पाठ मात्र पढ़नेसे व उठना-बैठना करनेसे ही तो होती नहीं है।

फिर कहोगे — अन्य कार्य करता उससे तो भला है ? सो सत्य; परन्तु सामायिक पाठमें प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि — मन-वचन-काय द्वारा सावद्यको न करूँगा, न कराऊँगा; परन्तु मनमें तो विकल्प होता ही रहता है, श्रीर वचन-कायमें भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होती है वहाँ प्रतिज्ञाभंग होती है । सो प्रतिज्ञाभंग करनेसे तो न करना भला है; क्योंकि प्रतिज्ञाभंग महापाप है ।

फिर हम पूछते हैं – कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता श्रौर भाषापाठ पढ़ता है, उसका श्रयं जानकर उसमें उपयोग रखता है। कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भलीभाँति पालता नहीं है श्रीर प्राकृतादिकके पाठ पढ़ता है; उसके श्रयंका श्रपनेको ज्ञान नहीं है, बिना श्रयं जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता तब उपयोग श्रन्यत्र भटकता है। ऐसे इन दोनोंमें विशेष धर्मात्मा कौन? यदि पहलेको कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते? तथा दूसरेको कहोगे तो प्रतिज्ञाभंगका पाप हुश्रा व परिणामोंके श्रनुसार धर्मात्मापना नहीं ठहरा; परन्तु पाठादि करनेके श्रनुसार ठहरा।

इसलिये प्रपना उपयोग जिस प्रकार निर्मेल हो वह कार्य करना। सध सके वह प्रतिज्ञा करना। जिसका ग्रर्थ जाने वह पाठ पढ़ना। पद्धति द्वारा नाम रखानेमें लाभ नहीं है। तथा उन देवोंका सेवन करते हुए उन देवोंका तो नाम देते हैं ग्रीर ग्रन्य जीवोंकी हिंसा करते हैं तथा भोजन, नृत्यादि द्वारा ग्रपनी इन्द्रियोंका विषय पोषण करते हैं; सो पापपरिणामोंका फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा, विषय-कषायोंको सब पाप कहते हैं ग्रीर पापका फल भी सब बुरा ही मानते हैं; तथा कुदेवोंके सेवनमें हिंसा-विषयादिकहीका ग्रिधकार है; इसलिये कुदेवोंके सेवनसे परलोकमें भला नहीं होता।

#### 🚭 व्यन्तरादिका स्वरूप और उनके पूजनेका निषेध

तथा बहुतसे जीव इस पर्यायसम्बन्धी, शत्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने, धनादिककी व पुत्रादिककी प्राप्ति, इत्यादि दुःख मिटाने व सुख प्राप्त करनेके ग्रनेक प्रयोजनसिहत कुदेवादिका सेवन करते हैं; हनुमानादिकको पूजते हैं; देवियोंको पूजते हैं; गनगौर, सांभी ग्रादि बनाकर पूजते हैं; चौथ, शीतला, दहाड़ी ग्रादि को पूजते हैं; भूत-प्रेत, पितर, व्यन्तरादिकको पूजते हैं; सूर्य-चन्द्रमा, शनिश्चरादि ज्योतिपियोंको पूजते हैं; पीर-पैगंबरादिको पूजते हैं; गाय, घोड़ा ग्रादि तियंचोंको पूजते हैं; ग्रग्नि-जलादिकको पूजते हैं; शिह्मादिकको पूजते हैं; ग्राय, घोड़ा ग्रादि तियंचोंको पूजते हैं; ग्राव्तिकको पूजते हैं।

सो इस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिथ्याद्दिष्टिसे होता है; क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमेंसे कितने ही तो कल्पनामात्र देव हैं; इसलिये उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा? तथा कितने ही व्यन्तरादिक हैं; सो वे किसीका भला-बुरा करनेको समर्थ नहीं हैं। यदि वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्त्ता ठहरेंगे; परन्तु उनके करनेसे कुछ होता दिखायी नहीं देता; प्रसन्न होकर धनादिक नहीं दे सकते और द्वेपी होकर बुरा नहीं कर सकते।

यहाँ कोई कहे - दुःख देते तो देखे जाते हैं, माननेसे दुःख देना रोक देते हैं ?

उत्तर: — इसके पापका उदय हो, तव उनके ऐसी ही कुतूहलबुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करनेसे यह दुःखी होता है। तथा वे कुतूहलसे कुछ कहें ग्रीर यह उनका कहा हुग्रा न करे, तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं; तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्यका उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते।

ऐसा भी देखा जाता है — कोई जीव उनको नहीं पूजते, व उनकी निन्दा करते हैं व वे भी उससे द्वेष करते है, परन्तु उसे दुःख नहीं दे सकते । ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि — भ्रमुक हमको नहीं मानता, परन्तु उसपर हमारा कुछ वश नहीं चलता । इसलिये व्यंतरादिक कुछ करनेमें समर्थ नहीं हैं, इसके पुण्य-पापहीसे सुख-दुःख होता है; उनके मानने-पूजनेसे उलटा रोग लगता है, कुछ कार्यसिद्धि नहीं होती ।

# छठवाँ ग्रधिकार

## कुदेव, कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध

## दोहा - मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्याभाव। तज तिनकों सांचे भजो, यह हित-हेत-उपाव।।

श्रर्थ: - श्रनादिसे जीवोंके मिथ्यादर्शनादिकभाव पाये जाते हैं, उनकी पुष्टताका कारण कुदेव-कुगुरु-कुधर्म सेवन है; उसका त्याग होनेपर मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है; इसलिये इनका निरूपण करते हैं।

## कुदेवका निरूपरा श्रौर उसके श्रद्धानादिका निषेध

वहाँ जो हितके कत्ती नहीं हैं श्रौर उन्हें श्रमसे हितका कर्ता जानकर सेवन करें सो कुदेव हैं।

जनका सेवन तीन प्रकारके प्रयोजनसिंहत करते हैं। कहीं तो मोक्षका प्रयोजन है, कहीं परलोकका प्रयोजन है, और कहीं इसलोकका प्रयोजन है; सो प्रयोजन तो सिंह नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है; इसलिये जनका सेवन मिय्याभाव है। यह वतलाते हैं:—

ग्रन्यमतों जिनके सेवनसे मुक्तिका होना कहा है, उन्हें कितने ही जीय मोक्षके श्रर्थ सेवन करते हैं, परन्तु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले ग्रन्यमत ग्रथिकारमें कहा ही है। तथा ग्रन्यमत में कहे देवोंको कितने ही — "परलोकमें सुख होगा दुःख नहीं होगा" — ऐसे प्रयोजनसहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने श्रीर पाप न जपजानेसे होती है; परन्तु ग्राप तो पाप उपजाता है ग्रीर कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहाँ ग्रन्याय ठहरा; वयोंकि किसीको पापका फल दे, किसीको न दे ऐसा तो है नहीं। जैसे ग्रपने परिगाम करेगा वैसा ही फल पायेगा; ईण्वर किसीका बुरा-भला करनेवाला नहीं है।

बालककी भाँति कुतूहल करते रहते हैं। जिस प्रकार वालक कुतूहल द्वारा ग्रपनेको हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊँचे स्वरसे रोता है, बादमें हँसने लग जाता है; उसी प्रकार व्यन्तर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थानहीं निवासी हों तो उत्तमस्थानमें ग्राते हैं; वहाँ किसके लानेसे ग्राते हैं? ग्रपने ग्राप ग्राते हैं तो ग्रपनी शिवत होनेपर कुस्थानमें किसलिये रहते हैं? इसलिये इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ इस पृथ्वीके नीचे व ऊपर है सो मनोज्ञ है। कुतूहलके लिए जो चाहें सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते-रोते हँसने कैसे लग जाते हैं?

इतना है कि – मंत्रादिककी अचित्यशिक्त है; सो किसी सच्चे मन्त्रके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हो तो उसके किंचित् गमनादि नहीं हो सकते, व किंचित् दुःख उत्पन्न होता है, व कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है व ग्राप ही रह जाता है; – इत्यादि मन्त्रकी शिक्त है, परन्तु जलाना ग्रादि नहीं होता । मन्त्रवाले जलाया कहते हैं; वह फिर प्रगट हो जाता है, क्योंकि वैकियिक शरीरका जलाना ग्रादि सम्भव नहीं है।

व्यन्तरोंके ग्रवधिज्ञान किसीको ग्रन्थ क्षेत्र-काल जाननेका है, किसीको वहुत है। वहाँ उनके इच्छा हो ग्रौर ग्रपनेको ज्ञान बहुत हो तो ग्रप्रत्यक्षको पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। ग्रप्प ज्ञान हो तो ग्रन्थ महत् ज्ञानीसे पूछ ग्राकर जवाब देते हैं। ग्रपनेको ग्रन्थ ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूछनेपर उसका उत्तर नहीं देते — ऐसा जानना। ग्रन्थज्ञानवाले व्यन्तरादिकको उत्पन्न होनेके पश्चात् कितने काल ही पूर्वजन्मका ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मर्गामात्र रहता है, इसलिये वहाँ इच्छा द्वारा ग्राप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्मकी बातें कहते हैं; कोई ग्रन्य बात पूछे तो ग्रवधिज्ञान तो थोड़ा है, विना जाने किस प्रकार कहें ? जिसका उत्तर ग्राप न दे सकें व इच्छा न हो, वहाँ मानकुतूहलादिकसे उत्तर नहीं देते व भूठ बोलते हैं — ऐसा जानना।

देवोंमें ऐसी शक्ति है कि - अपने व अन्यके शरीरको व पुद्गल स्कन्धको जैसी इच्छा हो तदनुसार परिएामित करते हैं; इसलिये नानाआकारादिरूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं। अन्य जीवके शरीरको रोगादियुक्त करते हैं।

यहाँ इतना है कि - अपने शरीरको व अन्य पुद्गल स्कन्धोंको जितनी शक्ति हो उतने ही परिएमित कर सकते हैं; इसलिये सर्वकार्य करनेकी शक्ति नहीं है। अन्य जीवके शरीरादिको उसके पुण्य-पाप के अनुसार परिएमित कर सकते हैं। उसके पुण्यका उदय हो तो आप रोगादिरूप परिएमित नहीं कर सकता, और पापउदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता।

तथा ऐसा जानना — जो किल्पत देव हैं उनका भी कहीं ग्रतिशय, चमत्कार देखा जाता है, वह व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है। कोई पूर्व पर्यायमें उनका सेवक था, पश्चात् मरकर व्यन्तरादि हुग्रा, वहीं किसी निमित्तसे ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोकमें उनको सेवन करनेकी प्रवृत्ति करानेके ग्रर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला; किंचित् चमत्कार देखकर उस कार्यमें लग जाता है। जिस प्रकार जिनप्रतिमादिकका भी ग्रतिशय होना सुनते व देखते हैं सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यन्तरादिक होते हैं; उसी प्रकार कुदेवोंका कोई चमत्कार होता है, वह उनके ग्रनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है ऐसा जानना।

तथा अन्यमतमें परमेश्वरने भक्तोंकी सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिये इत्यादि कहते हैं; वहाँ कितनी ही तो किल्पत वातें कही हैं। कितने ही उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किये गये कार्योको परमेश्वरके किये कहते हैं। यदि परमेश्वरके किये हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्वप्रकार समर्थ है; भक्तको दुःख किसलिये होने देगा? तथा आज भी देखते हैं कि — म्लेच्छ आकर भक्तोंको उपद्रव करते हैं, धर्म-विध्वंस करते हैं, मूर्तिको विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वरको ऐसे कार्योका ज्ञान न हो, सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। ज्ञाननेके पश्चात् भी सहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तोंको सहाय की कहते हैं वह भूठ है; क्योंकि उसकी तो एकसी वृत्ति है।

फिर यदि कहोगे – वैसी भिवत नहीं है; तो म्लेच्छोंसे तो भले हैं, ग्रीर मूर्ति ग्रादि तो उसीकी स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था ? तथा म्लेच्छ-पापियों का उदय होता है सो परमेश्वरका किया है या नहीं ? यदि परमेश्वरका किया है; तो निन्दकोंको सुखी करता है, भक्तोंको दुःख देनेवाले पैदा करता है, वहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रहा ? ग्रीर परमेश्वरका किया नहीं होता, तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुग्रा; इसलिये परमेश्वरकृत कार्य नहीं है। कोई ग्रनुचर व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखलाता है – ऐसा ही निश्चय करना।

यहाँ कोई पूछे कि – कोई व्यन्तर ग्रपना प्रभुत्व कहता है, श्रप्रत्यक्षको यतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक वतलाकर ग्रपनी हीनता कहता है, पूछते हैं सो नहीं वतलाता, भ्रमरूप वचन कहता है, ग्रीरोंको श्रन्यथा परिएामित करता है, दुःख देता है – इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है ?

उत्तर: - व्यन्तरोंमें प्रभुत्वकी ग्रधिकता-हीनता तो है, परन्तु जो कुस्थानमें निवासादिक वतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतूहलसे वचन कहते हैं। व्यन्तर करें, इसिलये यह मिथ्याभाव हैं। तथा ज्योतिषके विचारसे बुरे ग्रहादिक ग्रानेपर उनकी पूजनादि करते हैं, इसके ग्रथं दानादिक देते हैं; सो जिस प्रकार हिरनादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं, ग्रौर पुरुषके दायें-बायें ग्राने पर सुख-दुःख होनेके ग्रागामी ज्ञानकों कारए। होते हैं, कुछ सुख-दुःख देनेको समर्थ नहीं हैं; उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं, ग्रौर प्राएगिके यथासम्भव योगको प्राप्त होनेपर सुख-दुःख होनेके ग्रागामी ज्ञानको कारए। होते हैं, कुछ सुख-दुःख देनेको समर्थ नहीं हैं। कोई तो उनका पूजनादि करते हैं उनके भी इष्ट नहीं होता; कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है; इसिलये उनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है।

यहाँ कोई कहे - देना तो पुण्य है सो भला ही है ?

उत्तर: - धर्मके अर्थ देना पुण्य है। यह तो दुःखके भयसे व सुखके लोभसे देते हैं, इसलिये पाप ही है।

इत्यादि अनेक प्रकारसे ज्योतिषी देवोंको पूजते हैं सो मिथ्या है।

तथा देवी-दहाड़ी ग्रादि हैं; वे कितनी ही तो व्यन्तरी व ज्योतिषिनी हैं, उनका श्रन्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही किल्पत हैं; सो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं।

इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेध किया।

### क्षेत्रपाल, पद्मावती स्रादि पूजनेका निषेध

यहाँ कोई कहे - क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती ग्रादि देवी, यक्ष-यक्षिणी ग्रादि जो जिनमतका ग्रनुसरण करते हैं उनके पूजनादि करनेमें दोष नहीं है ?

उत्तर: — जिनमतमें संयम धारण करनेसे पूज्यपना होता है; श्रीर देवोंके संयम होता ही नहीं। तथा इनको सम्यक्त्वी मानकर पूजते हैं सो भवनित्रकमें सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक्त्वसे ही पूजते हैं तो सर्वार्थसिद्धिके देव, लौकान्तिक देव उन्हें ही क्यों न पूजें ? फिर कहोगे — इनके जिनभक्ति विशेष है; सो भक्तिकी विशेषता सौधमं इन्द्रके भी है, वह सम्यग्दिष्ट भी है; उसे छोड़कर इन्हें किसलिये पूजें ? फिर यदि कहोगे — जिस प्रकार राजाके प्रतिहारादिक हैं, उसी प्रकार तीर्थंकरके क्षेत्रपालादिक हैं; परन्तु समवसरणादिमें इनका श्रधकार नहीं है, यह तो भूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहारादिकके मिलाने पर राजासे मिलते हैं; उसी प्रकार यह तीर्थंकरसे नहीं मिलाते। वहाँ तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकरके दर्शनादिक करता है, कुछ किसीके श्राधीन नहीं है।

इस प्रकार व्यन्तरादिककी शक्ति जानना।

यहाँ कोई कहे - इतनी शक्ति जिनमें पायी जाये उनके मानने-पूजनेमें क्या दोप ?

उत्तर: — अपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेसे दुःख नहीं दे सकते; तथा उनको पूजनेसे कोई पुण्यवन्ध नहीं होता, रागादिककी वृद्धि होनेसे पापही होता है; इसलिये उनका मानना-पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करनेवाला है। तथा व्यन्तरादिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं — वह कुतूहल करते हैं; कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने-पूजे, उसीसे कुतूहल करते रहते हैं; जो नहीं मानते-पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो, तो न मानने-पूजनेवालेको बहुत दुःखी करें; परन्तु जिनके न मानने-पूजनेका निश्चय है, उससे कुछ भी कहते दिखायी नहीं देते। तथा प्रयोजन तो धुधादिककी पीड़ा हो तब हो; परन्तु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? व ग्रौरोंको भोजनादि करानेको ही क्यों कहते हैं? इसलिये उनके कुतूहलमात्र किया है। ग्रपनेमें उनके कुतूहलका स्थान होनेपर दुःख होगा, हीनता होगी; इसलिये उनको मानना-पूजना योग्य नहीं है।

तथा कोई पूछे कि व्यन्तर ऐसा कहते हैं - गया श्रादिमें पिंडदान करो तो हमारी गित होगी, हम फिर नहीं श्रायेंगे। सो क्या है ?

उत्तर: - जीवोंके पूर्वभवका संस्कार तो रहता ही है। व्यन्तरोंको भी पूर्वभवके स्मरणादिसे विशेष संस्कार है; इसलिये पूर्वभवमें ऐसी ही वासना थी - गयादिकमें पिंड-दानादि करनेपर गित होती है, इसलिये ऐसे कार्य करनेको कहते हैं। यदि मुसलमान श्रादि मरकर व्यन्तर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो श्रपने संस्काररूप ही वचन कहते हैं; इसलिये सर्व व्यन्तरोंकी गित उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें; परन्तु ऐसा नहीं है। ऐसा जानना।

इस प्रकार व्यन्तरादिकका स्वरूप जानना ।

तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहादिक ज्योतिषी हैं; उनको पूजते हैं वह भी भ्रम है। सूर्यादिकको परमेश्वरका ग्रंश मानकर पूजते हैं। परन्तु उसके तो एक प्रकाशकी ही ग्रियिकता भासित होती है; सो प्रकाशवान तो ग्रन्य रत्नादिक भी होते हैं; ग्रन्य कोई ऐसा लक्षरा नहीं है जिससे उसे परमेश्वरका ग्रंश मानें। तथा चन्द्रमादिकको धनादिककी प्राप्तिके ग्रंथ पूजते हैं; परन्तु उनके पूजनसे ही धन होता हो तो सर्व दरिद्री इस कार्यको

छठवाँ श्रधिकार ]

मिथ्यात्वादि दृढ़ होनेसे मोक्षमार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा विगाड़ है; ग्रौर दूसरे पापबंध होनेसे ग्रागामी दुःख पाते हैं, यह बिगाड़ है।

यहाँ पूछे कि - मिथ्यात्वादिभाव तो अतत्त्व-श्रद्धानादि होनेपर होते हैं और पापबंध खोटे (बुरे) कार्य करनेसे होता है; सो उनके माननेसे मिथ्यात्वादिक व पापवंध किस प्रकार होंगे ?

उत्तर: — प्रथम तो परद्रव्योंको इष्ट-ग्रनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसीका मित्र-शत्रु है नहीं। तथा जो इष्ट-ग्रनिष्ट पदार्थ पाये जाते हैं उसका कारण पुण्य-पाप है; इसलिये जैसे पुण्यबन्ध हो, पापवन्ध न हो; वह करना। तथा यदि कर्मउदयका भी निश्चय न हो ग्रीर इष्ट-ग्रनिष्टके बाह्य कारणोंके संयोग-वियोगका उपाय करे; परन्तु कुदेवको माननेसे इष्ट-ग्रनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धिको प्राप्त होती है; तथा उससे पुण्यबंध भी नहीं होता, पापवन्ध होता है। तथा कुदेव किसीको धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिये ये बाह्यकारण भी नहीं हैं। इनकी मान्यता किस ग्रथं की जाती है? जब ग्रत्यन्त भ्रमबुद्धि हो, जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धान-ज्ञानका ग्रंश भी न हो, ग्रीर राग-द्वेषकी ग्रति तीव्रता हो; तब जो कारण नहीं हैं उन्हें भी इष्ट-ग्रनिष्टका कारण मानते हैं, तब कुदेवोंकी मान्यता होती है।

ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादि भाव होनेपर मोक्षमार्ग ग्रति दुर्लभ हो जाता है।

# क्गुरुका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेध

ग्रागे कुग्रुके श्रद्धानादिकका निषेध करते हैं:-

जो जीव विषय-कषायादि अधर्मरूप तो परिग्रामित होते हैं, और मानादिकसे अपनेको धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्माके योग्य नमस्कारादि किया कराते हैं, ग्रथवा किंचित् धर्मका कोई ग्रंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, वड़े धर्मात्मा योग्य किया कराते हैं – इस प्रकार धर्मका आश्रय करके अपनेको बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना; क्योंकि धर्मपद्धतिमें तो विषय-कषायादि छूटनेपर जैसे धर्मको धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है।

#### कुलादि अपेक्षा गुरुपनेका निषेध

वहाँ कितने ही तो कुल द्वारा अपनेको गुरु मानते हैं। उनमें कुछ प्राह्मणादिक तो कहते हैं – हमारा कुल ही ऊँचा है, इसलिये हम सवके गुरु हैं। परन्तु कुलकी उच्चता तो धर्म साधनसे है। यदि उच्च कुलमें उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च तथा देखो ग्रज्ञानता ! ग्रायुघादि सहित रौद्रस्वरूप है जिनका, उनकी गा-गाकर भिक्त करते हैं। सो जिनमतमें भी रौद्ररूप पूज्य हुग्रा तो यह भी ग्रन्य मतके ही समान हुग्रा। तीव्र मिथ्यात्वभावसे जिनमतमें भी ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना होता है।

इस प्रकार क्षेत्रपालादिकको भी पूजना योग्य नहीं है।

तथा गाय, सर्पादि तिर्यंच हैं वे प्रत्यक्ष ही ग्रपनेसे हीन भासित होते हैं; उनका तिरस्कारादि कर सकते हैं, उनकी निद्यदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, ग्रान्त, जलादिक स्थावर हैं; वे तिर्यंचोंसे भी ग्रत्यन्त हीन ग्रवस्थाको प्राप्त देखे जाते हैं। तथा शस्त्र, दवात ग्रादि ग्रचेतन हैं; वे सर्वशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं, उनमें पूज्यपने का उपचार भी सम्भव नहीं है। — इसलिये इनका पूजना महा मिध्याभाव है। इनको पूजनेसे प्रत्यक्ष व ग्रनुमान द्वारा कुछ भी फलप्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इनको पूजना योग्य नहीं है।

इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निषिद्ध है।

देखो तो मिथ्यात्वकी महिमा ! लोकमें तो अपनेसे नीचेको नमन करनेमें अपनेको निद्य मानते हैं, और मोहित होकर रोड़ों तकको पूजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते । तथा लोकमें तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने, उसीकी सेवा करते हैं और मोहित होकर "कुदेवोंसे मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा" — ऐसा विना विचारे ही कुदेवोंका सेवन करते हैं। तथा कुदेवोंका सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है और किसी पुण्यके उदयसे इष्टकार्य होजाये तो कहता है — इसके सेवनसे यह कार्य हुआ। तथा कुदेवादिकका सेवन किये विना जो इष्ट कार्य हों, उन्हें तो गिनता नहीं है और कोई अनिष्ट हो जाये तो कहता है — इसका सेवन नहीं किया इसलिये अनिष्ट हुआ। इतना नहीं विचारता कि — इन्होंके आधीन इष्ट-अनिष्ट करमा हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा; परन्तु ऐसा तो दिखायी नहीं देता। जिस प्रकार किसीके शीतलाको बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसीके विना माने भी जीते देखे जाते हैं; इसलिये शीतलाका मानना किचित् कार्यकारी नहीं है।

इसी प्रकार सर्व कुदेवोंका मानना किंचित् कार्यकारी नहीं है।

यहाँ कोई कहे - कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके मानने से कुछ विगाए भी तो नहीं होता ?

उत्तर: - यदि विगाड़ न हो तो हम किसलिये निषेध करें ? परन्तु एक तो

छठवां प्रविकार ] [ १७७

तथा कितने ही पहले तो स्त्री ग्रादिके त्यागी थे; वादमें भ्रष्ट होकर विवाहादि कार्य करके गृहस्थ हुए, उनकी सन्तिति ग्रपनेको गुरु मानती है; परन्तु भ्रष्ट होनेके वाद गुरुपना किस प्रकार रहा ? ग्रन्य गृहस्थोंके समान यह भी हुए। इतना विशेष हुग्रा कि यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए; इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे मानें ?

तथा कितने ही ग्रन्य तो सर्व पापकार्य करते हैं, एक स्त्रीसे विवाह नहीं करते ग्रीर इसी ग्रंगद्वारा गुरुपना मानते हैं। परन्तु एक ग्रबहा ही तो पाप नहीं है, हिसा परिग्रहादिक भी पाप हैं; उन्हें करते हुए धर्मात्मा-गुरु किस प्रकार मानें? तथा वह धर्मबुद्धिसे विवाहादिकका त्यागी नहीं हुग्रा है; परन्तु किसी ग्राजीविका व लज्जा ग्रादि प्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता। यदि धर्मबुद्धि होती तो हिसादिक किसलिये वढ़ाता? तथा जिसके धर्मबुद्धि नहीं है उसके शीलकी भी दृढ़ता नहीं रहती, ग्रीर विवाह नहीं करता तब परस्त्री गमनादि महापाप उत्पन्न करता है। ऐसी किया होनेपर गुरुपना मानना महा भ्रष्टबुद्धि है।

तथा कितने ही किसी प्रकारका भेष धारण करनेसे गुरुपना मानते हैं; परन्तु भेष धारण करनेसे कौनसा धर्म हुआ कि जिससे धर्मात्मा-गुरु मानें? वहाँ कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पिहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पिहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं – इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। परन्तु यदि शीत-उष्णादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिका त्याग किसलिये किया ? उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनानेमें धर्मका कौनसा अंग हुआ ? गृहस्थोंको ठगनेके अर्थ ऐसे भेष जानना। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जायेंगे ? और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनादिक व मानादिकका प्रयोजन साधना है; इसलिये ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जगत उस स्वांगको देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है; परन्तु यह भ्रम है। यही कहा है:—

जह कुवि वेस्सारत्तो मुसिज्जमाराहे विमण्एए हरिसं। तह मिच्छवेसमुसिया गयं पि ण मुणंति धम्म-रिएहिं।।१।।

(उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला)

श्रयं: - जैसे कोई वैश्यासक्त पुरुष धनादिकको ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं; उसी प्रकार मिथ्याभेष द्वारा ठगे गये जीव नष्ट होते हुए धर्मधनको नहीं जानते हैं। भावायं: - इन मिथ्यावेषवाले जीवोंकी सुश्रुषा श्रादिसे श्रपना धर्मधन नष्ट होता है उसका विपाद नहीं है, मिथ्याबुद्धिसे हर्ष करते हैं। वहाँ कोई तो मिथ्याशास्त्रोंमें जो वेष निरूपित किये

कैंसे मानें ? यदि कुलमें उत्पन्न होनेसे ही उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि करने पर भी उसे उच्च ही मानो; सो वह वनता नहीं है। भारत ग्रन्थमें भी ग्रनेक ब्राह्मण कहे हैं। वहाँ "जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे, उसे चांडाल ब्राह्मण कहना" — ऐसा कहा है। यदि कुलहीसे उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किसलिये दी है ?

तथा वैष्णवशास्त्रोंमें ऐसा भी कहते हैं — वेदच्यासादिक मछली ग्रादिसे उत्पन्न हुए हैं । वहाँ कुलका अनुकम किस प्रकार रहा ? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे कहते हैं; इसिलये सवका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा ? तथा उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके पुरुषसे व नीचकुलकी स्त्रीके उच्चकुलके पुरुषसे संगम होनेसे सन्तित होती देखी जाती है; वहाँ कुलका प्रमाण किस प्रकार रहा ? यदि कदाचित् कहोगे — ऐसा है तो उच्चनीचकुलके विभाग किसिलये मानते हो ? सो लौकिक कार्योंमें श्रसत्य प्रवृत्ति भी सम्भव है, धर्मकार्यमें तो असत्यता सम्भव नहीं है; इसिलये धर्मपद्धतिमें कुल अपेक्षा महन्तपना सम्भव नहीं है । धर्मसाधनहीसे महन्तपना होता है । ब्राह्मणादि कुलोंमें महन्तता है सो धर्मप्रवृत्तिसे है; धर्मप्रवृत्तिको छोड़कर हिंसादि पापमें प्रवर्तनेसे महन्तपना किस प्रकार रहेगा ?

तथा कोई कहते हैं कि – हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं; हम उनकी सन्तितमें हैं, इसलिए हम गुरु हैं। परन्तु उन बड़ोंके बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं; यदि उनकी सन्तितमें उत्तमकार्य करनेसे उत्तम मानते हो तो उत्तमपुरुपकी सन्तितमें जो उत्तमकार्य न करे, उसे उत्तम किसलिये मानते हो ? शास्त्रोंमें व लोकमें यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभकार्य करके उच्चपद प्राप्त करता है, पुत्र श्रशुभकार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है; पिता श्रशुभ कार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है, पुत्र शुभकार्य करके उच्चपदको प्राप्त करता है, पुत्र शुभकार्य करके उच्चपदको प्राप्त करता है, पुत्र शुभकार्य करके उच्चपदको प्राप्त करता है। इसलिये बड़ोंकी श्रपेक्षा महन्त मानना योग्य नहीं है।

इस प्रकार कुलद्वारा गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना ।

तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्वकालमें कोई महन्त पुरुप हुग्रा हो, उसकी गादीपर जो शिष्य-प्रतिशिष्य होते ग्राये हों, उनमें उस महत्पुरुप जैसे गुगा न होने पर भी गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादीमें कोई परस्त्रीगमनादि महापाप कार्य करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुगतिको प्राप्त होगा; परन्तु यह सम्भव नहीं है। ग्रीर वह पापी है तो गादीका ग्रधिकार कहाँ रहा ? जो गुरुपद योग्य कार्य करें वहीं गुरु है। धर्मात्मा है; उसी प्रकार उच्च पदवीका नाम रखाकर उसमें किंचित् भी ग्रन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है, ग्रीर नीची पदवीका नाम रखाकर किंचित् भी धर्मसाधन करे तो धर्मात्मा है। इसलिये धर्मसाधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है; परन्तु ऊँचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच किया करनेसे तो महापाप ही होता है।

वही "षट्पाहुड़" में कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है :-

जहजायरूवसरिसो तिलतुसमेत्तं ण गिहदि हत्थेसु ।

जइ लेइ ग्रप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोदम् ।।१८।। (सूत्रपाहुड़)

श्रर्थ: - मुनिपद है वह यथाजातरूप सदृश है। जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि श्रर्थ यानी धन-वस्त्रादिक वस्तुएँ उनमें तिलके तुषमात्र भी ग्रह्ण नहीं करता। यदि कदाचित् श्रल्प व बहुत ग्रह्ण करे तो उससे निगोद जाता है।

सो यहाँ देखो, गृहस्थपनेमें बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग-मोक्षका ग्रिधकारी होता है ग्रीर मुनिपनेमें किंचित् परिग्रह ग्रंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिये ऊँचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है।

देखो, हुंडावर्सापिग्गी कालमें यह किलकाल वर्त रहा है। इसके दोपसे जिनमतमें मुनिका स्वरूप तो ऐसा है जहाँ बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नहीं है, केवल श्रपने श्रात्माका श्रापरूप श्रनुभवन करते हुए शुभाशुभभावोंसे उदासीन रहते हैं; श्रौर श्रव विषय-कषायासक्त जीव मुनिपद धारण करते हैं; वहाँ सर्व सावद्यके त्यागी होकर पंच-महाव्रतादि श्रंगीकार करते हैं, श्वेत-रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, भोजनादिमें लोलुपी होते हैं, श्रपनी पद्धति बढ़ानेके उद्यमी होते हैं व कितने ही धनादिक भी रखते हैं, हिंसादिक करते हैं व नाना श्रारम्भ करते हैं। परन्तु ग्रल्प परिग्रह ग्रहण करनेका फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापों का फल तो ग्रनन्त संसार होगा ही होगा।

लोगोंकी ग्रज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं ग्रीर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत् सन्मानादि करते हैं; सो शास्त्रमें कृत, कारित, ग्रनुमोदनाका फल कहा है; इसलिये उनकों भी वैसा ही फल लगता है।

मुनिपद लेनेका कम तो यह है - पहले तत्त्वज्ञान होता है, पश्चात् उदासीन परिगाम होते हैं, परिषहादि सहनेकी शक्ति होती है; तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है श्रीर तब श्रीगुरु मुनिधर्म श्रंगीकार कराते हैं।

यह कैसी विपरीतता है कि - तत्त्वज्ञानरिहत विपय-कपायासक्त जीवोंको मायासे व लोभ दिखाकर मुनिपद देना, पश्चात् अन्यथा प्रवृत्ति कराना; सो यह वड़ा अन्याय है। हैं उनको धारण करते हैं; परन्तु उन शास्त्रोंके कर्ता पापियों ने सुगम किया करनेसे उच्चपद प्ररूपित करनेमें हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मार्गमें लग जायेंगे, इस अभिप्रायसे मिध्या उपदेश दिया है। उसकी परम्परासे विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि — सुगमिकयासे उच्चपद होना बतलाते हैं सो यहाँ कुछ दगा है। भ्रमसे उनके कहे हुए मार्गमें प्रवर्त्तते हैं।

तथा कोई शास्त्रोंमें तो कठिन मार्ग निरूपित किया है वह तो सधेगा नहीं श्रीर श्रपना ऊँचा नाम धराये विना लोग मानेंगे नहीं; इस श्रिभित्रायसे यित, मुनि, श्राचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, संन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न — इत्यादि नाम तो ऊँचा रखते हैं श्रीर इनके श्राचारोंको साध नहीं सकते; इसलिये इच्छानुसार नाना वेष बनाते हैं। तथा कितने ही श्रपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं श्रीर इच्छानुसार ही वेप वनाते हैं।

इस प्रकार भ्रनेक वेष धारण करनेसे गुरुपना मानते हैं; सो यह मिथ्या है। यहाँ कोई पूछे कि – वेष तो बहुत प्रकारके दिखते हैं, उनमें सच्चे-भूठे वेपकी पहिचान किस प्रकार होगी?

समाधान: - जिन वेषोंमें विषय-कषायका किंचित् लगाव नहीं है वे वेष सच्चे हैं। वे सच्चे वेष तीन प्रकारके हैं; श्रंन्य सर्व वेष मिथ्या हैं।

वही "षट्पाहुड़" में कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है :-

एगं जिणस्स रूवं बिदियं उनिकट्ठसावयाएां तु ।

म्रबरहियाण तद्रयं चउत्य पुण लिगवंसएां णत्य ।।१८।। (दर्शनपाहुङ्)

भ्रयं: - एक तो जिनस्वरूप निर्भन्थ दिगम्बर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृप्ट श्रावकोंका रूप - दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकका लिंग, तीसरा ग्रायिकायोंका रूप - यह स्त्रियोंका लिंग - ऐसे यह तीन लिंग तो श्रद्धानपूर्वक हैं तथा चौथा कोई लिंग सम्यग्दर्णन-स्वरूप नहीं है। भावार्थ: - इन तीन लिंगके भ्रतिरिक्त भ्रन्य लिंगको जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्याद्दप्टि है। तथा इन वेपियोंमें कितने ही वेपी भ्रपने वेपकी प्रतीति करानेके श्रर्थ किचित् धर्मके ग्रंगको भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रूपया चलानेवाला उसमें कुछ चाँदीका ग्रंग भी रखता है; उसी प्रकार धर्मका कोई ग्रंग दिखाकर ग्रपना उच्चपद मानते हैं।

यहाँ कोई कहे कि - जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा ?

उत्तर: - जिस प्रकार उपवासका नाम रखाकर करामात्र भी भक्षगा करे तो पापी है, श्रौर एकात (एकाशन) का नाम रखाकर किचित् कम भोजन करे तब भी तथा "यंजितो न च विद्धितो न च न च क्रीतो" इत्यादि काव्य है; उसका ग्रर्थ ऐसा है – जिनसे जन्म नहीं हुग्रा है, बढ़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुग्रा है – इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नहीं है; ग्रौर गृहस्थोंको वृषभवत् हाँकते हैं, जवरदस्ती दानादिक लेते हैं; सो हाय हाय ! यह जगत् राजासे रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला नहीं है।

इस प्रकार वहाँ इस श्रद्धानके पोषक काव्य हैं सो उस ग्रन्थसे जानना ।

यहाँ कोई कहता है - यह तो श्वेताम्बरविरचित् उपदेश है, उसकी साक्षी किसलिये दी?

उत्तर: - जैसे नीचा पुरुष जिसका निषेध करे, उसका उत्तम पुरुषके तो सहज ही निषेध हुग्रा; उसी प्रकार जिनके वस्त्रादिक उपकरण कहे वे ही जिसका निषेध करें, तब दिगम्बर धर्ममें तो ऐसी विपरीतताका सहज ही निषेध हुग्रा।

तथा दिगम्बर ग्रंथोंमें भी इस श्रद्धानके पोषक वचन हैं। वहाँ श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत "षट्पाहुड़" में ऐसा कहा है:-

दंसरामूलो धम्मो उवइट्टो जिरावरेहि सिस्साणं।

तं सोऊरा सकण्णे दंसणहीराो ण वंदिन्वो ॥२॥ (दर्शनपाहुड्)

श्रर्थ: — सम्यग्दर्शन है मूल जिसका ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है; उसे सुनकर हे कर्णसहित पुरुषो ! यह मानो कि — सम्यक्तवरहित जीव वंदना योग्य नहीं है। जो श्राप कुगुरु है उस कुगुरुके श्रद्धान सहित सम्यक्तवी कैसे हो सकता है ? विना सम्यक्तव श्रन्य धर्म भी नहीं होता। धर्मके विना वंदने योग्य कैसे होगा ?

फिर कहते हैं:-

जे दंसगोसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा य।

एदे भट्ट वि भट्टा सेसं पि जणं विणासंति ॥ ६॥ (दर्शनपाहुड़)

जो दर्शनमें भ्रष्ट हैं, ज्ञानमें भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट हैं; वे जीव भ्रष्टसे भ्रष्ट हैं; श्रौर भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं उन जीवोंका नाश करते हैं, बुरा करते हैं। फिर कहते हैं:-

जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसराघराणं।

ते होंति लल्लमुद्रा बोही पुण दुल्लहा तेसि ।।१२।। (दर्शनपाहुड़)

जो श्राप तो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हैं श्रीर सम्यक्त्वधारियोंको श्रपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले-गूँगे होते हैं श्रर्थात् स्थावर होते हैं तथा उनके बोधकी प्राप्ति महा दुर्लभ होती है। इस प्रकार कुगुरुका व उनके सेवनका निषेध किया।
अव इस कथनको दृढ़ करनेके लिये शास्त्रोंकी साक्षी देते हैं।
वहाँ "उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला" में ऐसा कहा है:—

गुरुणो भट्टा जाया सद्दे थुणि ऊण लिति दाणाई । दोण्णवि श्रमुणियसारा दूसमिसमयम्मि बुङ्गंति ॥३१॥

कालदोपसे गुरु जो हैं वे तो भाट हुए; भाटवत् शब्द द्वारा दातारकी स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। सो इस दुःपमकालमें दोनों ही – दातार व पात्र संसारमें डूवते हैं। तथा वहाँ कहा है:-

सप्पे दिट्टे णासइ लोग्नो एाहि कोवि किपि श्रव्लेइ। जो चयइ कुगुरु सप्पं हा मूढा भणइ तं दुट्टं॥३६॥

ग्रर्थ: - सर्पको देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते। हाय हाय ! देखो तो, जो कुगुरु सर्पको छोड़ते हैं उसे मूढ़लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं।

सप्पो इक्कं मरगां कुगुरु ग्रगांताइ देह मरणाई। तो वर सप्पं गहियं मा कुगुरु सेवगां भद्दं।।३७।।

ग्रहो, सर्प द्वारा तो एकबार मरण होता है ग्रीर कुगुरु ग्रनन्त मरण देता है - श्रनन्तबार जन्म-मरण कराता है। इसलिये हे भद्र, सर्पका ग्रहण तो भला ग्रीर कुगूरुका सेवन भला नहीं है।

वहाँ श्रौर भी गाथाएँ यह श्रद्धान दृढ़ करनेको कारएा वहुत कही हैं सो उस ग्रंथसे जान लेना।

तथा "संघपट्ट" में ऐसा कहा है :-

शुरक्षामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रकृष्य चैत्ये क्वचित् कृत्वा किंचनपक्षमक्षतकिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् । चित्रं चैत्यगृहे गृहोयित निजे गच्छे कुटुम्बीयित स्वं शकीयित वालिशीयित बुधान् विश्व वराकीयित ।।

ग्रथं: - देखो, धुधासे कृण किसी रंकका वालक कहीं चैत्यालयादिमें दीक्षा धारण करके, पापरहित न होता हुग्रा किसी पक्ष द्वारा ग्राचायंपदको प्राप्त हुग्रा। वह चैत्यालयमें ग्रपने गृहवत् प्रवर्तता है, निजगच्छमें कुटुम्बवत् प्रवर्तता है, ग्रपनेको इन्द्रवत् महान मानता है, ज्ञानियोंको वालकवत् ग्रज्ञानी मानता है, सर्व गृहस्थोंको रंकवत् मानता है; सो यह वड़ा ग्राण्चयं हुग्रा है। श्रर्थ: - किलकालमें तपस्वी मृगकी भाँति इधर-उधरसे भयभीत होकर वनसे नगरके समीप वास करते हैं, यह महाखेदकारी कार्य है। यहाँ नगरके समीपही रहनेका निषेध किया, तो नगरमें रहना तो निषिद्ध हुआ ही।

> वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः । सुस्त्रीकटाक्षलुण्टाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ।।२००।।

अर्थ: – होनेवाला है अनन्त संसार जिससे ऐसे तपसे गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप ? प्रभात होते ही स्त्रियोंके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य-सम्पदा लुट गई है – ऐसा है।

तथा योगीन्द्रदेवकृत "परमात्मप्रकाश्में" ऐसा कहा है:चिल्लाचिल्लीपुत्थियहि, तूसइ मूढु णिभंतु ।
एयहि लज्जइ णाणियउ, बंधहं हेउ मुणंतु ॥२१५॥

चेला-चेली श्रौर पुस्तकों द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है; भ्रान्तिरहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बन्धका कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है।

केणवि श्रप्पउ वंचियउ, सिरुलुंचिवि छारेण। सयलवि संग ण परिहरिय, जिणवर्रालगधरेण।।२१७।।

किसी जीव द्वारा श्रपना श्रात्मा ठगा गया, वह कौन ? कि जिस जीवने जिनवरका लिंग धारए। किया श्रीर राखसे सिरंका लोंच किया; परन्तु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा।

जे जिणलिंगु धरेवि मुणि, इट्टवरिग्गह लिति । छद्दि करेविणु ते जि जिय, सा पुणु छद्दि गिलंति ॥२१८॥

श्चर्य: - हे जीव ! जो मुनि जिनिलग धारण करके इष्ट परिग्रहको ग्रहण करते हैं, वे छिद (उल्टी) करके उसी छिदका पुनः भक्षण करते हैं श्चर्थात् निन्दनीय हैं। इत्यादि वहाँ कहते हैं।

इस प्रकार शास्त्रोंमें कुगुरुका व उनके आचरणका व उनकी सुश्रुपाका निषेध किया है सो जानना।

तथा जहाँ मुनिको घात्री-दूत ग्रादि छयालीस दोष ग्राहारादिमें कहे हैं; वहाँ गृहस्थोंके बालकोंको प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र-ग्रौषिध-ज्योतिषादि कार्य वतलाना तथा किया-कराया, ग्रनुमोदित भोजन लेना – इत्यादि कियाग्रोंका निषेध किया है; परन्तु ग्रब कालदोषसे इन्हीं दोषोंको लगाकर ग्राहारादि ग्रहण करते हैं।

तथा पार्श्वस्थ, कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनियोंका निषेघ किया है, उन्होंके लक्षराों-को धाररा करते हैं। इतना विशेष है कि – वे द्रव्यसे तो नग्न रहते हैं, यह नाना परिग्रह जे वि पडंति च तेसि जाएांता लज्जागारवभयेण।

तेसि पि णित्थ बोही पावं ऋणुमोयमाणाणं ।।१३।। (दर्शनपाहुड़)

जो जानते हुए भी लज्जा, गारव ग्रीर भयसे उनके पैरों पड़ते हैं उनके भी बोधि ग्रथित् सम्यक्त्व नहीं है। कैसे हैं वे जीव ? पापकी ग्रनुमोदना करते हैं। पापियोंका सन्मानादि करनेसे भी उस पापकी ग्रनुमोदनाका फल लगता है।

तथा कहते हैं:-

जस्स परिग्गहगहणं अप्पं बहुयं च हवइ लिंगस्स । सो गरहिउ जिणवयणे परिगहरहिस्रो णिरायारो ।।१६।। (सूत्रपाहुड़)

जिस लिंगके थोड़ा व वहुत परिग्रहका श्रंगीकार हो वह जिनवचनमें निन्दा योग्य है। परिग्रह रहित ही श्रनगार होता है।

तथा कहते हैं:-

धम्मिम्म णिप्पवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

णिष्फलणिग्गुणयारो णडसवणो राग्गरूवेण ॥७१॥ (भावपाहुङ्)

ऋर्यः - जो धर्ममें निरुद्यमी है, दोषोंका घर है, इक्षुफूल समान निष्फल है, गुराके ऋाचररा से रहित है; वह नग्नरूपसे नट-श्रमरा है, भांडवत् वेशधारी है। ऋव, नग्न होनेपर भांडका दृष्टान्त सम्भव है; परिग्रह रखे तो यह दृष्टान्त भी नहीं वनता।

जे पावमोहियमई लिंगं घेत्रूण जिणवरिंदाएां।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्लमग्गम्म ।।७८।। (मोक्षपाहुड्)

श्रर्थ: - पापसे मोहित हुई है बुद्धि जिनकी; ऐसे जो जीव जिनवरों का लिंग घारण करके पाप करते हैं, वे पापमूर्ति मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना।

तथा ऐसा कहा है:-

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाही य नायणासीला ।

आधाकम्मिम रया ते चत्ता मोक्समग्गम्मि ॥७६॥ (मोक्षपाहुङ्)

श्रर्थ: - जो पंचप्रकार वस्त्रमें श्रासक्त हैं, परिग्रहको ग्रहण करनेवाले हैं, याचना-सहित हैं, श्रध: कर्म दोपोंमें रत हैं; उन्हें मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना।

श्रीर भी गायासूत्र वहाँ उस श्रद्धानको दृढ़ करनेके लिये कहे हैं वे वहाँसे जानना। तथा कुन्दकुन्दाचार्यकृत "लिंगपाहुड़" है, उसमें मुनिलिंग धारण करके जो हिंसा, श्रारम्भ, यंत्र-मंत्रादि करते हैं उनका बहुत निषेध किया है।

तया गुराभद्राचार्यकृत "म्रात्मानुगासन" में ऐसा कहा है :-

इतस्ततस्य त्रस्यन्तो विभाववर्यां यथा मृगाः । वनान्यसन्त्युप्रामं कलौ कष्टं तपस्त्रिनः ॥१६७॥ प्रकार वर्तमानमें मुनियों का सद्भाव कहा है, परन्तु मुनि दिखायी नहीं देते तो ग्रांरोंको तो मुनि माना नहीं जा सकता।

फिर वह कहता है – एक अक्षरके दाताको गुरु मानते हैं; तो जो शास्त्र सिखलायें व सुनायें उन्हें गुरु कैसे न मानें ?

उत्तर: - गुरु नाम बड़ेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जिसके सम्भव हो, उसे उस प्रकार गुरुसंज्ञा सम्भव है। जैसे - कुल अपेक्षा माता-पिताको गुरुसंज्ञा है; उसी प्रकार विद्या पढ़ानेवालेको विद्या अपेक्षा गुरुसंज्ञा है। यहाँ तो धर्मका अधिकार है, इसलिये जिसके धर्म अपेक्षा महंतता सम्भवित हो उसे गुरु जानना। परन्तु धर्म नाम चारित्रका है, "चारित्तं खलु धम्मों" ऐसा शास्त्रमें कहा है; इसलिये चारित्रके धारकको ही गुरुसंज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादिका नाम भी देव है, तथापि यहाँ देवके श्रद्धानमें अरहन्तदेवका हो ग्रह्ण है; उसी प्रकार औरोंका भी नाम गुरु है, तथापि यहाँ श्रद्धानमें निर्ग्रन्थका ही ग्रह्ण है। जैनधर्ममें ग्रह्न्तदेव, निर्ग्रन्थगुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है।

यहाँ प्रश्न है कि निर्प्रनथके सिवा अन्यको गुरु नहीं मानते; सो क्या कारए है ?

उत्तर: - निर्ग्रन्थके सिवा ग्रन्य जीव सर्वप्रकारसे महंतता धारण नहीं करते। जैसे - लोभी शास्त्र व्याख्यान करे वहाँ वह इसे शास्त्र सुनानेसे महंत हुग्रा ग्रौर यह उसे धन-वस्त्रादि देनेसे महंत हुग्रा। यद्यपि बाह्यमें शास्त्र सुनानेवाला महंत रहता है, तथापि ग्रन्तरंगमें लोभी होता है; इसलिये सर्वथा महंतता नहीं हुई।

यहाँ कोई कहे - निर्ग्रन्थ भी तो स्राहार लेते हैं ?

उत्तर: — लोभी होकर, दातारकी सुश्रुषा करके, दीनतासे ग्राहार नहीं लेते; इसिलये महंतता नहीं घटती। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इसी प्रकार ग्रन्य जीव जानना। इसिलये निर्ग्रन्थ ही सर्वप्रकार महंततायुक्त हैं; निर्ग्रन्थके सिवा ग्रन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नहीं हैं; इसिलये गुणोंकी अपेक्षा महंतता और दोपोंकी अपेक्षा हीनता भासित होती है, तब निःशंक स्तुति नहीं की जा सकती।

तथा निर्ग्रन्थके सिवा ग्रन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे ग्रधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं; वहाँ गृहसंज्ञा किसको होगी? इसलिये जो बाह्याभ्यन्तर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि हैं उन्हींको गुरु जानना।

यहाँ कोई कहे – ऐसे गुरु तो वर्तमानमें यहाँ नहीं हैं, इसलिये जिस प्रकार अरहन्तकी स्थापना प्रतिमा है; उसी प्रकार गुरुग्रोंकी स्थापना यह वेपधारी हैं?

१ प्रवचनसार गाथा १-७

रखते हैं। तथा वहाँ मुनियोंके भ्रामरी आदि आहार लेनेकी विधि कही है; परन्तु यह आसक्त होकर, दातारके प्राण पीड़ित करके आहारादिका ग्रहण करते हैं। तथा जो गृहस्थधर्ममें भी उचित नहीं हैं व अन्याय, लोकनिंद्य, पापरूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं।

तथा जिनविम्व, शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो स्रविनय करते हैं श्रीर स्राप उनसे भी महंतता रखकर ऊपर बैठना स्रादि प्रवृक्तिको धारण करते हैं — इत्यादि स्रानेक विपरीतताएँ प्रत्यक्ष भासित होती हैं स्रीर स्रपनेको मुनि मानते हैं, मूलगुण स्रादिके धारी कहलाते हैं। इस प्रकार स्रपनी महिमा कराते हैं स्रीर गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसादिकसे ठगाते हुए धर्मका विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं; परन्तु वड़े पापको वड़ा धर्म मानना इस मिथ्यात्वका फल कैसे स्रनन्त संसार नहीं होगा ? शास्त्रमें एक जिनवचनको स्रन्यथा माननेसे महापापी होना कहा है; यहाँ तो जिनवचनकी कुछ वात ही नहीं रखी, तो इसके समान स्रीर पाप कौन है ?

### शिथिलाचारकी पोषक युक्तियाँ ग्रौर उनका निराकरण

ग्रव यहाँ, कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुग्रों की स्थापना करते हैं उनका निराकरण करते हैं।

वहाँ वह कहता है - गुरु विना तो निगुरा कहलायेंगे ग्रीर वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं; इसलिये इन्हींको गुरु मानना ?

उत्तर: — निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं। तथा जो गुरुको तो माने, परन्तु इस क्षेत्रमें गुरुका लक्षरण न देखकर किसीको गुरु न माने तो इस श्रद्धानसे तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वरको मानता ही नहीं, श्रीर जो परमेश्वरको तो माने परन्तु इस क्षेत्रमें परमेश्वरका लक्षरण न देखकर किसीको परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है; उसी प्रकार यह जानना।

फिर वह कहता है - जैन णास्त्रोंमें वर्तमानमें केवलीका तो श्रभाव कहा है, मुनिका तो श्रभाव नहीं कहा है ?

उत्तर: - ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देणों में सद्भाव रहेगा; परन्तु भरतक्षेत्रमें कहते हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा; इसितये अभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्रमें सद्भाव मानोगे, तो जहां ऐसे भी गृह नहीं मिलेंगे वहां जाओं तब किसको गृह मानोगे ? जिस प्रकार - हंमोंका सद्भाव वर्तमान में कहा है, परन्तु हंस दिखायी नहीं देते तो और पिक्षयोंको तो हंस माना नहीं जाता; उसी

यहाँ कोई कहे – हमारे अन्तरंगमें श्रद्धानं तो सत्य है, परन्तु बाह्य लज्जादिसे शिष्टाचार करते हैं; सो फल तो अन्तरंगका होगा ?

उत्तर: — षट्पाहुड़ में लज्जादिसे वन्दनादिकका निषेध वतलाया था, वह पहले ही कहा था। कोई जबरदस्ती मस्तक भुकाकर हाथ जुड़वाये, तब तो यह सम्भव है कि हमारा अन्तरंग नहीं था; परन्तु आप ही मानादिकसे नमस्कारादि करे, वहाँ अन्तरंग कैसे न कहें ? जैसे — कोई अन्तरंगमें तो माँसको बुरा जाने; परन्तु राजादिकको भला मनवानेको को माँस भक्षण करे तो उसे व्रती कैसे मानें ? उसी प्रकार अंतरंगमें तो कुगुरु-सेवनको बुरा जाने; परन्तु उनको व लोगोंको भला मनवानेके लिये सेवन करे तो श्रद्धानी कैसे कहें ? इसलिये बाह्यत्याग करने पर ही अन्तरंगत्याग सम्भव है। इसलिये जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकारसे भी कुगुरुओंकी सुश्रुषा आदि करना योग्य नहीं है।

इस प्रकार कुगुरुसेंवनका निषेध किया।

यहाँ कोई कहे - किसी तत्त्वश्रद्धानीको कुगुरुसेवनसे मिथ्यात्व कैसे हुआ ?

उत्तर: — जिस प्रकार शीलवती स्त्री परपुरुषके साथ भर्तारकी भौति रमण्किया सर्वथा नहीं करती; उसी प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुरुके साथ सुगुरुकी भौति नमस्का-रादि किया सर्वथा नहीं करता। क्योंकि यह तो जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धानी हुन्ना है — वहाँ रागादिकका निषेध करनेवाला श्रद्धान करता है, वीतरागभावको श्रेष्ठ मानता है — इसलिये जिसके वीतरागता पायी जाये, उन्हों गुरुको उत्तम जानकर नमस्कारादि करता है; जिनके रागादिक पाये जाये, उन्हों निषद्ध जानकर कदापि नमस्कारादि नहीं करता।

कोई कहे - जिस प्रकार राजादिकको करता है; उसी प्रकार इनको भी करता है?

उत्तर: — राजादिक धर्मपद्धितमें नहीं हैं, गुरुका सेवन तो धर्मपद्धितमें है। राजादिकका सेवन तो लोभादिकसे होता है, वहाँ चारित्रमोहका ही उदय सम्भव है; परन्तु गुरुके स्थान पर कुगुरुका सेवन किया, वहाँ तत्त्वश्रद्धानके कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। सो लज्जादिकसे जिसने कारणमें विपरीतता उत्पन्न की उसके कार्यभूत तत्त्वश्रद्धानमें दृढ़ता कैसे सम्भव है ? इसलिये वहाँ दर्शनमोहका उदय सम्भव है।

इस प्रकार कुगुरुग्नोंका निरूपण किया।

उत्तर: जिस प्रकार राजाकी स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजाका प्रतिपक्षी नहीं है, ग्रीर कोई सामान्य मनुष्य ग्रपनेको राजा मनाये तो राजाका प्रतिपक्षी होता है; उसी प्रकार ग्ररहन्तादिककी पाषागादिमें स्थापना बनाये तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, ग्रीर कोई सामान्य मनुष्य ग्रपनेको मुनि मनाये तो वह मुनियोंका प्रतिपक्षी हुग्ना। इस प्रकार भी स्थापना होतीं हो तो ग्रपनेको ग्ररहन्त भी मनाग्रो! ग्रीर यदि उनकी स्थापना है तो बाह्यमें तो वैसा ही होना चाहिये; परन्तु वे निर्ग्रन्थ, यह बहुत परिग्रहके घारी – यह कैसे बनता है ?

तथा कोई कहे – ग्रव श्रावक भी तो जैसे सम्भव हैं वैसे नहीं हैं, इसलिये जैसे श्रावक वैसे मुनि ?

उत्तर: - श्रावकसंज्ञा तो शास्त्रमें सर्व गृहस्थ जैनियोंको है। श्रेणिक भी श्रसंयमी था, उसे उत्तरपुराणमें श्रावकोत्तम कहा है। बारह सभाश्रोंमें श्रावक कहे हैं वहाँ सर्व व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते तो श्रसंयत मनुष्योंकी श्रलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है; इसलिये गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। श्रीर मुनिसंज्ञा तो निर्ग्रन्थके सिवा कहीं कही नहीं है।

तथा श्रावकके तो ग्राठ मूलगुए कहे हैं। इसलिये मद्य, मांस, मधु, पाँच उदम्बरादि फलोंका भक्षए श्रावकोंके है नहीं; इसलिये किसी प्रकारसे श्रावकपना तो सम्भवित भी है; परन्तु मुनिके ग्रद्वाईस मूलगुए हैं सो वेपियोंके दिखायी ही नहीं देते, इसलिये मुनिपना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। तथा गृहस्य ग्रवस्थामें तो पहले जम्बूकुमारादिकने बहुत हिंसादि कार्य किये सुने जाते हैं; मुनि होकर तो किसीने हिंसादिक कार्य किये नहीं हैं, परिग्रह रखा नहीं है; इसलिये ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है।

देखो, श्रादिनायजीके साथ चार हजार राजा दीक्षा लेकर पुनः अप्ट हुए, तब देव उनसे कहने लगे — 'जिनलिंगी होकर श्रन्यथा प्रवर्तोंगे तो हम दंड देंगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो'। इसलिये जिनलिंगी कहलाकर श्रन्यथा प्रवर्ते, वे तो दंडयोग्य हैं; वंदनादि-योग्य कैसे होंगे ?

श्रव श्रधिक क्या कहें ! जिनमतमें कुवेप धारण करते हैं वे महापाप करते हैं; श्रन्य जीव जो उनकी सुश्रुषा श्रादि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पर्यपुराणमें यह कया है कि – श्रेष्ठी धर्मात्माने चारण मुनियोंको भ्रमसे भ्रष्ट जानकर श्राहार नहीं दिया; तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें दानादिक देना कैसे सम्भव है ? तथा विषयासक्त जीव रितदानादिकमें पुण्य ठहराते हैं; परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हों वहाँ पुण्य कैसे होगा ? तथा युक्ति मिलानेको कहते हैं कि वह स्त्री सन्तोष प्राप्त करती है। सो स्त्री तो विषय-सेवन करनेसे सुख पाती ही है, शीलका उपदेश किसलिये दिया ? रितकालके ग्रितिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुःख पाती है; सो ऐसी ग्रसत्य युक्ति बनाकर विषय-पोषण करनेका उपदेश देते हैं।

इसी प्रकार दया-दान व पात्र-दानके सिवा ग्रन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है।

तथा व्रतादिक करके वहाँ हिंसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं; परन्तु व्रतादिक तो उन्हें घटानेके अर्थ किये जाते हैं। तथा जहाँ अन्नका तो त्याग करे और कंदमूलादिका भक्षरा करे वहाँ हिंसा विशेष हुई, स्वादादिक विषय विशेष हुए।

तथा दिनमें तो भोजन करता नहीं है ग्रीर रात्रिमें भोजन करता है; वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन-भोजनसे रात्रि-भोजनमें विशेष हिंसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है।

तथा व्रतादिक करके नाना शृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुम्रा म्रादिरूप प्रवर्तता है – इत्यादि पापिक्यां करता है; तथा व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति, म्रानिष्टके नाशको चाहता है; वहाँ कषायोंकी तीव्रता विशेष हुई।

इस प्रकार व्रतादिकसे धर्म मानता है सो कुधर्म है।

तथा कोई भिक्त ग्रादि कार्योमें हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं; गीत-नृत्यगानादिक व इष्ट भोजनादिक व ग्रन्य सामग्रियों द्वारा विषयोंका पोषएा करते हैं; कुतूहल प्रमादादि-रूप प्रवर्तते हैं – वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं ग्रीर धर्मका किंचित् साधन नहीं है। वहाँ धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है।

तथा कितने ही शरीरको तो क्लेश उत्पन्न करते हैं, श्रौर वहाँ हिंसादिक उत्पन्न करते हैं व कषायादिरूप प्रवर्तते हैं। जैसे पंचाग्नि तपते हैं, सो श्रग्निसे बड़े-छोटे जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं, इसमें धर्म क्या हुश्रा ? तथा श्रौंधे मुंह भूलते हैं, ऊर्घ्ववाहु रखते हैं। – इत्यादि साधन करते हैं, वहाँ क्लेश ही होता है। यह कुछ धर्मके श्रंग नहीं हैं।

तथा पवन-साधन करते हैं वहाँ नेती, धोती इत्यादि कार्योमें जलादिकसे हिंसादिक उत्पन्न होते हैं; कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं; वहाँ किंचित् धर्मसाधन नहीं है। – इत्यादिक क्लेश तो करते हैं, विषय-कषाय घटानेका कोई साधन नहीं करते। अन्तरंगमें कोध, मान, माया, लोभका अभिप्राय है; वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं सो कुधर्म है।

# कुधर्मका निरूपरा श्रीर उसके श्रद्धानादिकका निषेध

ग्रव कुधर्मका निरूपए। करते हैं :-

जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हों व विषय-कषायोंकी वृद्धि हो वहाँ धर्म माने; सो कुवर्म जानना । यज्ञादिक कियाओंमें महाहिंसादिक उत्पन्न करे, वड़े जीवोंका घात करे श्रीर इन्द्रियोंके विषय पोषण करे, उन जीवोंमें दुष्टबुद्धि करके रौद्रध्यानी हो, तीव्र लोभसे श्रीरोंका बुरा करके श्रपना कोई प्रयोजन साधना चाहे; श्रीर ऐसे कार्य करके वहाँ धर्म माने; सो कुधर्म है।

तथा तीर्थोमें व अन्यत्र स्नानादि कार्य करे, वहाँ वड़े-छोटे वहुतसे जीवोंकी हिंसा होती है, शरीरको चैन मिलता है; इसलिये विषय-पोषएा होता है ग्रीर कामादिक वहते हैं; कुतूहलादिसे वहाँ कषायभाव वढ़ाता है ग्रीर धर्म मानता है; सो यह कुधर्म है।

तथा संक्रान्ति, ग्रह्ण, व्यतिपातादिकमें दान देता है व बुरे ग्रहादिके ग्रयं दान देता है; पात्र जानकर लोभी पुरुपोंको दान देता है; दान देनेमें सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल ग्रादि वस्तुग्रोंको देता है। परन्तु संक्रान्ति ग्रादि पर्व धर्मरूप नहीं हैं, ज्योतिपीके संचारादिक द्वारा संक्रान्ति ग्रादि होते हैं। तथा दुष्ट ग्रहादिकके ग्रयं दिया – वहाँ भय, लोभादिककी ग्रधिकता हुई, इसलिये वहाँ दान देनेमें धर्म नहीं है। तथा लोभी पुरुप देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना ग्रसत्य युक्तियाँ करके ठगते हैं, किचित् भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दानकी सहायतासे वह धर्म साधन करे; परन्तु वह तो उल्टा पापरूप प्रवर्तता है। पापके सहायकका भला कैसे होगा ?

यही "रयग्रसार" शास्त्रमें कहा है :-

## सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूरां फलाणं सोहं वा। लोहीणं दारां जद विमाणसोहा सवस्स जाणेह ॥२६॥

ग्रर्थ: - सत्पुरुपोंको दान देना कल्पवृक्षोंके फलोंकी शोभा समान है। शोभा भी है श्रीर सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुपोंको दान देना होता है सो शय श्रर्थात् मुदेंकी ठठरीकी शोभा समान जानना। शोभा तो होती है परन्तु मालिकको परम दुःखदायक होती है; इसलिये लोभी पुरुपोंको दान देनेमें धर्म नहीं है।

तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिये जिससे उसके धर्म बढ़े; परन्तु स्वर्ण, हस्ती ग्रादि देनेसे तो हिसादिक उत्पन्न होते हैं ग्रीर मान-लोभादिक बढ़ते हैं उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुग्रोंको देनेवालेके पुण्य कैसे होगा ? श्रव, इसमें मिथ्यात्वभाव किस प्रकार हुश्रा सो कहते हैं:-

तत्त्वश्रद्धान करनेमें प्रयोजनभूत तो एक यह है कि — रागादिक छोड़ना। इसी भावका नाम धर्म है। यदि रागादिक भावोंको बढ़ाकर धर्म माने, वहाँ तत्त्वश्रद्धान कैसे रहा? तथा जिन-श्राज्ञासे प्रतिकूल हुग्रा। रागादिभाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म माना सो यह भूठा श्रद्धान हुग्रा; इसलिये कुधर्मके सेवनमें मिथ्यात्वभाव है।

इस प्रकार कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्र सेवनमें मिथ्यात्वभावकी पुष्टि होती जानकर इसका निरूपरण किया।

यही "षट्पाहुड़" में कहा है :-

कुन्छियदेवं धम्मं कुन्छियलिंगं च बंदए जो दु। लज्जाभयगारवदो मिन्छादिद्वी हवे सो हु।।६२।। (मोक्षपाहुड़)

श्रर्थं: - यदि लज्जासे, भयसे, व बड़ाईसे भी कुत्सित् देवको, कुत्सित् धर्मको व कुत्सित् लिंगको वन्दता है तो मिथ्यादृष्टि होता है।

इसिलये जो मिथ्यात्वका त्याग करना चाहे; वह पहले कुदेव, कुगुरु, कुर्धर्मका त्यागी हो। सम्यक्तवके पच्चीस मलोंके त्यागमें भी श्रमूढ़ हिष्टमें व षडायतनमें इन्हींका त्याग कराया है; इसिलये इनका अवश्य त्याग करना।

तथा कुदेवादिकके सेवनसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सो वह हिंसादिक पापोंसे बड़ा पाप है। इसके फलसे निगोद, नरकादि पर्यायें पायी जाती हैं। वहाँ अनन्तकालपर्यन्त महा संकट पाया जाता है, सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महा दुर्लभ हो जाती है।

यही "षट्पाहुड़" में कहा है:-

कुव्छियधम्मिम्म रश्रो कुव्छियपासंडिभित्तसंजुत्तो । कुव्छियतवं कुणंतो कुव्छियगइभायणो होइ ।।१४०।। (भावपाहुङ्)

ग्रर्थं: - जो कुत्सित धर्ममें रत है, कुत्सित पाखिण्डयोंकी भक्तिसे संयुक्त है, कुत्सित तपको करता है; वह जीव कुत्सित ग्रर्थात् खोटी गितको भोगनेवाला होता है।

सो हे भन्यो ! किंचित्मात्र लोभसे व भयसे कुदेवादिकका सेवन करके जिससे अनन्तकाल पर्यन्त महादुःख सहना होता है ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नहीं है। तथा कितने ही इस लोकमें दुःख सहन न होनेसे व परलोकमें इष्टकी इच्छा व ग्रपनी पूजा वढ़ानेके ग्रथं व किसी कोधादिकसे ग्रापधात करते हैं। जैसे – पितवियोगसे ग्रिग्नमें जलकर सती कहलाती है, व हिमालयमें गलते हैं, काशीमें करौंत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं – इत्यादि कार्योंसे धर्म मानते हैं; परन्तु ग्रापधातका तो महान पाप है। यदि शरीरादिकसे ग्रनुराग घटा था तो तपण्चरणादि करना था, मर जानेमें कौन धर्मका श्रंग हुग्रा ? इसलिये ग्रापधात करना कुधर्म है।

इसी प्रकार अन्य भी बहुतसे कुधर्मके अंग हैं। कहाँ तक कहें, जहाँ विषय-कपाय वढ़ते हों और धर्म मानें सो सब कुधर्म जानना।

देखो, कालका दोप, जैनधर्ममें भी कुधर्मकी प्रवृत्ति हो गयी है। जैनमतमें जो धर्म-पर्व कहे हैं वहाँ तो विषय-कषाय छोड़कर संयमरूप प्रवर्तना योग्य है। उसे तो ग्रहण नहीं करते ग्रौर व्रतादिकका नाम धारण करके वहाँ नाना श्रृंगार वनाते हैं, इष्ट भोजनादि करते हैं, कुतूहलादि करते हैं व कषाय वढ़ानेके कार्य करते हैं, जुग्रा इत्यादि महान पापरूप प्रवर्तते हैं।

तथा पूजनादि कार्योंमें उपदेश तो यह था कि — "सावद्यलेशो बहुपुण्यराशो दोषायनालं" बहुत पुण्यसमूहमें पापका अंश दोपके अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा पूजा-प्रभावनादि कार्योंमें — रात्रिमें दीपकसे, व अनन्तकायादिकके संग्रह द्वारा, व अयत्नाचार प्रवृत्तिसे हिंसादिरूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और स्तुति, भक्ति आदि शुभपरिगामोंमें नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं; सो वहाँ नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करनेमें तो बुरा ही दिखना होता है।

तथा जिनमन्दिर तो धर्मका ठिकाना है। वहाँ नाना कुकया करना, सोना इत्यादि प्रमादहप प्रवर्तते हैं; तथा वहाँ वाग-वाड़ी इत्यादि वनाकर विषय-कपायका पोषण करते हैं। तथा लोभी पुरुपको गुरु मानकर दानादिक देते हैं व उनकी असत्य स्तृति करके महंतपना मानते हैं। — इत्यादि प्रकारसे विषय-कपायोंको तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं; परन्तु जिनधर्म तो वीतरागभावहप है, उसमें ऐसी विषरीत प्रवृत्ति कालदोपसे ही देखी जाती है।

इस प्रकार कुथमंसेदनका निपेच किया।

<sup>े</sup> पूर्व जिनं स्वार्पयतीजनस्य, मायद्यमेशोयहुपुष्यसभौ । दोपायनालं कस्तिना निषस्य, न दूविका भीतनिवास्तुराभौ ॥५८॥ (यृहत् स्वयंभूमनोत्र)

# सातवाँ ग्रधिकार

# जैत मिथ्यादृष्टियोंका विवेचत

दोहा: - इस भवतरुका मूल इक, जानहु मिथ्याभाव। ताकों करि निर्मूल ग्रब, करिए मोक्ष उपाव।।

श्रव, जो जीव जैन हैं, जिन-श्राज्ञा को मानते हैं, श्रीर उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्गान करते हैं – क्योंकि इस मिथ्यात्ववैरीका श्रंण भी बुरा है, इसलिये सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है।

वहाँ जिनागममें निश्चय-व्यवहाररूप वर्गान है। उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार है। इनके स्वरूपको न जानते हुए ग्रन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं:-

### निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि

कितने ही जीव निश्चयको न जानते हुए निश्चयाभासके श्रद्धानी होकर श्रपनेको मोक्षमार्गी मानते हैं, श्रपने श्रात्माका सिद्धसमान श्रनुभव करते हैं, श्राप प्रत्यक्ष संसारी हैं, श्रमसे श्रपनेको सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्यादिष्ट है।

शास्त्रोंमें जो सिद्ध समान ग्रात्माको कहा है वह द्रव्यद्दष्टिसे कहा है, पर्याय ग्रपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे – राजा ग्रीर रंक मनुष्यपनेकी ग्रपेक्षा समान हैं, परन्तु राजापने ग्रीर रंकपनेकी ग्रपेक्षासे तो समान नहीं हैं; उसी प्रकार सिद्ध ग्रीर संसारी जीवत्वपनेकी ग्रपेक्षा समान हैं, परन्तु सिद्धपने ग्रीर संसारीपनेकी ग्रपेक्षा तो समान नहीं हैं। तथापि ये तो जैसे सिद्ध ग्रुद्ध हैं, वैसा ही ग्रपनेको ग्रुद्ध मानते हैं। परन्तु वह ग्रुद्ध-ग्रगुद्ध ग्रवस्था पर्याय है; इस पर्याय ग्रपेक्षा समानता मानी जाये तो यही मिथ्याद्दष्टि है।

तथा अपनेको केवलज्ञानादिकका सद्भाव मानते हैं, परन्तु अपनेको तो क्षयोपणम-रूप मित-श्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है, क्षायिकभाव तो कर्मका क्षय होनेपर होता है और ये भ्रमसे कर्मका क्षय हुए बिना ही क्षायिकभाव मानते हैं, सो यही मिथ्यादृष्टि है। जिनधर्ममें यह तो ग्राम्नाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है; इसलिये इस मिध्यात्वको सप्तव्यसनादिकसे भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिये जो पापके फलसे डरते हैं, ग्रपने ग्रात्माको दु:खसमुद्रमें नहीं डुवाना चाहते, वे जीव इस मिय्यात्वको ग्रवश्य छोड़ो; निन्दा-प्रशंसादिकके विचारसे शिथिल होना योग्य नहीं है। क्योंकि नीतिमें भी ऐसा कहा है:—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् । अद्यैव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा न्यायात्पथः प्रविचलंन्ति पदं न धीराः ॥ ५४॥ (नीतिशतक)

कोई निन्दा करता है तो निन्दा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी आश्रो व जहाँ-तहाँ जाश्रो, तथा श्रभी मरण होश्रो व युगान्तरमें होश्रो; परन्तु नीतिमें निपुग् पुरुष न्यायमार्गसे एक डग भी चिलत नहीं होते।

ऐसा न्याय विचारकर निन्दा-प्रशंसादिकके भयसे, लोभादिकसे, श्रन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है ।

ग्रहो ! देव-गुरु-धर्म तो सर्वोत्कृप्ट पदार्थ हैं, इनके ग्राधारसे धर्म है। इनमें शिथिलता रखनेसे ग्रन्य धर्म किस प्रकार होगा ? इसलिये बहुत कहनेसे क्या ? सर्वथा प्रकारसे कुदेव-कुगुरु-कुधर्मका त्यागी होना योग्य है।

कुदेवादिकका त्याग न करनेसे मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट होता है ग्रीर वर्तमानमें यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पायी जाती है; इसलिये इनका निषेधरूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्वभाव छोड़कर ग्रपना कल्याण करो।

- इति श्री मोक्षमागंत्रकाशक नामक शास्त्रमें कुदेव-कुगुर-कुघमं निषेष वर्णनरूप छठवां ग्रधिकार समाप्त हुग्रा ॥६॥ होनेपर ग्रन्य रूप हुग्रा, वहाँ केवलज्ञानका ग्रभाव ही है; परन्तु कर्मका निमित्त मिटने पर सर्वदा केवलज्ञान हो जाता है; इसलिये सदाकाल ग्रात्माका स्वभाव केवलज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है। व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुग्रा कहा जाता है।

तथा जैसे शीतल स्वभावके कारण उष्ण जलको शीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा; उसी प्रकार केवलज्ञानस्वभावके कारण अशुद्ध आत्माको केवलज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुःखी ही होगा।

इसप्रकार जो आत्माका केवलज्ञानादिरूप अनुभव करते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं।

तथा रागादिक भाव ग्रपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी भ्रमसे श्रात्माको रागादि रहित मानते हैं। सो पूछते हैं कि ये रागादिक तो होते दिखायी देते हैं, ये किस द्रव्यके ग्रस्तित्वमें हैं? यदि शरीर या कर्मरूप पुद्गलके ग्रस्तित्वमें हों तो ये भाव ग्रचेतन या मूर्तिक होंगे; परन्तु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित ग्रमूर्तिक भाव भासित होते हैं। इसलिये ये भाव ग्रात्माहीके हैं।

यही समयसार कलशमें कहा है:-

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो — रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुषंगातकृतिः । नैकस्याः प्रकृतेरिचत्त्वलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तिच्चदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ।।२०३।।

इसका अर्थ यह है - रागादिरूप भावकर्म है सो किसीके द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। तथा जीव और कर्मप्रकृति इन दोनोंका भी कर्त्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्मप्रकृतिको भी उस भावकर्मका फल - सुख-दुःखका भोगना होगा; सो असम्भव है। तथा अकेली कर्मप्रकृतिका भी यह कर्त्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रगट है। इसलिये इस रागादिकका जीव ही कर्त्ता है और यह रागादिक जीवहीका कर्म है; क्योंकि भावकर्म तो चेतनाका अनुसारी है, चेतना विना नहीं होता, और पुद्गल ज्ञाता है नहीं।

इसप्रकार रागादिभाव जीवके प्रस्तित्वमें हैं।

श्रव, जो रागादिकभावोंका निमित्त कर्महीको मानकर श्रपनेको रागादिकका श्रकर्त्ता मानते हैं वे कर्त्ता तो श्राप हैं; परन्तु श्रापको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिये कर्महीका दोष ठहराते हैं, सो यह दुःखदायक भ्रम है। शास्त्रमें सर्व जीवोंका केवलज्ञान स्वभाव कहा है, वह शक्तिग्रपेक्षासे कहा है; क्योंकि सर्व जीवोंमें केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है, वर्त्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होनेपर ही कही जाती है।

कोई ऐसा मानता है कि ग्रात्माके प्रदेशोंमें तो केवलज्ञान ही है, ऊपर ग्रावरण होनेसे प्रगट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवलज्ञान हो तो वज्रपटलादि ग्राड़े होने पर भी वस्तुको जानता है; कर्म ग्राड़े ग्राने पर वह कैसे ग्रटकेगा ? इसलिये कर्मके निमित्तसे केवलज्ञानका ग्रमाव ही है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिकभाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकभाव है। 'सर्वभेद जिसमें गिभत हैं ऐसा चैतन्यभाव, सो पारिणामिकभाव है।' इसकी ग्रनेक ग्रवस्थाएँ मितज्ञानादिरूप व केवलज्ञानादिरूप हैं, सो यह पारिणामिकभाव नहीं हैं। इसलिये केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव नहीं मानना।

तथा शास्त्रोंमें जो सूर्यका दृष्टान्त दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघपटल होते हुए सूर्यका प्रकाश प्रगट नहीं होता, उसी प्रकार कर्मउदय होते हुए केवल-ज्ञान नहीं होता। तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्यमें प्रकाश रहता है वैसे ग्रात्मामें केवलज्ञान रहता है; क्योंकि दृष्टान्त सर्व प्रकारसे मिलता नहीं है। जैसे – पुद्गलमें वर्ण गुएा है, उसकी हरित-पीतादि ग्रवस्थाएँ हैं, सो वर्त्तमानमें कोई ग्रवस्था होनेपर ग्रन्य ग्रवस्थाका ग्रभाव है; उसी प्रकार ग्रात्मामें चैतन्यगुएा है, उसकी मितज्ञानादिरूप ग्रवस्थाएँ हैं, सो वर्त्तमानमें कोई ग्रवस्था होनेपर ग्रन्य ग्रवस्थाका ग्रभाव ही है।

तथा कोई कहे कि म्रावरण नाम तो वस्तुको म्राच्छादित करनेका है; केवलगानका सद्भाव नहीं है तो केवलगानावरण किसलिये कहते हो ?

उत्तर: - यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे; इस अपेक्षा आवरण कहा है। जैसे - देशचारित्रका अभाव होनेपर शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कपाय कहा, उसी प्रकार जानना।

तथा ऐसा जानना कि वस्तुमें परिनिमित्तसे जो भाव हो उसका नाम श्रोपाधिक-भाव है श्रोर परिनिमित्तके विना जो भाव हो उसका नाम स्वभावभाव है। जैसे – जलको श्रानिका निमित्त होनेपर उप्णपना हुग्रा, वहाँ शीतलपनेका श्रभाव ही है; परन्तु श्रानिका निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है; इसलिये सदाकाल जलका स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है श्रोर व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुग्रा कहते हैं। कदाचित् व्यक्तरूप होता है। उसी प्रकार श्रात्माको कर्मका निमित्त उनके नाशका उद्यम नहीं करता, उसे निमित्तकारणकी मुख्यतासे रागादिक परभाव हैं - ऐसा श्रद्धान कराया है।

दोनों विपरीत श्रद्धानोंसे रिहत होनेपर सत्य श्रद्धान होगा तब ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव ग्रात्माका स्वभाव तो नहीं हैं, कर्मके निमित्तसे ग्रात्माके ग्रस्तित्वमें विभाव पर्यायरूपसे उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाश होनेसे स्वभावभाव रह जाता है; इसलिये इनके नाशका उद्यम करना।

यहाँ प्रश्न है कि यदि यह कर्मके निमित्तसे होते हैं तो कर्मका उदय रहेगा तव तक यह विभाव दूर कैसे होंगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो निरर्थक है ?

उत्तर: - एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वकहों उन्हें तो उद्यम करके मिलाये, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलें तब कार्यसिद्धि होती है। जैसे - पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादि करना है, और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है; वहाँ पुत्रका अर्थी विवाहादिका तो उद्यम करे, और भवितव्य स्वयमेव हो तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्त्वविचारादि हैं, और अबुद्धिपूर्वक मोहकर्मके उपशमादिक हैं; सो उसका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तो उद्यम करे, और मोहकर्मके उपशमादिक स्वयमेव हों तब रागादिक दूर होते हैं।

यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाहादिक भी भवितव्य ग्राधीन हैं; उसी प्रकार तत्त्विवारादिक भी कर्मके क्षयोपशमादिकके ग्राधीन हैं; इसलिये उद्यम करना निरर्थक है ?

उत्तर: - ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे हुग्रा है; इसलिये उपयोगको वहाँ लगानेका उद्यम कराते हैं। ग्रसंज्ञी जीवोंके क्षयोपशम नहीं है, तो उन्हें किसलिये उपदेश दें?

तब वह कहता है - होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, विना होनहार कैसे लगे ?

उत्तर: - यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्यका उद्यम मत कर। तू खान-पान-व्यापारादिकका तो उद्यम करता है ग्रौर यहाँ होनहार वतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा श्रनुराग यहाँ नहीं है, मानादिकसे ऐसी भूठी वातें बनाता है।

इसप्रकार जो रागादिक होते हुए ग्रात्माको उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्यादृष्टि जानना। ऐसा ही समयसारके कलणमें कहा है:-

रागजन्मिन निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते । उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधिवधुरान्धबुद्धयः ॥२२१॥

इसका ग्रथं: - जो जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यहीका निमित्तपना मानते हैं, वे जीव - णुद्धज्ञानसे रहित ग्रन्थबुद्धि है जिनकी - ऐसे होते हुए मोहनदीके पार नहीं उतरते हैं।

तथा समयसारके 'सर्वविणुद्धज्ञान ग्रधिकार' में - जो ग्रात्माको ग्रकर्त्ता मानता है ग्रीर यह कहता है कि कर्म ही जगाते-सुलाते हैं, परघातकर्मसे हिंसा है, वेदकर्मसे ग्रवहा है, इसलिये कर्म ही कर्त्ता है - उस जैनीको सांख्यमती कहा है। जैसे सांख्यमती ग्रात्माको णुद्ध मानकर स्वच्छन्द होता है, उसी प्रकार यह हुग्रा।

तथा इस श्रद्धानसे यह दोप हुग्रा कि रागादिकको ग्रपना नहीं जाना, ग्रपनेको ग्रक्ता माना, तव रागादिक होनेका भय नहीं रहा तथा रागादिकको मिटानेका उपाय करना नहीं रहा; तव स्वच्छन्द होकर खोटे कर्मोका बन्ध करके ग्रनन्त संसारमें रुलता है।

यहाँ प्रश्न है कि समयसारमें ही ऐसा कहा है :-

"वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः"।"

इसका अर्थ: - वर्णादिक अथवा रागादिक भाव हैं वे सभी इस आत्मासे भिन्न हैं। तथा वहीं रागादिकको पुद्गलमय कहा है, तथा अन्य शास्त्रोंमें भीं आत्माको रागादिकसे भिन्न कहा है; सो वह किस प्रकार है?

उत्तर: - रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्तसे श्रीपाधिकभाव होते हैं, श्रीर यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा श्रीर उसके नागका उद्यम किसलिये करेगा? इसलिये यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ानेके लिये स्वभावकी श्रपेक्षा रागादिकको भिन्न कहा है श्रीर निमित्तकी मुन्यतासे पुद्गलमय कहा है। जैसे - वैद्य रोग मिटाना चाहता है; यदि शीतकी श्रियकता देखता है तय उप्ण श्रीपिध वतलाता है, श्रीर यदि श्रातापकी श्रधिकता देखता है तव शीतल श्रीपिध वतलाता है। उसी प्रकार श्रीगुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं; जो रागादिकको परका मानकर स्वच्छन्द होकर निरुद्यभी होता है, उसे उपादान कारणकी मुन्यतान रागादिक श्रातमाके हैं - ऐसा श्रद्धान कराया है; तथा जो रागादिकको श्रपना स्वभाव मानकर

<sup>े</sup> मर्गाद्या या गामोहादयो वा भिन्ना भाषाः सर्व एवास्य पुंगः । तेनैयानास्त्रातः परमत्रोऽमी तो दृष्टाः स्युर्देष्टमेशं परं स्यात् ॥ (समयमार बनाम ३०)

एक अपने आत्माके शुद्ध अनुभवनको ही मोक्षमार्ग जानकर सन्तुष्ट हुआ है। उसका अभ्यास करनेको अन्तरंगमें ऐसा चिंतवन करता रहता है कि 'मैं सिद्धसमान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सिहत हूँ, द्रव्यकर्म-नोकर्म रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म-मरगादि दुःख मेरे नहीं हैं'; इत्यादि चिंतवन करता है।

सो यहाँ पूछते हैं कि यह चितवन यदि द्रव्यद्दिस करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध-प्रशुद्ध सर्व पर्यायोंका समुदाय है; तुम शुद्ध ही अनुभवन किसलिये करते हो ? श्रीर पर्यायद्दिस करते हो तो तुम्हारे तो वर्त्तमान अशुद्ध पर्याय है; तुम श्रपनेको शुद्ध कैसे मानते हो ?

तथा यदि शक्तिग्रपेक्षा शुद्ध मानते हो तो 'मैं ऐसा होने योग्य हूँ' – ऐसा मानो; 'मैं ऐसा हूँ' – ऐसा क्यों मानते हो ? इसलिये ग्रपनेको शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है। कारण कि तुमने ग्रपनेको सिद्ध समान माना तो यह संसार ग्रवस्था किसकी है ? ग्रीर तुम्हारे केवलज्ञानादि हैं तो यह मितज्ञानादिक किसके हैं ? ग्रीर द्रव्यकर्म, नोकर्मरहित हो तो ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं है ? परमानन्दमय हो तो ग्रव कर्त्तव्य क्या रहा ? जन्म-मरणादि दुःख नहीं हैं तो दुःखी कैसे होते हो ? – इसलिये ग्रन्य ग्रवस्थामें ग्रन्य ग्रवस्था मानना भ्रम है।

यहाँ कोई कहे कि शास्त्रमें शुद्ध चितवन करनेका उपदेश कैसे दिया है ?

उत्तर: - एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्यसे भिन्नपना और अपने भावोंसे अभिन्नपना - उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिकभावोंका अभाव होनेका नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चितवनमें द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। वही समयसार व्याख्यामें कहा है: -

"एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेम्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते।" (गाथा ६ की टीका)

इसका श्रर्थ यह है कि श्रात्मा प्रमत्त-श्रप्रमत्त नहीं है। सो यही समस्त परद्रव्यों के भावोंसे भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है।

तथा वहीं ऐसा कहा है :-

"समस्तकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्गानिर्मलानुमूर्तिमात्रत्वाच्छुद्धः।"

(गाथा ७३ की टीका)

श्रर्थ: - समस्त ही कर्ता, कर्म श्रादि कारकोंके समूहकी प्रक्रियासे पारंगत ऐसी निर्मल श्रनुभूति, जो श्रभेदज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिये ऐसा शुद्ध शब्दका श्रयं जानना।

तथा कर्म-नोकर्मका सम्बन्ध होते हुए ग्रात्माको निर्वन्ध मानते हैं, सो इनका वन्धन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिकसे ज्ञानादिकका घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके ग्रनुसार ग्रवस्थाएँ होती देखी जाती हैं, फिर बन्धन कैसे नहीं है ? यदि वन्धन न हो तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम किसलिये करे ?

यहाँ कोई कहे कि शास्त्रोंमें ग्रात्माको कर्म-नोकर्मसे भिन्न ग्रवद्धस्पृष्ट कैसे कहा है ?

उत्तर: — सम्बन्ध ग्रनेक प्रकारके हैं। वहाँ तादात्म्यसम्बन्धकी ग्रपेक्षा ग्रात्माको कर्म-नोकर्मसे भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, ग्रौर इसी ग्रपेक्षासे ग्रवद्धस्पृष्ट कहा है। तथा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धकी ग्रपेक्षा बन्धन है ही, उनके निमित्तसे ग्रात्मा ग्रनेक ग्रवस्थाएँ धारण करता ही है; इसलिये ग्रपनेको सर्वथा निर्वन्ध मानना मिथ्यादृष्टि है।

यहाँ कोई कहे कि हमें तो वन्ध-मुक्तिका विकल्प करना नहीं, क्योंकि णास्त्रमें ऐसा कहा है:-

# "जइ बद्धउ मुक्कउ मुणिह सो बंधियहि रिएभंतु ।"

ग्रर्थ: - जो जीव वँघा ग्रीर मुक्त हुग्रा मानता है वह निःसन्देह वँघता है।

उससे कहते हैं: — जो जीव केवल पर्यायदृष्टि होकर वन्ध-मुक्त श्रवस्थाहीको मानते हैं, द्रव्यस्वभावका ग्रहण नहीं करते; उन्हें ऐसा उपदेण दिया है कि द्रव्यस्वभावको न जानता हुग्रा जो जीव वंधा-मुक्त हुग्रा मानता है वह वंधता है। तथा यदि सर्वथा ही वन्ध-मुक्ति न हो तो यह जीव वँधता है — ऐसा क्यों कहें? तथा वन्धके नाणका — मुक्त होनेका उद्यम किसलिये किया जाये? श्रीर किसलिये श्रात्मानुभव किया जाये? इसलिये द्रव्यदृष्टिसे एक दणा है श्रीर पर्यायदृष्टिसे श्रनेक श्रवस्थाएँ होती हैं — ऐसा मानना योग्य है।

ऐसे ही अनेक प्रकारसे केवल निश्चयनयके अभिप्रायसे विरुद्ध श्रद्धानादि करता है। जिनवाणीमें तो नाना नयोंकी अपेक्षासे कहीं कैसा, कहीं कैसा निरूपण किया है; यह अपने अभिप्रायसे निश्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन किया हो – उसीकी ग्रहण करके मिथ्याद्दिको बारण करता है।

तथा जिनवाणीमें तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता होनेपर मोक्षमागं कहा है; सो इसके सम्यग्दर्शन-ज्ञानमें सात तत्त्वोंका श्रद्धान श्रीर जानना होना चाहिये सो उनका विचार नहीं है, श्रीर चारित्रमें रागादिक दूर करना चाहिये उसका उद्यम नहीं है;

<sup>े</sup> जह बद्धत मुक्तत मुणहि तो बंधियहि गिमंतु । सहजनमस्बद्द जद रमहि तो पावहि सिब मंतु ॥ (बोरमार, दोहा ८०)

श्रन्य शास्त्रोंमें ग्ररुचि तो नहीं होना चाहिये। जिसको ग्रन्य शास्त्रोंकी ग्ररुचि है उसे ग्रध्यात्मकी रुचि सच्ची नहीं है।

जैसे जिसके विषयासक्तपना हो – वह विषयासक्त पुरुषोंकी कथा भी रुचिपूर्वक सुने व विषयके विशेषको भी जाने व विषयके ग्राचरणमें जो साधन हों उन्हें भी हितरूप माने व विषयके स्वरूपको भी पहिचाने; उसी प्रकार जिसके ग्रात्मरुचि हुई हो – वह ग्रात्मरुचिके धारक तीर्थंकरादिके पुराणोंको भी जाने तथा ग्रात्माके विशेष जाननेके लिये गुणस्थानादिकको भी जाने। तथा ग्रात्मग्राचरणमें जो व्रतादिक साधन हैं उनको भी हितरूप माने तथा ग्रात्माके स्वरूपको भी पहिचाने। इसलिये चारों ही ग्रनुयोग कार्यकारी हैं।

तथा उनका अच्छा ज्ञान होनेके अर्थ शब्द-न्यायशास्त्रादिकको भी जानना चाहिये। इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार सभीका थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है।

फिर वह कहता है - 'पद्मनिन्द पच्चोसी' में ऐसा कहा है कि ग्रात्मस्वरूपसे निकलकर बाह्य शास्त्रोंमें बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिएी है ?

उत्तर: - यह सत्य कहा है। बुद्धि तो ग्रात्माकी है; उसे छोड़कर परद्रव्य - शास्त्रोंमें ग्रनुरागिनी हुई; उसे व्यभिचारिग्गी ही कहा जाता है।

परन्तु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, ग्रौर न रहा जाय तब उत्तम पुरुषको छोड़कर चांडालादिकका सेवन करनेसे तो ग्रत्यन्त निन्दनीय होगी; उसी प्रकार बुद्धि ग्रात्मस्वरूपमें प्रवर्ते तो योग्य ही है, ग्रौर न रहा जाय तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्योंको छोड़कर ग्रप्रशस्त विषयादिमें लगे तो महानिन्दनीय ही होगी। सो मुनियोंकी भी स्वरूपमें बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसे रहा करे ?

इसलिये शास्त्राभ्यासमें उपयोग लगाना योग्य है।

तथा यदि द्रव्यादिकके ग्रीर गुणस्थानादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है; परन्तु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पोंको न करे तो ग्रन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गिंभत होते हैं। तथा निर्विकल्पदशा सदा रहती नहीं है; क्योंकि छदास्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहे तो ग्रन्तमुंहर्त रहता है।

तथा तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूपहीका चितवन अनेक प्रकार किया करूँगा; सो सामान्य चितवनमें तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष करेगा तो द्रव्य-गुण-पर्याय, गुणस्थान, मार्गणा, गुद्ध-अगुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा।

<sup>े</sup> बाह्यशास्त्रगहने विहारिण्या मितवंहुविकल्पधारिण्या । चिरस्वरूपकुलसद्मनिर्गता सा सती न सदृशी कुयोपिता ॥ ३८ ॥ सद्वोधचन्द्रोदयः प्रिकार

तथा इसीप्रकार केवल णव्दका ग्रथं जानना - 'जो परभावसे भिन्न निःकेवल ग्राप ही' - उसका नाम केवल है। इसी प्रकार ग्रन्य यथार्थ ग्रर्थका ग्रवधारण करना।

पर्यायग्रपेक्षा गुद्धपना माननेसे तथा ग्रपनेको केवली माननेसे महाविपरीतता होती है, इसलिये ग्रपनेको द्रव्य-पर्यायरूप ग्रवलोकन करना । द्रव्यसे सामान्यस्वरूप ग्रवलोकन करना, पर्यायमें ग्रवस्था विशेष ग्रवधारण करना ।

इसी प्रकार चिंतवन करनेसे सम्यग्दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किये विना सम्यग्दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे ?

### निश्चयाभासी की स्वच्छन्दता श्रौर उसका निषेध

तथा मोक्षमार्गमें तो रागादिक मिटानेका श्रद्धा-ज्ञान-ग्राचरण करना है; वह तो विचार ही नहीं है, ग्रपने गुद्ध ग्रनुभवनमें ही ग्रपनेको सम्यग्द्दि मानकर ग्रन्य सर्व साधनोंका निषेध करता है।

शास्त्राभ्यास करना निरर्थक वतलाता है, द्रव्यादिकके तथा गुग्गस्थान-मार्गग्गा-त्रिलोकादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, तपश्चरण करनेको वृथा वलेश करना मानता है, व्रतादिक धारण करनेको वन्धनमें पड़ना ठहराता है, पूजनादि कार्योको शुभास्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है; — इत्यादि सर्वसाधनोंको उठाकर प्रमादी होकर परिग्गमित होता है।

यदि शास्त्राभ्यास निर्थंक हो तो मुनियोंके भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यानमें उपयोग न लगे तब अध्ययनहीं उपयोगको लगाते हैं, बीचमें अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं हैं। तथा शास्त्राभ्यास द्वारा तत्त्वोंको विशेष जाननेसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान निर्मल होता है। तथा वहाँ जब तक उपयोग रहे तब तक कपाय मन्द रहे और आगामी वीतरागभावोंकी वृद्धि हो; ऐसे कार्यको निर्थंक कैसे मानें?

तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रोंमें ग्रध्यात्म-उपदेश है उनका श्रभ्यास करना, श्रन्य शास्त्रोंके श्रभ्याससे कोई सिद्धि नहीं है।

उससे कहते हैं - यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैनणास्त्र कार्यकारी हैं। वहाँ भी मुख्यतः अध्यातम-णास्त्रोमें तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है; सो सम्यग्दृष्टि होने पर आत्मस्वरूपका निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञानकी निर्मलनाके अर्थ य उपयोगको मन्दकपायरूप रखनेके अर्थ अन्य णास्त्रोंका अभ्यास मुख्य चाहिये। तथा आत्मरवरूपका निर्णय हुआ है, उसे स्वष्ट रखनेके अर्थ अध्यातम-णास्त्रोंका भी अभ्यास चाहिये; परन्यु तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है; सो मोक्षमार्गी होनेपर तो संसारी जीवोंसे उल्टी परिणित चाहिये। संसारियोंको इष्ट-म्रिनष्ट सामग्रीसे राग-द्वेष होता है, इसके राग-द्वेष नहीं होना चाहिये। वहाँ राग छोड़नेके म्रर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी होता है, मौर द्वेष छोड़नेके म्रर्थ म्रिनष्ट सामग्री मनशनादिको मंगीकार करता है। स्वाधीनरूपसे ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट-म्रिनष्ट सामग्री मिलने पर भी राग-द्वेष न हो, सो होना तो ऐसा ही चाहिये; परन्तु तुभे म्रिनशनादिसे द्वेष हुम्रा, इसलिये उसे क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश हुम्रा तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा मौर वहाँ राग म्राया; सो ऐसी परिणित तो संसारियोंके पाई ही जाती है, तूने मोक्षमार्गी होकर क्या किया?

यदि तू कहेगा - कितने ही सम्यग्दिष्ट भी तपश्चरए। नहीं करते हैं ?

उत्तर: – कारण विशेषसे तप नहीं हो सकता, परन्तु श्रद्धानमें तो तपको भला जानते हैं ग्रौर उसके साधनका उद्यम रखते हैं। तुभे तो श्रद्धान यह है कि तप करना क्लेश है, तथा तपका तेरे उद्यम नहीं है, इसलिये तुभे सम्यग्दिष्ट कैसे हो ?

फिर वह कहता है — शास्त्रमें ऐसा कहा है कि तप ग्रादिका क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है ?

उत्तर: — जो जीव तत्त्वज्ञानसे तो पराङ्मुख हैं, तपहीसे मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है — तत्त्वज्ञानके विना केवल तपहीसे मोक्षमार्ग नहीं होता । तथा तत्त्व-ज्ञान होनेपर रागादिक मिटानेके ऋषं तप करनेका तो निपेध है नहीं । यदि निपेध हो तो गए। धरादिक तप किसलिए करें ? इसलिये ऋपनी शक्ति ऋनुसार तप करना योग्य है ।

तथा वह व्रतादिकको बन्धन मानता है; सो स्वच्छन्दवृत्ति तो ग्रज्ञान ग्रवस्थामें ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिएातिको रोकता ही है। तथा उस परिएातिको रोकनेके ग्रथं बाह्य हिंसादिक कारएगोंका त्यागी ग्रवश्य होना चाहिये।

फिर वह कहता है – हमारे परिगाम तो शुद्ध हैं; वाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया ?

उत्तर: - यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिगाम विना स्वयमेव होते हों तो हम ऐसा मानें। श्रीर यदि तू अपने परिगामसे कार्य करता है तो वहाँ तेरे परिगाम शुद्ध कैसे कहें ? विषय-सेवनादि किया अथवा प्रमादरूप गमनादि किया परिगाम विना कैसे हो ? वह किया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है और वहाँ हिंसादिक होते हैं उन्हें त्रीर सुन, केवल ग्रात्मज्ञानहीसे तो मोक्षमार्ग होता नहीं है। सात तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान होनेपर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्षमार्ग होगा। सो सात तत्त्वोंके विशेष जाननेको जीव-ग्रजीवके विशेष तथा कर्मके ग्रास्त्रव-वन्धादिकके विशेष ग्रवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यग्दर्शन-ज्ञानकी प्राप्ति हो।

श्रीर वहाँ पश्चात् रागादिक दूर करना । सो जो रागादिक वढ़ानेके कारण हैं उन्हें छोड़कर – जो रागादिक घटानेके कारण हों वहाँ उपयोगको लगाना । सो द्रव्यादिक श्रीर गुणस्थानादिकके विचार रागादिक घटानेके कारण हैं । इनमें कोई रागादिकका निमित्त नहीं है । इसलिये सम्यग्दिष्ट होनेके पश्चात् भी यहाँ ही उपयोग लगाना ।

फिर वह कहता है कि रागादि मिटानेके कारए हों उनमें तो उपयोग लगाना — परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवोंकी गति ग्रादिका विचार करना; कर्मके वंध, उदय, सत्तादिके वहुत विशेष जानना तथा त्रिलोकके ग्राकार प्रमाएगादिक जानना; — इत्यादि विचार क्या कार्यकारी हैं ?

उत्तर: – इनके भी विचार करनेसे रागादिक वढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वे ज्ञेय इसको इष्ट-श्रनिष्टरूप हैं नहीं, इसलिये वर्त्तमान रागादिकके कारण नहीं हैं। तथा इनको विणेष जाननेसे तत्त्वज्ञान निर्मल हो, इसलिये श्रागामी रागादिक घटानेको ही कारण हैं, इसलिये कार्यकारी हैं।

फिर वह कहता है - स्वर्ग-नरकादिको जाने वहाँ तो राग-द्वेप होता है ?

समाधान :- ज्ञानीके तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, श्रज्ञानीके होती है। वहाँ पाप छोड़कर पुण्य-कार्यमें लगे वहाँ किंचित् रागादिक घटते ही हैं।

फिर वह कहता है - शास्त्रमें ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत योट़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिये बहुत विकल्प किसलिये करें ?

उत्तर: — जो जीव ग्रन्य बहुत जानते हैं ग्रौर प्रयोजनभूतको नहीं जानते; ग्रयवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नहीं, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथा जिसकी बहुत जाननेकी शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जाननेसे बुरा होगा? जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा। क्योंकि शास्त्रमें ऐसा कहा है: —

### "सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् ।"

इसका अर्थ यह है: - सामान्य शास्त्रसं विशेष बलवान है। विशेषसे ही अर्थी तरह निर्णय होता है, इसलिये विशेष जानना योग्य है। तथा वह पूजनादि कार्यको शुभास्रव जानकर हेय मानता है, सो यह सत्य ही है; परन्तु यदि इन कार्योंको छोड़कर शुद्धोपयोगरूप हो तो भला ही है, ग्रौर विषय-कषायरूप – ग्रंशुभरूप प्रवर्ते तो ग्रपना बुरा ही किया।

शुभोपयोगसे स्वर्गादि हों, श्रथवा भली वासनासे या भले निमित्त से कर्मके स्थिति-श्रनुभाग घट जायें तो सम्यक्त्वादिकी भी प्राप्ति हो जाये। श्रौर श्रशुभोपयोगसे नरक-निगोदादि हों, श्रथवा बुरी वासनासे या बुरे निमित्तसे कर्मके स्थिति-श्रनुभाग वढ़ जायें तो सम्यक्त्वादिक महा दुर्लभ हो जायें।

तथा शुभोपयोग होनेसे कषाय मन्द होती है ग्रौर ग्रशुभोपयोग होनेसे तीव्र होती है; सो मन्दकषायका कार्य छोड़कर तीव्रकषायका कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाना ग्रौर विष खाना। सो यह ग्रज्ञानता है।

फिर वह कहता है - शास्त्रमें शुभ-ग्रशुभको समान कहा है, इसलिये हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है ?

समाधान: — जो जीव शुभोपयोगको मोक्षका कारण मानकर उपादेय मानते हैं श्रीर शुद्धोपयोगको नहीं पहिचानते, उन्हें शुभ-श्रशुभ दोनोंको श्रशुद्धताकी श्रपेक्षा व बन्धकारणकी श्रपेक्षा समान बतलाया है।

तथा शुभ-श्रशुभका परस्पर विचार करें तो शुभभावोंमें कषाय मन्द होती है, इसिलये बन्ध हीन होता है; श्रशुभभावोंमें कषाय तीव्र होती है, इसिलये वन्ध बहुत होता है। इसिप्रकार विचार करने पर श्रशुभकी अपेक्षा सिद्धान्तमें शुभको भला भी कहा जाता है। जैसे — रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, परन्तु बहुत रोगकी श्रपेक्षा थोड़े रोगको भला भी कहते हैं।

इसलिये शुद्धोपयोग न हो, तब अशुभसे छूटकर शुभमें प्रवर्तना योग्य है; शुभको छोड़कर अशुभमें प्रवर्तना योग्य नहीं है।

फिर वह कहता है – कामादिक या क्षुघादिक मिटानेकी अणुभरूप प्रवृत्ति तो हुए विना रहती नहीं है, श्रौर णुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है; ज्ञानीको इच्छा चाहिये नहीं, इसलिये णुभका उद्यम नहीं करना ?

उत्तर: - शुभ प्रवृत्तिमें उपयोग लगनेसे तथा उसके निमित्तसे विरागता बढ़नेसे कामादिक हीन होते हैं श्रीर क्षुधादिकमें भी संक्लेश थोड़ा होता है। इसलिये शुभोपयोगका श्रभ्यास करना। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुधादिक पीड़ित करते हैं तो उनके श्रर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। परन्तु शुभोपयोगको छोड़कर निःशंक पापरूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है।

गिनता नहीं है, परिगाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यतासे तेरे परिगाम अशुद्ध ही रहेंगे।

फिर वह कहता है - परिगामोंको रोकें, बाह्य हिंसादिक भी कम करें; परन्तु प्रतिज्ञा करनेमें बन्धन होता है, इसलिये प्रतिज्ञारूप वृत ग्रंगीकार नहीं करना ?

समाथान: - जिस कार्य को करनेकी श्राणा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। श्रीर श्राणा रहे उससे राग रहता है। उस रागभावसे विना कार्य किये भी श्रविरितसे कर्मवन्ध होता रहता है; इसलिये प्रतिज्ञा श्रवण्य करने योग्य है। तथा कार्य करने का बन्धन हुए विना परिएाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिएाम होंगे ही होंगे, तथा विना प्रयोजन पड़े उसकी श्राणा रहती है; इसलिये प्रतिज्ञा करना योग्य है।

फिर वह कहता है – न जाने कैंसा उदय ग्राये ग्रीर वादमें प्रतिज्ञा भंग हो, तो महापाप लगता है। इसलिये प्रारव्ध ग्रनुसार कार्य वने सो बनो, प्रतिज्ञाका विकल्प नहीं करना?

समाधान: — प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, वह प्रतिज्ञा तो न करे; प्रतिज्ञा लेते ही यह ग्रभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणान्त होनेपर भी नहीं छोडूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। विना प्रतिज्ञा किये ग्रविरत सम्बन्धी बन्ध नहीं मिटता।

तथा श्रागामी उदयके भयसे प्रतिज्ञा न ली जाये, तो उदयको विचारनेसे सर्व ही कर्त्तव्यका नाश होता है। जैसे — श्रपनेको पचता जाने उतना भोजन करे। कदाचित् किसीको भोजनसे श्रजीर्ग हुश्रा हो, श्रीर उस भयसे भोजन करना छोड़ दे तो मरग् ही होगा। उसी प्रकार श्रपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित् किसीके प्रतिज्ञासे श्रप्टपना हुश्रा हो श्रीर उस भयसे प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो श्रमंयम ही होगा; इसलिये जो वन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है।

तथा प्रारव्य अनुसार तो कार्य वनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजनादि किसनिये करता है ? यदि वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करनेका भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत् तेरी दणा हो जायेगी तब हम प्रारव्य ही मानेंगे, तेरा कर्नव्य नहीं मानेंगे। इसनिये स्वच्छन्द होनेकी युक्ति किसनिये बनाता है ? बने वह प्रतिज्ञा करके यत भारण करना योग्य ही है।

फिर कहा है:-

सम्यग्द्दिष्टः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या-दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु । आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा श्रात्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्तवश्चाः ।। १३७ ।।

श्रर्थ: — स्वयमेव यह मैं सम्यग्दिष्ट हूँ, मेरे कदाचित् वन्ध नहीं है — इस प्रकार ऊँचा फुलाया है मुँह जिन्होंने — ऐसे रागी वैराग्यशक्ति रहित ग्राचरण करते हैं शो करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका श्रवलम्बन लेते हैं तो लो; परन्तु वे ज्ञानशक्ति विना श्राज भी पापी ही हैं। यह दोनों ग्रात्मा-ग्रनात्माके ज्ञानरहितपने से सम्यक्त्वरहित ही हैं।

फिर पूछते हैं - परको पर जाना तो परद्रव्योंमें रागादि करनेका क्या प्रयोजन रहा ? वहाँ वह कहता है - मोहके उदयसे रागादिक होते हैं। पूर्वकालमें भरतादिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय-कषायरूप कार्य हुग्रा सुनते हैं।

उत्तर:- ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है; परन्तु बुद्धि-पूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन श्रागे करेंगे।

तथा जिसके रागादिक होनेका कुछ विषाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे हैं – ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता। श्रीर ऐसे श्रद्धान विना सम्यग्द्दिक कैसे हो सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है।

तथा भरतादिक सम्यग्द्दियोंके विषय-कषायोंकी प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी विशेषरूपसे ग्रागे कहेंगे। तू उनके उदाहरणसे स्वच्छन्द होगा तो तुभे तीव ग्रास्रव-बन्घ होगा।

वही कहा है:-

"मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।"

श्रर्थ: - ज्ञाननयका श्रवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्दउद्यमी होते हैं, वे संसारमें डूबते हैं।

श्रीर भी वहाँ "ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तु मुचितं" इत्यादि कलशमें तथा "तथापि

<sup>ै</sup> मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यन्, मग्ना ज्ञाननयैषिएोऽपि यदितस्वच्छन्दमन्दोद्यमाः। विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं मवन्तः स्वयं, ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वर्णं यान्ति प्रमादस्य च ॥ (समयसार कलग्र १११)

<sup>ै</sup> ज्ञानिन् कमें न जातु कर्तुमुचितं किंचित्तयाप्युच्यते, मुंक्षे हंत न जातु मे यदि परं दुमुँक एवासि भोः। वंधः स्यादुपभोगतो यदि न तिक्कं कामचारोऽस्ति ते, ज्ञानं सन्वसं वंधमेप्यपरया स्वस्यापराधाद्ध्य वम्।। (समयग्रार कलक्ष १४१)

ग्रीर तू कहता है — ज्ञानीके इच्छा नहीं है ग्रीर शुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुप किंचित्मात्र भी ग्रपना धन देना नहीं चाहता, परन्तु जहाँ बहुत पन जाता जाने वहाँ ग्रपनी इच्छासे थोड़ा धन देनेका उपाय करता है; उसी प्रकार ज्ञानी किंचित्मात्र भी कपायरूप कार्य नहीं करना चाहता, परन्तु जहाँ बहुत कपायरूप ग्रशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा करके ग्रल्प कपायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करता है।

इसप्रकार यह वात सिद्ध हुई कि जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभ कार्यका निपेध ही है और जहाँ अशुभोपयोग होता जाने वहाँ शुभका उपाय करके अंगीकार करना योग्य है।

इसप्रकार ग्रनेक व्यवहारकार्योका उत्थापन करके जो स्वच्छन्दपनेको स्थापित करता है, उसका निषेध किया।

### केवल निश्चयाभासके श्रवलम्बी जीवकी प्रवृत्ति

श्रव, उसी केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति वतलाते हैं:-

एक शुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते हैं — अन्य कुछ भी नहीं चाहिये; ऐसा जानकर कभी एकान्तमें बैठकर ध्यानमुद्रा धारण करके 'मैं सर्व कर्मोपाधिरहित सिद्ध-समान आत्मा हूँ' — इत्यादि विचारसे संतुष्ट होता है; परन्तु यह विशेषण किस प्रकार सम्भव हैं — ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल, अखण्ड, अनुपमादि विशेषण द्वारा आत्माको ध्याता है; सो यह विशेषण अन्य द्रव्योंमें भी संभवित हैं। तथा यह विशेषण किस अपेक्षासे हैं सो विचार नहीं है। तथा कदाचित् सोते-बैठते जिस-तिस अवस्थामें ऐसा विचार रखकर अपनेको ज्ञानी मानता है।

तथा ज्ञानीके ग्रास्नव-वन्ध नहीं हैं – ऐसा ग्रागममें कहा है; इसलिये कदाचित् विषय-कषायरूप होता है, वहाँ बन्च होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द हुग्रा रागादिरूप प्रवर्तता है।

सो स्व-परको जाननेका तो चिह्न वैराग्यभाव है। सो समयसारमें कहा है:"सम्यग्द्रध्टेभंवति नियतं ज्ञानवैराग्यसक्तिः"।"

ग्रर्थं :- सम्यग्द्दिके निश्चयसे ज्ञान-वैराग्यशक्ति होती है।

<sup>ै</sup> मुम्पाइच्टेमैगति नियतं शानवैराम्यमिकः, स्वं यस्तुत्वं वात्रियतुमयं स्वान्यस्पाणिमुस्या । महमाक्तात्वा स्वतिवर्गनिदं तत्वतः स्वं परं च, स्वहिमन्नास्ते विरमति परास्पर्वेगो समयोगात् ॥ (मृमयमार क्षात्र १३६)

ग्रथवा जैसे कोई स्वप्नमें ग्रपनेको राजा मानकर सुखी हो; उसी प्रकार ग्रपनेको भ्रमसे सिद्ध समान ग्रुद्ध मानकर स्वयं ही ग्रानन्दित होता है। ग्रथवा जैसे कहीं रित मानकर सुखी होता है; उसी प्रकार कुछ विचार करनेमें रित मानकर सुखी होता है, उसे ग्रमुभवजनित ग्रानन्द कहता है। तथा जैसे कहीं ग्ररित मानकर उदास होता है; उसी प्रकार व्यापारादिक, पुत्रादिकको खेदका कारण जानकर उनसे उदास रहता ग्रीर उसे वैराग्य मानता है – सो ऐसा ज्ञान-वैराग्य तो कषायगिभत है। वीतरागरूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है वह सच्चा ग्रानन्द, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवोंके चारित्रमोहकी हीनता होनेपर प्रगट होता है।

तथा वह व्यापारादिक क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजनादि द्वारा सुखी हुग्रा प्रवर्तता है ग्रीर वहाँ ग्रपनेको कषायरिहत मानता है; परन्तु इसप्रकार ग्रानन्दरूप होनेसे तो रौद्रध्यान होता है। जहाँ सुखसामग्रीको छोड़कर दुःखसामग्रीका संयोग होनेपर संक्लेश न हो, राग-द्वेष उत्पन्न न हों; तब निःकषायभाव होता है।

ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पायी जाती है।

इसप्रकार जो जीव केवल निश्चयाभासके अवलम्बी हैं उन्हें मिथ्यादृष्टि जानना। जैसे — वेदान्ती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं; उसी प्रकार इन्हें भी जानना। क्योंकि श्रद्धानकी समानताके कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है।

तथा उन जीवोंको ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्माके चितवनसे तो संवर-निर्जरा होते हैं व मुक्तात्माके सुखका श्रंश वहाँ प्रगट होता है; तथा जीवके गुरास्थानादि श्रशुद्ध भावोंका श्रीर श्रपने श्रतिरिक्त श्रन्य जीव-पुद्गलादिका चितवन करनेसे श्रास्रव-वन्ध होता है; इसलिये श्रन्य विचारसे पराङ्मुख रहते हैं।

सो यह भी सत्यश्रद्धान नहीं है, क्योंकि गुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो या ग्रन्य चितवन करो; यदि वीतरागतासहित भाव हों तो वहाँ संवर-निर्जरा ही है, ग्रीर जहाँ रागादिरूप भाव हों वहाँ ग्रास्रव-वन्ध ही है। यदि परद्रव्यको जाननेसे ही ग्रास्रव-वन्ध होते हों, तो केवली तो समस्त परद्रव्योंको जानते हैं, इसलिये उनके भी ग्रास्रव-वन्ध होंगे।

फिर वह कहता है कि छद्मस्थके तो परद्रव्य चितवनसे ग्रास्नव-वन्य होता है ? सो भी नहीं है; क्योंकि शुक्लध्यानमें भी मुनियोंको छहों द्रव्योंके द्रव्य-गुर्ग-पर्यायोंका चितवन होनेका निरूपर्ग किया है, ग्रीर ग्रवधि-मनःपर्यय ग्रादिमें परद्रव्यको जाननेहीकी विशेषता होती है; तथा चौथे गुरास्थानमें कोई ग्रपने स्वरूपका चितवन करता है उसके न निर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः" इत्यादि कलशमें स्वच्छन्दी होनेका निषेध किया है। विना इच्छाके जो कार्य हो वह कर्मवन्धका कारए। नहीं है। अभिप्रायसे कर्त्ता होकर करे श्रीर ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं है – इत्यादि निरूपए। किया है।

इसलिये रागादिकको बुरे - ग्रहितकारी जानकर उनके नाशके ग्रर्थ उद्यम रखना। वहाँ अनुक्रमसे पहले तीव्र रागादि छोड़नेके ग्रर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभमें लगना, ग्रीर पश्चात् मन्दरागादि भी छोड़नेके ग्रर्थ शुभको भी छोड़कर शुद्धोपयोगरूप होना।

तथा कितने ही जीव ग्रणुभमें क्लेश मानकर व्यापारादि कार्य व स्त्री-सेवनादि कार्योंको भी घटाते हैं, तथा शुभको हेय जानकर शास्त्राभ्यासादि कार्योंमें नहीं प्रवर्तते हैं, वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगको प्राप्त हुए नहीं हैं; इसलिए वे जीव ग्रर्थ, काम, धमं, मोक्षरूप पुरुपार्थसे रहित होते हुए ग्रालसी-निरुद्यमी होते हैं।

उनकी निन्दा पंचास्तिकाय की व्याख्यामें की है। उनके लिये दृष्टान्त दिया है कि जैसे वहुत खीर-शक्कर खाकर पुरुप आलसी होता है व जैसे वृक्ष निरुद्य में हैं; वैसे वे जीव आलसी-निरुद्य मी हुए हैं।

श्रव इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ-श्रशुभ कार्योको घटाया, परन्तु उपयोग तो विना श्रालम्बनके रहता नहीं है; तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है ? सो कहो ।

यदि वह कहे कि आत्माका चितवन करता है, तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकारसे आत्माके विचारको तो तुमने विकल्प ठहराया, और आत्माका कोई विशेषण जाननेमें वहुत काल लगता नहीं है, वारम्वार एकरूप चितवनमें छद्मस्थका उपयोग लगता नहीं है, गए।धरादिकका भी उपयोग इसप्रकार नहीं रह सकता, इसलिये वे भी शास्त्रादि कार्योमें प्रवर्तते हैं, तेरा उपयोग गए।धरादिकसे भी कैसे शुद्ध हुआ मानें ? इसलिये तेरा कहना प्रमाण नहीं है।

जैसे कोई व्यापारादिमें निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे-तैसे काल गंवाता है; उसीप्रकार तू धर्ममें निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गंवाता है। कभी कुछ चितवनसा करता है, कभी वातें बनाता है, कभी भोजनादि करता है; परन्तु अपना उपयोग निर्मल करनेके लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कमोंमें नहीं प्रवर्तता। मूना-सा होकर प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। वहाँ क्लिश थोट़ा होनेसे जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहनेमें मुख माने बैसे आनन्द मानता है।

<sup>ै</sup> नयादि न निर्यंतं परितुनिष्यते ज्ञानिनां नदायतनमेव सा शिल निर्यंता व्यापृतिः । सन्मकृतकमें तस्मतमकारणं ज्ञानिनां इयं न टि विरुधने शिमु करोति जानाति च ॥ (समयसार सन्ध्य १६६)

र पापा १७२ की टीवा में।

श्रर्थ: - भेदज्ञानको तव तक निरन्तर भाना, जब तक परसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें स्थित हो। इसलिये भेदज्ञान छूटनेपर परका जानना मिट जाता है, केवल श्रापहीको श्राप जानता रहता है।

यहाँ तो यह कहा है कि पूर्वकालमें स्व-परको एक जानता था; फिर भिन्न जाननेके लिये भेदज्ञानको तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पररूपको भिन्न जानकर अपने ज्ञानस्वरूपहीमें निश्चित हो जाये। पश्चात् भेदिवज्ञान करनेका प्रयोजन नहीं रहता; स्वयमेव परको पररूप ग्रौर ग्रापको ग्रापरूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता है। इसलिये परद्रव्यको जानने या स्वद्रव्यके विशेषोंको जाननेका नाम विकल्प नहीं है।

तो किस प्रकार है ? सो कहते हैं । राग-द्वेषवश किसी ज्ञेयको जाननेमें उपयोग लगाना श्रौर किसी ज्ञेयके जाननेसे छुड़ाना – इसप्रकार बारम्बार उपयोगको भ्रमाना – उसका नाम विकल्प है । तथा जहाँ वीतरागरूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, श्रन्य-श्रन्य ज्ञेयको जाननेके श्रर्थ उपयोगको भ्रमाते नहीं हैं; वहाँ निविकल्पदशा जानना ।

यहाँ कोई कहे कि छद्मस्थका उपयोग तो नाना ज्ञेयोंमें भ्रमता ही भ्रमता है; वहाँ निविकल्पता कैसे सम्भव है ?

उत्तर: - जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धान्तमें ध्यानका लक्षरण ऐसा ही किया है -

# "एकाग्रचिन्तानिरोंधो घ्यानम्।" (तत्त्वार्थसूत्र ६-२७)

एकका मुख्य चितवन हो श्रीर श्रन्य चिन्ता रुक जाये – उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थिसिद्धि सूत्रकी टीकामें यह विशेष कहा है – यदि सर्व चिन्ता रुकनेका नाम ध्यान हो तो श्रचेतनपना श्रा जाये। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि सन्तान श्रपेक्षा नाना ज्ञेयोंका भी जानना होता है; परन्तु जब तक वीतरागता रहे, रागादिसे श्राप उपयोगको न भ्रमाये तब तक निर्विकल्पदशा कहते हैं।

फिर वह कहता है - ऐसा है तो परद्रव्यसे खुड़ाकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका उपदेश किसलिये दिया है ?

समाधान: - जो शुभ-श्रशुभभावों के कारए परद्रव्य हैं; उनमें उपयोग लगानेसे जिनको राग-द्वेष हो श्राते हैं, श्रीर स्वरूप चितवन करें तो जिनके राग-द्वेष घटते हैं - ऐसे निचली श्रवस्थावाले जीवोंको पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे - कोई स्त्री विकारभावसे पराये घर जाती थी; उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रह। तथा जो स्त्री

भी ग्रास्रव-वन्ध ग्रधिक हैं तथा गुराश्रेगी निर्जरा नहीं है; पांचवें-छट्ठे गुरास्थानमें ग्राहार-विहारादि किया होनेपर परद्रव्य चिंतवनसे भी ग्रास्रव-वन्ध थोड़ा है ग्रौर गुराश्रेगी निर्जरा होती रहती है। इसलिये स्वद्रव्य-परद्रव्यके चिंतवनसे निर्जरा-वन्ध नहीं होते, रागादि घटने से निर्जरा है ग्रौर रागादि होने से बन्ध है। उसे रागादिके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिये ग्रन्थथा मानता है।

श्रव वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प श्रनुभवदशामें नय-प्रमाएा-निक्षेपादिकके तथा दर्शन-ज्ञानादिकके भी विकल्पोंका निषेध किया है – सो किस प्रकार है ?

उत्तर: - जो जीव इन्हीं विकल्पोंमें लगे रहते हैं ग्रीर ग्रभेदरूप एक ग्रात्माका ग्रनुभव नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय करनेमें कारण हैं, वस्तुका निश्चय होनेपर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता; इसलिये इन विकल्पोंको भी छोड़कर ग्रभेदरूप एक ग्रात्माका ग्रनुभव करना, इनके विचाररूप विकल्पोंमें ही फैंसा रहना योग्य नहीं है।

तथा वस्तुका निश्चय होनेके पश्चात् ऐसा नहीं है कि सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चितवन रहा करे। स्वद्रव्यका तथा परद्रव्यका सामान्यरूप श्रीर विशेषरूप जानना होता है, परन्तु वीतरागतासहित होता है; उसीका नाम निर्विकल्पदशा है।

वहाँ वह पूछता है - यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निविकल्प संज्ञा कैसे सम्भव है ?

जत्तर – निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नहीं है; क्योंकि छप्पस्थके जानना विचारसिंहत है, उसका श्रभाव माननेसे ज्ञानका श्रभाव होगा श्रौर तब जड़पना हुश्रा; सो श्रात्माके होता नहीं है। इसलिये विचार तो रहता है।

तथा यह कहे कि एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नहीं। तो सामान्यका विचार तो बहुतकाल रहता नहीं है व विशेषकी श्रपेक्षा विना सामान्यका स्वरूप भासित नहीं होता।

तया यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, परका नहीं; तो परमें परयुद्धि हुए विना अपनेमें निजबुद्धि कैसे आये ?

वहाँ वह कहता है - समयसारमें ऐसा कहा है :-

भावयेद्भेदविज्ञानिमदमिच्छन्नघारया । तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ (कलण १३०) परिएाति करनेका श्रद्धान व ज्ञान व ग्राचरए। मिट जाये तव सम्यग्दर्शनादि होते हैं। यदि परद्रव्यका परद्रव्यक्प श्रद्धाना द करनेसे सम्यग्दर्शनादि न होते हों तो केवलीके भी उनका ग्रभाव हो। जहाँ परद्रव्यको बुरा जानना, निजद्रव्यको भला जानना हो; वहाँ तो राग-द्वेष सहज ही हुए। जहाँ ग्रापको ग्रापक्प ग्रीर परको परक्प यथार्थ जानता रहे, वैसेही श्रद्धानादिक्प प्रवर्तन करे; तभी सम्यग्दर्शनादि होते हैं – ऐसा जानना।

इसिलये बहुत क्या कहें - जिसप्रकारसे रागादि मिटानेका श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है, जिसप्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो वही जानना सम्यग्ज्ञान है, तथा जिसप्रकारसे रागादि मिटें वही श्राचरण सम्यक्चारित्र है; ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है।

इस प्रकार निश्चयनयके ग्राभाससिहत एकान्तपक्षके धारी जैनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण किया।

# व्यवहाराभासी मिथ्याहिष्ट

म्रब, व्यवहाराभासपक्षके धारक जैनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपए। करते हैं :-

जिनागममें जहाँ व्यवहारकी मुख्यतासे उपदेश है, उसे मानकर बाह्यसाधनादिकहीका श्रद्धानादिक करते हैं, उनके सर्वधर्मके श्रंग श्रन्यथारूप होकर मिथ्याभावको प्राप्त होते हैं – सो विशेष कहते हैं।

यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तिसे पुण्यबन्घ होता है, इसलिये पापप्रवृत्तिकी अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं; परन्तु यहाँ जो जीव व्यवहारप्रवृत्तिहींसे सन्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षमार्गमें उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्षमार्गमें सन्मुख करनेके लिये उस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण करते हैं।

यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभप्रवृत्ति छोड़ ग्रशुभमें प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा; ग्रीर यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्षमार्गमें प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे – कोई रोगी निर्गुए श्रीपिधका निषेध सुनकर ग्रीपिध साधनको छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा, उसमें वैद्यका कुछ दोष नहीं है; उसी प्रकार कोई संसारी पुण्यरूप धर्मका निषेध सुनकर धर्मसाधन छोड़ विषय-कपायरूप प्रवर्तन करेगा तो वहीं नरकादि में दुःख पायेगा। उपदेशदाताका तो दोष है नहीं। उपदेश देनेवाले का ग्रिभप्राय तो ग्रसत्य श्रद्धानादि छुड़ाकर मोक्षमार्गमें लगानेका जानना।

सो ऐसे श्रभिप्रायसे यहाँ निरूपए। करते हैं।

निर्विकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार उपयोगरूप परिएाति राग-द्वेषभावसे परद्रव्योंमें प्रवर्तती थी; उसे मना किया कि परद्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूपमें मग्न रह। तथा जो उपयोगरूप परिएाति वीतरागभावसे परद्रव्यको जानकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं।

फिर वह कहता है - ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चिंतवनका त्याग किसलिये करते हैं ?

समाधान: - जैसे विकाररिहत संत्री कुशीलके कारए पराये घरोंका त्याग करती है; उसी प्रकार वीतराग परिएाति राग-द्वेपके कारए परद्रव्योंका त्याग करती है। तथा जो व्यभिचारके कारए नहीं हैं ऐसे पराये घरोंमें जानेका त्याग है नहीं; उसी प्रकार जो राग-द्वेषके कारए नहीं हैं ऐसे परद्रव्योंको जाननेका त्याग है नहीं।

फिर वह कहता है — जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिकके घर जाती है तो जाये, विना प्रयोजन जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परिएातिको प्रयोजन जानकर सात तत्त्वोंका विचार करना, विना प्रयोजन गुएास्थानादिकका विचार करना योग्य नहीं है ?

समाघान: — जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिकके भी घर जाये; उसी प्रकार परिएाति तत्त्वोंके विशेष जाननेके कारए गुएएस्थानादिक व कर्मादिकको भी जाने। तथा यहाँ ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यमपूर्वक तो विट पुरुपोंके स्थानपर न जाये; यदि परवश वहाँ जाना वन जाये श्रीर वहाँ कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। उसी प्रकार वीतराग परिएाति उपायपूर्वक तो रागादिकके कारए परद्रव्योंमें न लगे; यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाये श्रीर वहाँ रागादिक न करे तो परिएाति शुद्ध ही है। इसलिये मुनियोंको स्त्री श्रादिके परीपह होनेपर उनको जानते ही नहीं, श्रपने स्वरूपका ही जानना रहता है — ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो हैं परन्तु रागादिक नहीं करते।

इसप्रकार परद्रव्यको जानते हुए भी वीतरागभाय होता है। - ऐसा श्रद्धान करना।

तथा वह कहता है - ऐसा है तो शास्त्रमें ऐसा कैसे कहा है कि श्रात्माका श्रद्धान-ज्ञान-श्राचरण सम्यादणंन-ज्ञान-चारित्र है ?

समाधान: - श्रनादिसे परद्रव्यमें श्रापरूप श्रद्धान-ज्ञान-श्राचरण था; उने छुड़ानेके तिये यह उपदेश है। श्रपनेहीमें भ्रापरूप श्रद्धान-ज्ञान-श्राचरण होनेसे परद्रव्यमें राग-द्वेगादि दें तो आप भी छोड़ देगा। तथा वह जो आचरण करता है सो कुलके भयसे करता है, कुछ धर्मवुद्धिसे नहीं करता, इसलिये वह धर्मात्मा नहीं है।

इसलिये विवाहादि कुलसम्बन्धी कार्योंमें तो कुलक्रमका विचार करना, परन्तु धर्म सम्बन्धी कार्यमें कुलका विचार नहीं करना। जैसा धर्ममार्ग सच्चा है, उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है।

### [परीक्षारहित श्राज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी]

तथा कितने हो ग्राज्ञानुसारी जैनी होते हैं। जैसी शास्त्रमें ग्राज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परन्तु ग्राज्ञाकी परीक्षा करते नहीं। यदि ग्राज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्व मतवाले ग्रपने-ग्रपने शास्त्रकी ग्राज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जायें; इसलिये परीक्षा करके जिनवचनकी सत्यता पहिचानकर जिनग्राज्ञा मानना योग्य है।

बिना परीक्षा किये सत्य-ग्रसत्यका निर्ण्य कैसे हो ? श्रीर बिना निर्ण्य किये जिस प्रकार श्रन्यमती श्रपने शास्त्रोंकी ग्राज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जैनशास्त्रोंकी श्राज्ञा मानी। यह तो पक्षसे श्राज्ञा मानना है।

कोई कहे कि शास्त्रमें दस प्रकारके सम्यक्त्वमें ग्राज्ञासम्यक्त्व कहा है व ग्राज्ञा-विचय धर्मध्यानका भेद कहा है व निःशंकित ग्रंगमें जिनवचनमें संशयका निषेध किया है; वह किस प्रकार है ?

समाधान: — शास्त्रोंमें कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादि गोचर नहीं हैं; इसलिये ग्राज्ञाहीसे प्रमाण होते हैं। वहाँ नाना शास्त्रोंमें जो कथन समान हों उनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नहीं है; परन्तु जो कथन परस्पर विरुद्ध हों उनमेंसे जो कथन प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादि गोचर हों उनकी तो परीक्षा करना। वहां जिन शास्त्रोंके कथनकी प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रोंमें जो प्रत्यक्ष-ग्रनुमानगोचर नहीं हैं — ऐसे कथन किये हों, उनकी भी प्रमाणता करना। तथा जिन शास्त्रोंके कथनकी प्रमाणता न ठहरे उनके सवं ही कथनकी ग्रमाणता मानना।

यहाँ कोई कहे कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्रमें प्रमाण भासित हो, तथा कोई कथन किसी शास्त्रमें प्रमाण भासित हो; तब क्या करें ?

समाधान: — जो ग्राप्त-भासित शास्त्र हैं उनमें कोई भी कथन प्रमाण-विरुद्ध नहीं होते। क्योंकि या तो जानपना ही न हो ग्रथना राग-द्वेष हो तब ग्रसत्य कहें, सो ग्राप्त ऐसे होते नहीं। तूने परीक्षा भलेप्रकार नहीं की, इसलिये भ्रम है।

## [कुलग्रपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी]

वहाँ कोई जीव तो कुलकमसे ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नहीं, परन्तु कुलमें जैसी प्रवृत्ति चली आयी है वैसे प्रवर्तते हैं। वहाँ जिस प्रकार अन्यमती अपने कुलधर्म में प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। यदि कुलकमहोसे धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जायें। जैनधर्म को विशेषता क्या रही?

वही कहा है:-

लोयम्मि रायणीई णायं एा कुलकम्मि कइयावि । कि पुण तिलोय पहुणो जिणंदधम्माहिगारम्मि ॥७॥

(उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला)

श्रयं: - लोकमें यह राजनीति है कि कदाचित् कुलक्रमसे न्याय नहीं होता है। जिसका कुल चोर हो, उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुलक्रम जानकर छोड़ते नहीं हैं, दण्ड ही देते हैं। तो त्रिलोकप्रभु जिनेन्द्रदेवके धर्मके श्रधिकारमें प्या कुलक्रमानुसार न्याय संभव है ?

तथा यदि पिता दिरद्री हो श्रीर श्राप धनवान हो, तव वहाँ तो कुलक्षमका विचार करके श्राप दिरद्री रहता हो नहों, तो धर्ममें कुलका क्या प्रयोजन है? तथा पिता नरकमें जाये श्रीर पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुलक्षम कैसे रहा ? यदि कुलपर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिये। इसलिये धर्म में कुलक्षमका कुछ भी प्रयोजन नहीं है।

शास्त्रोंका श्रयं विचारकर यदि कालदोपंसे जिनधमंमें भी पापी पुरुषों हारा कुदेव-कुगुरु-कुधमं सेवनादिरूप तथा विषय-कषाय पोषणादिरूप विषरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके जिन ग्राज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है।

यहाँ कोई कहे कि परम्परा छोड़कर नवीन मार्गमें प्रवर्तन करना योग्य नहीं है ?

उससे यहते हैं — यदि अपनी बुद्धिसे नवीन भागं पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परम्परा अनादिनियन जैनधर्मका स्वहप णास्त्रोंमें लिखा है, उसकी प्रवृत्ति भिटाकर पापी पुरुपोंने बीचमें अन्यया प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परम्परा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? तथा उसे छोड़कर पुरातन जैनणास्त्रोंमें जैसा धर्म लिखा था, वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है?

तया यदि कुलमें जैसी जिनदेवकी श्राज्ञा है, उसी प्रकार धर्मकी प्रवृत्ति है तो श्रपनेकों भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है; परन्तु उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर, उसके स्वरूप, फलादिकका निश्चय करके श्रंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्मको कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मातमा नहीं कहते; क्योंकि सर्व कुलके उस श्रानरणको छोड़

पर ही सम्यक्तव व धर्मध्यान होता है। लोकमें भी किसी प्रकार परीक्षा होनेपर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं।

तथा तूने कहा कि जिनवचनमें संशय करनेसे सम्यक्त्वके शंका नामक दोष होता है; सो 'न जाने यह किस प्रकार है' — ऐसा मानकर निर्णय न करे वहाँ शंका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करनेका विचार करते ही सम्यक्त्वमें दोप लगता हो तो ग्रष्टसहस्रीमें ग्राज्ञाप्रधानसे परीक्षाप्रधानको उत्तम किसलिये कहा ? पृच्छना ग्रादि स्वाध्यायके ग्रंग कैसे कहे ? प्रमाग्य-नयसे पदार्थोंका निर्णय करनेका उपदेश किसलिये दिया ? इसलिये परीक्षा करके ग्राज्ञा मानना योग्य है।

तथा कितने ही पापी पुरुषोंने अपने किएत कथन किये हैं और उन्हें जिनवचन ठहराया है, उन्हें जैनमतके शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। वहाँ भी प्रमाणादिकसे परीक्षा करके, व परस्पर शास्त्रोंसे विधि मिलाकर, व इस प्रकार सम्भव है या नहीं – ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थको मिथ्या ही जानना।

जैसे – किसी ठगने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखनेवालेका नाम किसी साहूकारका रखा; उस नामके भ्रमसे धनको ठगाये तो दिरद्री होगा। उसी प्रकार पापी लोगोंने स्वयं ग्रन्थादि बनाकर वहाँ कत्तांका नाम जिन, गराधर, ग्राचार्योंका रखा; उस नामके भ्रमसे भूठा श्रद्धान करे तो मिथ्यादृष्टि ही होगा।

तथा वह कहता है – गोम्मटसार में ऐसा कहा है कि सम्यग्द्रष्टि जीव श्रज्ञानी गुरुके निमित्तसे भूठ भी श्रद्धान करे तो श्राज्ञा माननेसे सम्यग्द्रष्टि ही है। सो यह कथन कैसे किया ?

उत्तर: — जो प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादिगोचर नहीं हैं, ग्रौर सूक्ष्मपनेसे जिनका निर्णय नहीं हो सकता उनकी ग्रपेक्षा यह कथन है; परन्तु मूलभूत देव-गुरु-धर्मादि तथा तत्त्वादिकका ग्रन्यथा श्रद्धान होनेपर तो सर्वथा सम्यक्त्व रहता नहीं है — यह निश्चय करना। इसलिये बिना परीक्षा किये केवल ग्राज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्हें भी मिथ्यादृष्टि जानना।

तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं; परन्तु मूल परीक्षा नहीं करते। दया, शील, तप, संयमादि क्रियाओं द्वारा; व पूजा, प्रभावनादि कार्योसे; व प्रतिशय चमत्कारादिसे व जिनधमसे इष्ट प्राप्ति होनेके कारण जिनमतको उत्तम जानकर, प्रीतिवंत

<sup>े</sup> सम्माइठ्ठी जीवो उवइट्टं पवयएं तु सद्दृदि । सद्दृदि श्रसन्भावं भजारणमाराौ गुरुशियोगा ॥२७॥ (जीवकाण्ड)

फिर वह कहता है - छद्मस्यसे ग्रन्यथा परीक्षा हो जाये तो वह क्या करे ?

समाधान: — सच्ची-भूठी दोनों वस्तुओं को कसनेसे और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनेसे तो सच्ची ही परीक्षा होती है। जहाँ पक्षपातके कारण भलेप्रकार परीक्षा न करे, वहीं ग्रन्यथा परीक्षा होती है।

तथा वह कहता है कि शास्त्रोंमें परस्पर-विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन-किनकी परीक्षा की जाये ?

समाधान: – मोक्षमार्गमें देव-गुरु-धर्म, जीवादि तत्त्व व बन्ध-मोक्षमार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रोंमें यह सच्चे कहे हों उनकी सर्व श्राज्ञा मानना, जिनमें यह श्रन्यथा प्ररूपित किये हों उनकी श्राज्ञा नहीं मानना।

जैसे — लोकमें जो पुरुप प्रयोजनभूत कार्योमें भूठ न बोले, वह प्रयोजनरिहत कार्योमें कैसे भूठ बोलेगा ? उसी प्रकार जिस शास्त्रमें प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप ग्रन्यथा नहीं कहा, उसमें प्रयोजनरिहत द्वीप-समुद्रादिकका कथन ग्रन्यथा कैसे होगा ? वयोंकि देवादिकका कथन ग्रन्यथा करनेसे वक्ताके विषय-कषायका पोषण होता है।

प्रश्न: - देवादिकका श्रन्यथा कथन तो विषय-कषायवश किया; परन्तु उन्हीं शास्त्रोंमें श्रन्य कथन श्रन्यथा किसलिये किये ?

समाधान: — यदि एक ही कथन अन्यया करे तो उसका अन्ययापना णीघ्र प्रगट हो जायेगा और भिन्न पढ़ित ठहरेगी नहीं; इसिलये बहुत कथन अन्यथा करनेसे भिन्न पढ़ित ठहरेगी। वहाँ तुच्छबुढि अममें पड़ जाते हैं कि यह भी मत है, यह भी मत है। इसिलये प्रयोजनभूतका अन्ययापना मिलाने के लिये अप्रयोजनभूत कथन भी अन्यथा बहुत किये हैं। तथा प्रतीति करानेके अर्थ कोई-कोई सच्चे कथन भी किये हैं। परन्तु जो चतुर हो सो अममें नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा करके जहाँ सत्य भासित हो, उन मतकी सर्व आज्ञा माने।

सो परीक्षा करने पर जैनमत ही सत्य भासित होता है - श्रन्य नहीं; गयोंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ-वीतराग हैं, वे भूठ किसलिये कहेंगे ? इमप्रकार जिनग्राज्ञा माननेसे जो सच्चा श्रद्धान हो, उसका नाम श्राज्ञासम्यक्तव है। श्रीर वहां एकाग्र चितवन होनेसे उमीका नाम श्राज्ञाविचय धर्मध्यान है।

यदि ऐसा न मानें श्रीर विना परीक्षा किये ही श्राज्ञा माननेसे सम्यान्य व धर्मध्यान हो जाये तो जो द्रव्यलिगी श्राज्ञा मानकर मुनि हुए, श्राज्ञानुसार साधन हारा श्रेवेयक पर्यन्त जाते हैं; उनके मिय्याहिष्टियना कैसे रहा ? इसिनये कुछ परीक्षा करके श्राज्ञा मानने ऐसी बुद्धि श्राती है। उनका सुलभना भी कठिन है। जैनधर्मका सेवन तो संसार-नाशके लिये किया जाता है; जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे वड़ा श्रन्याय करते हैं। इसलिये वे तो मिथ्यादृष्टि हैं ही।

यहाँ कोई कहे – हिंसादि द्वारा जिन कार्योंको करते हैं; वही कार्य धर्म-साधन द्वारा सिद्ध किये जायें तो बुरा क्या हुन्ना ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं ?

उससे कहते हैं - पापकार्य और धर्मकार्यका एक साधन करनेसे पाप ही होता है। जैसे - कोई धर्मका साधन चैत्यालय बनवाये और उसीको स्त्री-सेवनादि पापोंका भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिंसादि द्वारा भोगादिकके हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाये, परन्तु चैत्यालयमें भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्मका साधन पूजा, शास्त्रादिक कार्य हैं; उन्हींको आजीविकादि पापका भी साधन बनाये तो पापी ही होगा। हिंसादिसे आजीविकादिके अर्थ व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु पूजादि कार्योमें तो आजीविकादिका प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है।

प्रश्न: — यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्मसाधन कर पर-घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी साधर्मीका उपकार करते-कराते हैं सो कैसे बनेगा ?

उत्तर: — वे श्राप तो कुछ श्राजीविकादिका प्रयोजन विचारकर धर्म-साधन नहीं करते। उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकारादि करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। तथा यदि श्राप भोजनादिकका प्रयोजन विचारकर धर्म साधता है तो पापो है हो। जो विरागी होकर मुनिपना श्रंगीकार करते हैं उनको भोजनादिकका प्रयोजन नहीं है। शरीरकी स्थितिके श्रथं स्वयमेव भोजनादि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं — संक्लेशरूप नहीं होते। तथा श्रपने हितके श्रथं धर्म साधते हैं। उपकार करवानेका श्रभिप्राय नहीं है, श्रीर श्रापके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करता है तो करे, श्रीर यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं। — सो ऐसा तो योग्य है। परन्तु श्रापहो श्राजीविकादिका प्रयोजन विचारकर बाह्यधर्मका साधन करे, जहाँ भोजनादिक उपकार कोई न करे वहाँ संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, श्रथवा धर्म-साधनमें शिथिल हो जाये; तो उसे पापी हो जानना।

इसप्रकार सांसारिक प्रयोजनसहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं ग्रीर मिध्याद्दष्टि तो हैं हो।

इसप्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानना ।

होकर जैनी होते हैं। सो अन्यमतोंमें भी ये कार्य तो पाये जाते हैं; इसलिये इन लक्षणोंमें तो अतिव्याप्ति पाया जाता है।

कोई कहे - जैसे जिनधर्ममें ये कार्य हैं, वैसे ग्रन्यमतोंमें नहीं पाये जाते; इसलिये ग्रतिव्याप्ति नहीं है ?

समाधान: - यह तो सत्य है, ऐसा ही है। परन्तु जैसे तू दयादिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपएा करते हैं। परजीवोंकी रक्षाको दया तू कहता है, वही वे कहते हैं। इसी प्रकार ग्रन्य जानना।

फिर वह कहता है – उनके ठीक नहीं है; क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं ?

उत्तर: - वहाँ दयादिकका ग्रंशमात्र तो ग्राया; इसलिये ग्रतिव्याप्तिपना इन लक्षराोंके पाया जाता है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं।

तो कैसे होती है ? जिनधमंमें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमागं कहा है। वहाँ सच्चे देवादिक व जीवादिकका श्रद्धान करनेसे सम्यक्त्व होता है, व उनको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है, व वास्तवमें रागादिक मिटने पर सम्यक्चारित्र होता है। सो इनके स्वरूपका जैसा जिनमतमें निरूपए। किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनीके सिवाय अन्यमती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। इसलिये यह जिनमतका सच्चा लक्षरण है। इस लक्षरणको पहिचानकर जो परीक्षा करते ह वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवाय जो अन्य प्रकारसे परीक्षा करते हैं वे मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं।

तथा कितने ही संगतिसे जैनघर्म धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुषको जिनधर्ममें प्रवर्तता देख ग्राप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखादेखी जिनधर्मकी णुद्ध या ग्रणुद्ध कियाग्रोंमें प्रवर्तते हैं। — इत्यादि ग्रनेक प्रकारके जीव ग्राप विचारकर जिनधर्मका रहस्य नहीं पहिचानते ग्रौर जैनी नाम धारण करते हैं। वे सब मिध्यादृष्टि ही जानना।

इतना तो है कि जिनमतमें पापकी प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती श्रीर पुण्यके निमित्त बहुत हैं, तथा सच्चे मोक्षमागंके कारण भी वहाँ बने रहते हैं; इसलिये जो कुलादिसे भी जैनी हैं, वे भी श्रीरोंसे तो भले ही हैं।

### [सांसारिक प्रयोजनार्य धर्मधारक व्यवहाराभासो]

तया जो जीव कपटसे ब्राजीविकाके बर्च, व बड़ाईके धर्च, व कुछ विषय-कपाय-सम्बन्धी प्रयोजन विचारकर जैनी होते हैं; वे तां पापी ही हैं। ब्रति तीव्र कपाय होनेपर कितने तो जिस प्रकार कुलमें वड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, ग्रथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, व ऐसा करनेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि होगी – इत्यादि विचारसहित ग्रभूतार्थधर्मको साधते हैं।

तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि है, कुछ धर्मबुद्धि भी है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करते हैं श्रीर कुछ श्रागे कहते हैं उस प्रकारसे अपने परिगामोंको भी सुधारते हैं – मिश्रपना पाया जाता है।

### [धर्मबुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी]

तथा कितने ही धर्मबुद्धिसे धर्म साधते हैं, परन्तु निश्चयधर्मको नहीं जानते, इसलिये स्रभूतार्थरूप धर्मको साधते हैं । वहाँ व्यवहारसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्ग जानकर उनका साधन करते हैं ।

#### सम्यग्दर्शन का श्रन्यथारूप

वहाँ शास्त्रमें देव-गुरु-धर्मकी प्रतीति करनेसे सम्यक्त्व होना कहा है। ऐसी ग्राज्ञा मानकर ग्ररहन्तदेव, निर्ग्रन्थगुरु, जैनशास्त्रके ग्रतिरिक्त ग्रीरोंको नमस्कारादि करनेका त्याग किया है; परन्तु उनके गुरा-ग्रवगुराकी परीक्षा नहीं करते, ग्रथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्त्वज्ञानपूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, वाह्यलक्षराों द्वारा परीक्षा करते हैं। – ऐसी प्रतीतिसे सुदेव-गुरु-शास्त्रोंकी भक्तिमें प्रवर्तते हैं।

#### देवभक्तिका श्रन्यथारूप

वहाँ अरहन्तदेव हैं, इन्द्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशयसहित हैं, क्षुधादि दोषरिहत हैं, शरीरकी सुन्दरताको धारण करते हैं, स्त्री-संगमादिरिहत हैं, दिव्यध्विन द्वारा उपदेश देते हैं, केवलज्ञान द्वारा लोकालोकको जानते हैं, काम-क्रोधादिक नष्ट किये हैं — इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमेंसे कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न-भिन्न नहीं पहिचानते। जिस प्रकार कोई असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायोंमें जीव-पुद्गलके विशेषणोंको भिन्न न जानकर मिथ्याद्दष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमानजातीय अरहन्तपर्यायमें जीव-पुद्गलके विशेषणोंको भिन्न न जानकर मिथ्याद्दष्टि धारण करता है।

तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा श्ररहन्तदेवको महंतपना विशेष मानता है, श्रीर जो जीवके विशेषण हैं उन्हें यथावत् न जानकर उनके द्वारा श्ररहन्तदेवको महंतपना श्राज्ञानुसार मानता है श्रथवा श्रन्यया मानता है। क्योंकि यथावत् जीवके विशेषण जाने तो मिथ्याइष्टि न रहे।

## [उक्त व्यवहाराभासी धर्मधारकोंकी सामान्य प्रवृत्ति]

अव, इनके धर्मका साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं:-

वहाँ कितने ही जीव कुलप्रवृत्तिसे ग्रथवा देखा-देखी लोभादिके ग्रभिप्रायसे धर्म गाघते हैं, उनके तो धर्महष्टि नहीं है।

यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है ग्रीर मुखसे पाठादि रिते हैं व नमस्कारादि करते हैं; परन्तु यह ठीक नहीं है। मैं कीन हूँ, किसकी स्तुति रिता हूँ, किस प्रयोजनके ग्रर्थ स्तुति करता हूँ, पाठमें क्या ग्रर्थ है, सो कुछ पता नहीं है।

तथा कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लग जाता है; वहाँ सुदेव-गुरु-।।स्त्रादि व कुदेव-गुरु-शास्त्रादिकी विशेष पहिचान नहीं है।

तथा यदि दान देता है तो पात्र-श्रपात्रके विचार रहित जैसे श्रपनी प्रशंसा हो वैसे ान देता है।

तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य-करता है; परिएगामोंकी हिचान नहीं है।

तथा व्रतादिक घारए करता है तो वहाँ वाह्य किया पर दृष्टि है; सो भी कोई चिन्नी किया करता है, कोई भूठो करता है; श्रीर जो श्रन्तरंग रागादिभाव पाये जाते हैं जिका विचार ही नहीं है, तथा वाह्यमें भी रागादिक पोषएक साधन करता है।

तथा पूजा-प्रभावनादि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोकमें बड़ाई हो, विषय-कषायका पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न रता है।

सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवोंके परिएगम नुधारनेके अर्थ कहे हैं। तथा हो किचित् हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परन्तु जिसमें थोड़ा अपराय हो और गुए धिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिएगमोंकी तो पहिचान नहीं है और यहाँ पराध कितना लगता है, गुए कितना होता है – ऐसे नफा-टोटेका जान नहीं है व वि-अविधिका जान नहीं है।

तया शास्त्राभ्यास करता है तो वहाँ पछितिरूप प्रवर्तता है। यदि यांचता है तो रोंको सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं यह न लेता है; परन्तु जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है उसे आप अन्तरंगमें नहीं अवधारण रता। – इत्यादि धर्मकार्योक मर्मको नहीं पहिचानता। वहाँ वह पूछता है — ऐसा है तो ज्ञानीसे अज्ञानीके भक्तिकी अधिकता होती होगी ? उत्तर: — यथार्थताकी अपेक्षा तो ज्ञानीके सच्ची भक्ति है, अज्ञानीके नहीं है। और रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके श्रद्धानमें भी उसे मुक्तिका कारण जाननेसे अति अनुराग है, ज्ञानीके श्रद्धानमें शुभवन्धका कारण जाननेसे वैसा अनुराग नहीं है। वाह्यमें कदाचित् ज्ञानीको अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानीको होता है — ऐसा जानना।

इसप्रकार देवभक्तिका स्वरूप बतलाया।

#### गुरुभक्तिका अन्यथारूप

भ्रब, गुरुभक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं:-

कितने ही जीव ग्राज्ञानुसारी हैं। वे तो — यह जैनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिये इनकी भिक्त करनी — ऐसा विचारकर उनकी भिक्त करते हैं। ग्रीर कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं। वहाँ यह मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते, उपवासादि तप करते हैं, क्षुधादि परीषह सहते हैं, किसीसे कोधादि नहीं करते हैं, उपदेश देकर ग्रीरोंको धर्ममें लगाते हैं — इत्यादि गुगोंका विचार कर उनमें भिक्तभाव करते हैं। परन्तु ऐसे गुगा तो परमहंसादिक ग्रन्यमितयोंमें तथा जैनी मिथ्यादृष्टियोंमें भी पाये जाते हैं, इसलिये इनमें ग्रतिव्याप्तिपना है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती।

तथा जिन गुणोंका विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं; उनके विशेष न जानते हुए ग्रसमानजातीय मुनिपर्यायमें एकत्वबुद्धिसे मिध्यादृष्टि ही रहते हैं। तथा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग वह ही मुनियोंका सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहिचानते। क्योंकि यह पहिचान हो जाये तो मिध्यादृष्टि रहते नहीं। इसप्रकार यदि मुनियोंका सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी ? पुण्यबन्धके कारणभूत शुभिक्रयारूप गुणोंको पहिचानकर उनकी सेवासे ग्रपना भला होना जानकर उनमें ग्रनुरागी होकर भक्ति करते हैं।

इसप्रकार गुरुभक्तिका स्वरूप कहा।

#### शास्त्रभक्तिका ग्रन्यथारूप

ग्रब, शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहते हैं:-

कितने ही जीव तो यह केवली भगवानकी वागी है, इसलिये केवलीके पूज्यपनेके कारण यह भी पूज्य है — ऐसा जानकर भक्ति करतें हैं। तथा कितने ही इसप्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रोंमें विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोषादिकका निरूपण है इसलिये यह उत्कृष्ट हैं — ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। सो ऐसा कथन तो ग्रन्य शास्त्र वेदान्तादिकमें भी पाया जाता है।

तथा उन श्ररहन्तोंको स्वर्ग-मोक्षदाता, दोनदयाल, श्रधमउघारक, पिततपावन मानता है; सो जैसे श्रन्यमती कर्त्तृ त्वबुद्धिसे ईश्वरको मानता है; उसी प्रकार यह श्ररहन्तको मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो श्रपने परिग्णामोंका लगता है, श्ररहन्त उनको निमित्तमाय हैं, इसलिये उपचार द्वारा वे विशेषग्ण सम्भव होते हैं।

श्रपने परिगाम शुद्ध हुए विना श्ररहन्त ही स्वर्ग-मोक्षादिके दाता नहीं हैं। तथा श्ररहन्तादिकके नामादिकसे श्वानादिकने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नामादिकका ही श्रतिशय मानते हैं; परन्तु विना परिगामके नाम लेनेवालेको भी स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती, तव सुननेवालेको कैसे होगी ? श्वानादिकको नाम सुननेके निमित्तसे कोई मन्दकपायरूप भाव हुए हैं उनका फल स्वर्ग हुग्रा है; उपचारसे नामहीकी मुख्यता की है।

तथा ग्ररहन्तादिकके नाम-पूजनादिकसे ग्रनिष्ट सामग्रीका नाश तथा इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानकर रोगादि मिटानेके ग्रर्थ व धनादिककी प्राप्तिके ग्रर्थ नाम लेता है व पूजनादि करंता है। सो इष्ट-ग्रनिष्टका कारण तो पूर्वकर्मका उदय है, ग्ररहन्त तो कर्ता हैं नहीं। ग्ररहन्तादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामोंसे पूर्वपापके संक्रमणादि हो जाते हैं, इसलिये उपचारसे ग्रनिष्टके नाशका व इष्टकी प्राप्तिका कारण ग्ररहन्तादिककी भक्ति कही जाती है। परन्तु जो जीव प्रथमसे ही सांसारिक प्रयोजनसिहत भक्ति करता है उसके तो पापही का ग्रभिप्राय हुग्रा। कांक्षा, विचिकित्सारूप भाव हुए – उनसे पूर्वपापके संक्रमणादि कैसे होंगे ? इसलिये उसका कार्य सिद्ध नहीं हुग्रा।

तथा कितने ही जीव भक्तिको मुक्तिका कारण जानकर वहाँ अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। वह तो अन्यमती जैसे भक्तिसे मुक्ति मानते हैं वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ। परन्तु भक्ति तो रागरूप है और रागसे वन्ध है, इसलिये मोक्षका कारण नहीं है। जय रागका उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसलिये अणुभराग छोड़नेके लिये जानी भक्तिमें प्रवर्तते हैं और मोक्षमार्गको वाह्य निमित्तमात्र भी जानते हैं; परन्तु यहाँ हो उपादेयपना मानकर सन्तुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोगके उद्यमी रहते हैं।

वही पंचास्तिकाय व्याख्यामें कहा है: - इयं भक्तिः केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । तीव्ररागज्वरविनोदार्यंमस्यानरागनियेघार्यं ववचित् ज्ञानिनोपि भवति ॥

श्रयं: - यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे श्रशानी जीवके होती है। तथा तीव्ररागज्वर मिटानेके श्रयं या कुस्यानके रागका निषेध करनेके श्रयं कदाचिन् शानीके भी होती है।

<sup>े</sup> धर्म हि स्पूलनदालमा केवममलिक्रमान्यस्याकातिको अवति । उपस्तितमुनिकामानप्रभागपदस्यास्यानसम्य विषेषार्थे सीक्षराग्यमस्थितोदार्थे वा कदाचिक्यानिनोर्क्षत सक्तीति । (गाषा १३६ की टीका)

स्वरूपको पहिचानते हैं कि 'यह मैं हूँ, ये पर हैं; ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं'; — इसप्रकार स्वरूपको पहिचाने उसका नाम भाव भासना है। शिवभूति मुनि जीवादिकका नाम नहीं जानते थे, 'ग्रौर 'तुषमाषभिन्न' ऐसा रटने लगे। सो यह सिद्धान्तका शब्द था नहीं; परन्तु स्व-परके भावरूप ध्यान किया, इसलिये केवली हुए। ग्रौर ग्यारह ग्रंगके पाठी जीवादि तत्त्वोंके विशेष भेद जानते हैं; परन्तु भाव भासित नहीं होता, इसलिये मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं।

श्रव, इसके तत्त्वश्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं :जीव-ग्रजीवतत्त्वका ग्रन्थथारूप

जिनशास्त्रोंसे जीवके त्रस-स्थावरादिरूप तथा गुग्गस्थान-मार्गगादिरूप भेदको जानता है, ग्रजीवके पुद्गलादि भेदोंको तथा उनके वर्गादि विशेपोंको जानता है; परन्तु ग्रध्यात्मशास्त्रोंमें भेदविज्ञानको कारग्गभूत व वीतरागदशा होनेको कारग्गभूत जैसा निरूपग् किया है वैसा नहीं जानता।

तथा किसी प्रसंगवण उसी प्रकार जानना हो जाये तव शास्त्रानुसार जान तो लेता है; परन्तु ग्रपनेको ग्रापरूप जानकर परका अंश भी ग्रपनेमें न मिलाना ग्रौर ग्रपना अंश भी परमें न मिलाना – ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है। जैसे ग्रन्य मिथ्यादृष्टि निर्धार बिना पर्यायबुद्धिसे जानपनेमें व व्णादिमें ग्रहंबुद्धि धारण करते हैं; उसी प्रकार यह भी ग्रात्माश्रित ज्ञानादिमें तथा शरीराश्रित उपदेश-उपवासादि कियाग्रोंमें ग्रपनत्व मानता है।

तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची वात भी वनाता है; परन्तु श्रंतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नहीं है। इसलिये जिस प्रकार मतवाला माताको माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है; उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते।

तथा जैसे किसी ग्रौर की ही वातें कर रहा हो, उस प्रकारसे ग्रात्माका कथन करता है; परन्तु यह ग्रात्मा 'मैं हूँ' – ऐसा भाव भासित नहीं होता।

तथा जैसे किसी श्रीरको श्रीरसे भिन्न वतलाता हो, उस प्रकार श्रात्मा श्रीर शरीरकी भिन्नता प्ररूपित करता है; परन्तु मैं इन शरीरादिकसे भिन्न हूँ – ऐसा भाव भासित नहीं होता।

तथा पर्यायमें जीव-पुद्गलके परस्पर निमित्तसे अनेक कियाएँ होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्योंके मिलापसे उत्पन्न हुई जानता है; यह जीवकी किया है उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी किया है उसका जीव निमित्त है – ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासित नहीं होता।

<sup>ै</sup> तुसमासं घोसंतो भावविसुद्धो महाणुभावो य । गुमिण य सिवभूई केवलणाणी फुडं जान्नो ॥ भावपाहुङ् ५३ ॥

तथा इन शास्त्रोंमें त्रिलोकादिकका गम्भीर निरूपए है, इसलिये उत्क उता जानकर भक्ति करते हैं। परन्तु यहाँ अनुमानादिकका तो प्रवेश है नहीं, इसलिये सत्य-श्रसत्यका निर्णय करके महिमा कैसे जानें ? इसलिये इसप्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अनेकान्तरूप सच्चे जीवादितत्त्वोंका निरूपए। है और सच्चा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखलाया है। उसीसे जैनशास्त्रोंकी उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहिचानते। क्योंकि यह पहिचान हो जाये तो मिथ्यादृष्टि रहती नहीं।

इस प्रकार शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा।

1

इसप्रकार इसको देव-गुरु-शास्त्रकी प्रतीति हुई, इसलिये व्यवहारसम्यक्त्व हुग्रा मानता है। परन्तु उनका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हुआ है; इसलिये प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई है। सच्ची प्रतीतिके विना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये मिथ्यादृष्टि ही है।

# सप्ततत्त्वका श्रन्यथारूप

तथा शास्त्रमें "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्वर्शनं" (तत्त्वार्थसूत्र १-२)ऐसा वचन कहा है -इसलिये शास्त्रोंमें जैसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं वैसे ग्राप सीख लेता है ग्रीर वहाँ उपयोग लगाता है, श्रीरोंको उपदेश देता है; परन्तु उन तत्त्वोंका भाव भासित नहीं होता; श्रीर यहाँ उस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा है। सो भाव भासित हुए विना तत्त्वार्थश्रद्धान कैसे होगा ? भाव भासना क्या है ? सो कहते हैं :-

जैसे कोई पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागोंका स्वरूप श्रीर ताल-तानके भेद तो सीखता है; परन्तु स्वरादिका स्वरूप नहीं पहिचानता । स्वरूपकी पहिचान हुए विना ग्रन्य स्वरादिकको ग्रन्य स्वरादिकरूप मानता है, ग्रथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता है; इसलिये उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप सीख लेता है; परन्तु उनके स्वरूपको नहीं पहिचानता है। स्वरूपको पहिचाने विना श्रन्य तत्त्वोंको श्रन्य तत्त्वरूप मान लेता है, श्रथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता; इसलिये उसके सम्यक्त्व नहीं होता। तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो; परन्तु स्वरादिके स्वरूपको पहिचानता है तो वह चतुर ही है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो: या न पढ़ा हो; यदि जीवादिकके स्वरूपको पहिचानता है तो यह सम्यग्दृष्टि ही है। जैसे हिरन स्वर-रागादिकका नाम नहीं जानता परन्तु उसके स्वरूपको पहिचानता है; उसी प्रकार तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम नहीं जानते परन्तु उनके

तथा वाह्य त्रस-स्थावरकी हिंसा तथा इन्द्रिय-मनके विषयोंमें प्रवृत्ति उसको श्रविरित जानता है; हिंसामें प्रमाद परिणित मूल है श्रीर विषयसेवनमें श्रभिलाषा मूल है उसका श्रवलोकन नहीं करता।

तथा वाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है, श्रिभप्रायमें राग-द्देप वस रहे हैं उनको नहीं पहिचानता।

तथा वाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगोंको नहीं जानता । इस प्रकार ग्रास्रवोंका स्वरूप श्रन्यथा जानता है ।

तथा राग-द्वेष-मोहरूप जो ग्रास्रवभाव हैं, उनका तो नाग करने की चिन्ता नहीं ग्रीर वाह्यिक्या ग्रथवा वाह्यिनिमित्त मिटानेका उपाय रखता है; सो उनके मिटानेसे ग्रास्रव नहीं मिटता। द्रव्यिलगी मुनि ग्रन्य देवादिककी सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयोंमें नहीं प्रवर्तता, कोधादि नहीं करता, मन-वचन-कायको रोकता है; तथापि उसके मिथ्यात्वादि चारों ग्रास्रव पाये जाते हैं। तथा कपटसे भी वे कार्य नहीं करता है, कपटसे करे तो ग्रैवेयकपर्यंत कैसे पहुँचे ? इसलिये जो ग्रन्तरंग ग्रिभप्रायमें मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव हैं वे ही ग्रास्रव हैं।

उन्हें नहीं पहिचानता इसिलये इसके ग्रास्रवतत्त्वका भी सत्य श्रद्धान नहीं है। बन्धतत्त्वका ग्रन्थथारूप

तथा बन्धतत्त्वमें जो अशुभभावोंसे नरकादिरूप पापका वन्ध हो उसे तो बुरा जानता है भ्रौर शुभभावोंसे देवादिरूप पुण्यका वन्ध हो उसे भला जानता है। परन्तु सभी जीवोंके दुःखःसामग्रीमें द्वेष भ्रौर सुख-सामग्रीमें राग पाया जाता है, सो इसके भी राग-द्वेप करनेका श्रद्धान हुआ। जैसा इस पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्री में राग-द्वेप करना है वैसा ही आगामी पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्रीमें राग-द्वेप करना है।

तथा शुभ-ग्रशुभ भावोंसे पुण्य-पापका विशेष तो ग्रघातिकर्मोमें होता है, परन्तु ग्रघातिकर्म ग्रात्मगुराके घातक नहीं हैं। तथा शुभ-ग्रशुभभावोंमें घातिकर्मोका तो निरन्तर बन्ध होता है, वे सर्व पापरूप ही हैं, ग्रीर वही ग्रात्मगुराके घातक हैं। इसलिये ग्रगुढ़ भावोंसे कर्मबन्ध होता है, उसमें भला-बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है।

सो ऐसे श्रद्धानसे वन्धका भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है। संवरतत्त्वका भ्रन्यणारूप

तथा संवरतत्त्वमें अहिंसादिरूप शुभास्रवभावोंको संवर जानता है। परन्तु एक ही कारएसे पुण्यवन्ध भी माने श्रीर संवर भी माने वह नहीं हो सकता।

इत्यादि भाव भासित हुए विना उसे जीव-ग्रजीवका सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते; क्योंकि जीव-ग्रजीवको जाननेका तो यह ही प्रयोजन था, वह हुग्रा नहीं।

#### श्रास्रवतत्त्वका श्रन्यथारूप

तथा श्रास्रवतत्त्वमें जो हिंसादिरूप पापास्रव हैं उन्हें हेय जानता है; श्रहिंसादिरूप पुण्यास्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है। परन्तु यह तो दोनों ही कर्मवन्धके कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्यादृष्टि है। वही समयसार के वन्धाधिकारमें कहा है :--

सर्व जीवोंके जीवन-मरण, सुख-दुःख ग्रपने कर्मके निमित्तसे होते हैं। जहाँ ग्रन्य जीव ग्रन्य जीवके इन कार्योका कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बन्धका कारण है। वहाँ ग्रन्य जीवोंको जिलानेका ग्रथवा सुखी करनेका ग्रध्यवसाय हो वह तो पुण्यवन्धका कारण है, ग्रीर मारनेका ग्रथवा दुःखी करनेका ग्रध्यवसाय हो वह पापवन्यका कारण है।

इसप्रकार ग्रहिंसावत् सत्यादिक तो पुण्यवन्यके कारण हैं ग्रीर हिंसावत् भ्रसत्यादिक पापवन्यके कारण हैं। ये सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिये हिंसादिवत् ग्रहिंसादिकको भी वन्यका कारण जानकर हेय ही मानना।

हिंसामें मारनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी श्रायु पूर्ण हुए विना मरता नहीं है, यह श्रपनी द्वेपपिरणतिसे श्राप ही पाप बाँधता है। श्रहिंसामें रक्षा करनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी श्रायु श्रवशेष हुए विना वह जीता नहीं है, यह श्रपनी प्रणस्त रागपिरणतिसे श्राप ही पुण्य बाँधता है। इसप्रकार यह दोनों हेय हैं; जहाँ वीतराग होकर दृष्टाज्ञातारूप प्रवर्ते वहाँ निर्वन्ध है सो उपादेय है।

सो ऐसी दणा न हो तव तक प्रणस्तरागरूप प्रवर्तन करो; परन्तु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बन्धका कारण है, हेय है; श्रद्धानमें इसे मोक्षमागं जाने तो मिय्याद्दिष्ट ही होता है।

तथा मिय्यात्व, श्रविरित, कपाय, योग – ये श्रास्त्रवके भेद हैं; उन्हें याह्यरूप तो मानता है, परन्तु श्रंतरंग इन भावोंकी जातिको नहीं पहिचानता ।

वहाँ श्रन्य देवादिके सेवनरूप गृहीतिमिथ्यात्वको मिथ्यात्व जानता है, परन्तु श्रनादि श्रगृहीतिमिथ्यात्व है उसे नहीं पहिचानता ।

<sup>े</sup> ममयमार गाया २४४ ते २४६ तया ममयसार के निम्नितितित करण — तर्षे गरैव निपतं भवति स्वतीयवर्षीदवारमरगात्रीवितदुःसमौताम् । यक्षात्रमेतदित् यस् परः परस्य सूर्यात्पुनान्मरगात्रीवितदुःसमौत्यम् ॥ १६८ ॥ यक्षात्रमेत्रदित्यस्य परात्रस्य पत्र्यतिः ये मरगात्रीवितदुःसमौत्यम् । रम्मीन्यात्रितिरहेन पिशीपैयस्ते नियमार्गो नियतनात्मर्शो नवति ॥ १६६ ॥

भयसे ग्रथवा महंतपनेके लोभसे परस्रीका सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते। वैसे ही यह कोधादिकका त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है ? पदार्थ ग्रनिष्ट-इष्ट भासित होनेसे कोधादिक होते हैं; जब तत्त्वज्ञानके ग्रभ्याससे कोई इष्ट-ग्रनिष्ट भासित न हो, तब स्वयमेव ही कोधादिक उत्पन्न नहीं होते; तब सच्चा धर्म होता है।

ग्रनुप्रेक्षा: — तथा ग्रनित्यादि चिंतवनसे शरीरादिकको बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना; उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था ग्रौर पश्चात् उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ; उसी प्रकार शरीरादिकसे राग था, पश्चात् अनित्यादि अवगुण अवलोककर उदासीन हुआ; परन्तु ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है। अपना ग्रौर शरीरादिकका जहाँ—जैसा स्वभाव है वैसा पहिचानकर, भ्रमको मिटाकर, भला जानकर, राग नहीं करना ग्रौर बुरा जानकर द्वेष नहीं करना; ऐसी सच्ची उदासीनताके ग्रथं यथार्थ अनित्यत्वादिकका चिंतवन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है।

परीषहजय: — तथा क्षुधादिक होनेपर उनके नाशका उपाय नहीं करना; उसे परीषह सहना कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंगमें क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलनेपर दुःखी हुग्रा, रित आदिका कारण मिलनेपर मुखी हुग्रा; तो वे दुःख-सुखरूप परिणाम हैं, वही आर्त्तध्यान-रौद्रध्यान हैं। ऐसे भावोंसे संवर कैसे हो? इसलिये दुःखका कारण मिलनेपर दुःखी न हो और सुखका कारण मिलनेपर सुखी न हो, ज्ञेयरूपसे उनका जाननेवाला ही रहे; वही सच्चा परीषहसहन है।

चारित्र: — तथा हिंसादि सावद्ययोगके त्यागको चारित्र मानता है, वहाँ महाव्रतादि-रूप शुभयोगको उपादेयपनेसे ग्राह्य मानता है। परन्तु तत्त्वार्थसूत्रमें आस्रव पदार्थका निरूपण करते हुए महाव्रत-ग्रणुव्रतको भी ग्रास्रवरूप कहा है। वे उपादेय कैसे हों? तथा ग्रास्रव तो बन्धका साधक है श्रीर चारित्र मोक्षका साधक है; इसलिये महाव्रतादिरूप श्रास्रवभावोंको चारित्रपना संभव नहीं होता; सकल कषायरहित जो उदासीनभाव उसीका नाम चारित्र है।

जो चारित्रमोहके देशघाती स्पर्छकोंके उदयसे महामन्द प्रशस्तराग होता है, वह चारित्रका मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावद्ययोगका ही त्याग करते हैं। परन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि वहुत दोषवाली हरितकायका त्याग करता है, श्रीर कितनी ही हरितकायोंका भक्षण करता है; परन्तु उसे धर्म नहीं मानता; उसी प्रकार मुनि हिसादि तीव्रकषायरूप भावोंका त्याग करते हैं, श्रीर कितने ही मन्द-कषायरूप महाव्रतादिका पालन करते हैं; परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते। प्रश्न: - मुनियोंके एक कालमें एक भाव होता है, वहाँ उनके वन्य भी होता है ग्रीर संवर-निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है ?

समायान: — वह भाव मिश्रक्ष है। कुछ वीतराग हुग्रा है, कुछ सराग रहा है। जो श्रंश वीतराग हुए उनसे संवर है ग्रीर जो ग्रंश सराग रहे उनसे वन्त्र है। सो एक भावसे तो दो कार्य वनते हैं, परन्तु एक प्रशस्तरागहीसे पुण्यास्रव भी मानना ग्रीर संवर-निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्रभावमें भी यह सरागता है, यह वीतरागता है — ऐसी पहिचान सम्यग्द्दिहीके होती है, इसलिये ग्रवशेष सरागताको हेयरूप श्रद्धा करता है। मिश्र्याद्दिके ऐसी पहिचान नहीं है, इसलिये सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्तरागरूप कार्योको उपादेयरूप श्रद्धा करता है।

तथा सिद्धान्तमें गुप्ति, समिति, धर्म, श्रनुप्रेक्षा, परीपहजय, चारित्र - इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता।

किस प्रकार ? सो कहते हैं :-

गुप्त: — वाह्य मन-वचन-कायकी चेप्टा मिटाये, पाप-चितवन न करे, मीन धारण करे, गमनादि न करे; उसे वह गुप्ति मानता है। सो यहाँ तो मनमें भक्ति ग्रादिरूप प्रशस्तरागसे नानाविकल्प होते हैं, वचन-कायकी चेप्टा स्वयंने रोक रखी है; यहाँ शुभप्रवृत्ति है, ग्रीर प्रवृत्तिमें गुप्तिपना वनता नहीं है; इसनिये वीतरागभाव होनेपर जहाँ मन-वचन-कायकी चेप्टा न हो वही सच्ची गुप्ति है।

सित: - तथा परजीवोंकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको सिमित गानता है। सो हिंसाके परिग्णामोंसे तो पाप होता है और रक्षाके परिग्णामोंसे संवर कहोगे तो पुण्यवन्यका कारण कीन ठहरेगा? तथा एपग्णासिमितिमें दोप टालता है वहाँ रक्षाका प्रयोजन है नहीं; इसलिये रक्षाहीके अर्थ सिमिति नहीं है।

तो समिति कैसी होती है ? मुनियोंके किचित् राग होनेपर गमनादिकिया होती है, वहाँ उन कियाओं में अतिआसक्तताके अभावने प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती । तथा अन्य जीवोंको दुःची करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं नाधते, इमिनये स्वयंग्य ही दया पत्ती है। इसप्रकार सच्ची समिति है।

धर्मः - तथा बन्धादिकके भयसे अथवा स्वर्ग-मोक्षकी इच्छाने कोधादि नहीं करते, परन्तु वहाँ कोधादि करनेका अभिष्राय तो मिटा नहीं है। जैसे - कोई राजादिकके

<sup>े</sup> स गुनित्रमितिषमीनुप्रेशापरिषठ्जपयास्त्रिः । (तत्वार्थमूत २-२)

समाधान: — ज्ञानीजनोंको उपवासादिककी इच्छा नहीं है, एक गुद्धोपयोगकी इच्छा है; उपवासादि करनेसे गुद्धोपयोग बढ़ता है, इसिलये उपवासादि करते हैं। तथा यदि उपवासादिकसे ग्रारी या परिएगामोंकी शिथिलताके कारए गुद्धोपयोगको शिथिल होता जानें तो वहाँ ग्राहारादिक ग्रहण करते हैं। यदि उपवासादिकहीसे सिद्धि हो तो ग्रजितनाथ ग्रादि तेईस तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यों धारण करते ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी। परन्तु जैसे परिएगाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग गुद्धोपयोगका ग्रभ्यास किया।

प्रश्न: - यदि ऐसा है तो अनशनादिकको तप संज्ञा कैसे हुई ?

समाधान: - उन्हें बाह्य तप कहा है। सो बाह्यका अर्थ यह है कि 'वाहरसे औरोंको दिखायी दे कि यह तपस्वी है'; परन्तु आप तो फल जैसे अंतरंग परिगाम होंगे वैसा ही पायेगा, क्योंकि परिगामशून्य शरीरकी किया फलदाता नहीं है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्रमें तो ग्रकाम-निर्जरा कही है। वहाँ विना इच्छाके भूख-प्यास ग्रादि सहनेसे निर्जरा होती है; तो फिर उपवासादि द्वारा कष्ट सहनेसे कैसे निर्जरा न हो ?

समाधान: — ग्रकाम-निर्जरामें भी बाह्य निमित्त तो विना इच्छाके भूख-प्यासका सहन करना हुन्ना है, श्रीर वहाँ मन्दकषायरूप भाव हो; तो पापकी निर्जरा होती है, देवादि पुण्यका वन्ध होता है। परन्तु यदि तीव्रकषाय होनेपर भी कष्ट सहनेसे पुण्यवन्ध होता हो तो सर्व तिर्यचादिक देव ही हों, सो बनता नहीं है। उसी प्रकार इच्छापूर्वक उपवासादि करनेसे वहाँ भूख-प्यासादि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है; परन्तु वहाँ जैसा परिगाम हो वैसा फल पाता है। जैसे ग्रन्नको प्राग कहा उसी प्रकार। तथा इसप्रकार बाह्यसाधन होनेसे ग्रंतरंग तप की वृद्धि होती है इसलिये उपचारसे इनको तप कहा है; परन्तु यदि बाह्य तप तो करे ग्रीर ग्रंतरंग तप न हो तो उपचारसे भी उसे तप संज्ञा नहीं है। कहा भी है:—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ।।

जहाँ कपाय-विषय ग्रौर ग्राहारका त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना। शेषको श्रीगुरु लंघन कहते हैं।

यहां कहेगा - यदि ऐसा है तो हम उपवासादि नहीं करेंगे ?

प्रश्न :- यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदोंमें महाव्रतादि कैसे कहे हैं ?

समाधान: - वह व्यवहारचारित्र कहा है, श्रीर व्यवहार नाम उपचारका है। सो महात्रतादि होनेपर हो वीतरागचारित्र होता है - ऐसा सम्बन्ध जानकर महाव्रतादिमें चारित्रका उपचार किया है; निश्चयसे निःकपायभाव है, वही सच्चा चारित्र है।

इस प्रकार संवरके कारणोंको ग्रन्यथा जानते हुए संवरका सच्चा श्रद्धानी नहीं होता।

#### निर्जरातत्त्वका श्रन्यथारूप

तथा यह अनशनादि तपसे निर्जरा मानता है; परन्तु केवल बाह्य तप ही करनेसे तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ानेके अर्थ करते हैं। शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है, इसलिये उपचारसे तपको भी निर्जराका कारण कहा है। यदि बाह्य दु:ख सहना ही निर्जराका कारण हो तो तिर्यचादि भी भूख-नृपादि सहते हैं।

तव वह कहता है – वे तो पराघोनतासे सहते हैं; स्वाधीनतासे धर्मवृद्धिपूर्वक उपवासादिरूप तप करे उसके निर्जरा होती है।

समावान: - धर्मबुद्धिसे वाह्य उपवासादि तो किये; श्रीर वहाँ उपयोग श्रणुभ, णुभ, णुद्धरूप जैसा परिएामित हो वैसा परिएामो । यदि वहुत उपवासादि करनेसे वहुत निर्जरा हो, थोड़े करनेसे थोड़ी निर्जरा हो - ऐसा नियम ठहरे; तव तो उपवासादिक हो मुर्य निर्जराका कारए। ठहरेगा; सो तो वनता नहीं । परिएाम दुष्ट होनेपर उपवासादिक से निर्जरा होना कैसे संभव है ?

यदि ऐसा कहें कि जैसा श्रणुभ, शुभ, शुद्धरूप उपयोग परिसामित हो उसके श्रमुसार वन्ध-निर्जरा है; तो उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारस कैसे रहा ? श्रणुभ- शुभपरिसाम बन्धके कारस ठहरे, शुद्धपरिसाम निर्जराके कारस ठहरे।

प्रश्न :- तत्त्वार्यसूत्रमें "तपसा निजंरा च" (६-३) ऐसा बैसे कहा है ?

समाचान: - शास्त्रमें "इच्छानिरोधस्तपः" ऐसा कहा है; इच्छाको रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ-ग्रशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है। इमिन्ये तपसे निर्जरा कही है।

यहाँ कहता है – ब्राहारादिरूप ब्रग्नुभकी तो इच्छा दूर होनेपर ही तप होता है; परन्तु उपवासादिक व प्रायम्बितादिक घुभ कार्य है इनकी इच्छा तो रहता है ?

<sup>े</sup> प्रवास पुरस्तर १३, सरह ४, माग ४, मृत २६, पृष्ट ४४

सातवाँ ग्रधिकार ] [ २३३

इसप्रकार अनशनादि कियाको तपसंज्ञा उपचारसे जानना । इसीसे इसे व्यवहार तप कहा है । व्यवहार और उपचारका एक अर्थ है । तथा ऐसे साधनसे जो वीतरागभाव-रूप विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जराका कारण जानना ।

यहाँ हण्टान्त है – जैसे धनको व अन्नको प्राण् कहा है। सो धनसे अन्न लाकर, उसका भक्षण करके प्राणोंका पोषण किया जाता है; इसिलये उपचारसे धन और अन्नको प्राण् कहा है। कोई इन्द्रियादिक प्राणोंको न जाने और इन्होंको प्राण् जानकर संग्रह करे तो मरणको ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनशनादिको तथा प्रायश्चित्तादिको तप कहा है, क्योंकि अनशनादि साधनसे प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्तन करके वीतरागभावरूप सत्य तपका पोषण किया जाता है; इसिलये उपचारसे अनशनादिको तथा प्रायश्चित्तादिको तप कहा है। कोई वीतरागभावरूप तपको न जाने और इन्होंको तप जानकर संग्रह करे तो संसारहीमें भ्रमण करेगा।

बहुत क्या, इतना समभ लेना कि निश्चयधर्म तो वीतरागभाव है, ग्रन्य नाना विशेष बाह्यसाधनकी ग्रपेक्षा उपचारसे किये हैं उनको व्यवहारमात्र धर्मसंज्ञा जानना। इस रहस्यको नहीं जानता इसलिये उसके निर्जराका भी सच्चा श्रद्धान नहीं है।

#### मोक्षतत्त्वका प्रन्यथारूप

तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म-मरण-रोग-क्लेशादि दुःख दूर हुए, ग्रनन्तज्ञान द्वारा लोकालोकका जानना हुग्रा, त्रिलोकपूज्यपना हुग्रा, — इत्यादि रूपसे उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवोंके दुःख दूर करनेकी, ज्ञेय जाननेकी, तथा पूज्य होनेकी इच्छा है। यदि इन्हींके ग्रथं मोक्षकी इच्छा की तो इसके ग्रन्य जीवोंके श्रद्धानसे क्या विशेषता हुई?

तथा इसके ऐसा भी श्रभिप्राय है कि स्वर्गमें सुख है उससे श्रनन्तगुना सुख मोक्षमें है। सो इस गुणाकारमें वह स्वर्ग-मोक्षसुखकी एक जाति जानता है। वहाँ स्वर्गमें तो विषयादिक सामग्रीजनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भासित होती है; परन्तु मोक्षमें विषयादिक सामग्री है नहीं, सो वहाँके सुखकी जाति इसे भासित तो नहीं होती; परन्तु महान पुरुष स्वर्गसे भी मोक्षको उत्तम कहते हैं इसलिये यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे – कोई गायनका स्वरूप न पहिचाने; परन्तु सभाके सर्व लोग सराहना करते हैं इसलिए श्राप भी सराहना करता है। उसी प्रकार यह मोक्षको उत्तम मानता है।

यहाँ वह कहता है - शास्त्रमें भी तो इन्द्रादिकसे अनन्तगुना मुख सिद्धोंके प्ररूपित किया है ?

उससे कहते हैं - उपदेश तो ऊँचा चढ़नेको दिया जाता है; नू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे ? यदि तू मानादिकसे उपवासादि करता है तो कर या मत कर; कुछ सिद्धि नहीं है। श्रीर यदि धमंबुद्धिसे श्राहारादिकका श्रनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा; परन्तु इसीको तप जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो।

तथा ग्रंतरंग तपोंमें प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग ग्रीर ध्यानरूप जो कियाएँ - उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्यतपवत् ही जानना । जैसे ग्रनशनादि बाह्य किया हैं उसी प्रकार यह भी बाह्य किया हैं; इसलिये प्रायश्चित्तादि बाह्यसाधन ग्रंतरंग तप नहीं हैं। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होनेपर जो ग्रंतरंग परिगामोंकी गुद्धता हो उसका नाम ग्रंतरंग तप जानना ।

वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होनेपर शुद्धोपयोगरूप परिसाति होती है वहाँ तो निर्जरा ही है; बंध नहीं होता। श्रीर श्रल्प शुद्धता होनेपर शुभोपयोगका भी श्रंश रहता है; इसलिये जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है श्रीर जितना शुभभाय है उससे बन्ध है। ऐसा मिश्रभाव युगपत् होता है, वहाँ बंध श्रीर निर्जरा दोनों होते हैं।

यहाँ कोई कहे कि णुभभावोंसे पापकी निर्जरा होती है, पुण्यका बन्ध होता है; परन्तु णुद्धभावोंसे दोनोंकी निर्जरा होती है – ऐसा क्यों नहीं कहते ?

उत्तर: मोक्षमार्गमें स्थितिका तो घटना सभी प्रकृतियोंका होता है; वहाँ पुण्य-पापका विशेष है ही नहीं । श्रीर अनुभागका घटना पुण्य-प्रकृतियोंमें शुद्धोपयोगसे भी नहीं होता । ऊपर-ऊपर पुण्यप्रकृतियोंके अनुभागका तीव्र बन्ध-उदय होता है श्रीर पापप्रकृतियोंके परमास्यु पलटकर शुभप्रकृतिहप होते हैं – ऐसा संक्रमग्ग शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होनेपर होता है; इसलिये पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धताहीके अनुसार नियम संभय है।

देखो, चतुर्थगुग्स्थानवाला शास्त्राभ्यास, श्रात्मचितवन श्रादि कार्य करे - यहां भी निर्जरा नहीं, बन्ध भी बहुत होता है। श्रीर पंचमगुग्स्थानवाला विषयमेवनादि कार्य करे - यहां भी उसके गुग्धिग् निर्जरा होती रहती है, बन्ध भी योहा होता है। तथा पंचमगुग्स्थानवाला उपवासादि या प्रायण्चित्तादि तप करे उस कालमें भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। श्रीर छठवें गुग्स्थानवाला श्राहार-विहारादि तिया करे उस कालमें भी उसके निर्जरा वसके निर्जरा वहत होती है, तथा बन्ध उससे भी थोड़ा होता है।

इसिलये बाह्य प्रवृत्तिके श्रनुसार निर्जरा नहीं है, श्रन्तरंग कषायशक्ति घटनेसे विशुद्धता होनेपर निर्जरा होती है। सो इसके प्रगट स्वरूपका धागे निरूपण करेंगे बहाँगे जानना। **33** 

तथा व्यवहारदृष्टिसे सम्यग्दर्शनके ग्राठ ग्रंग कहे हैं उनको यह पालता है, पच्चीस दोष कहे हैं उनको टालता है, संवेगादिक गुएा कहे हैं उनको घारएा करता है; परन्तु जैसे बीज बोए बिना खेतके सब साधन करने पर भी ग्रन्न नहीं होता; उसी प्रकार सच्चा तत्त्वश्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। पंचास्तिकाय व्याख्यामें जहाँ ग्रन्तमें व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है।

इसप्रकार इसको सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करने पर भी सम्यग्दर्शन नहीं होता ।

#### सम्यग्ज्ञानका ग्रन्यथारूप

श्रव, शास्त्रमें सम्यग्ज्ञानके श्रर्थ शास्त्राभ्यास करनेसे सम्यग्ज्ञान होना कहा है; इसिलये यह शास्त्राभ्यासमें तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, बाँचना, पढ़ना ग्रादि कियाश्रोंमें तो उपयोगको रमाता है; परन्तु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेशमें मुक्ते कार्यकारी क्या है, सो श्रिभप्राय नहीं है; स्वयं शास्त्राभ्यास करके श्रीरोंको सम्बोधन देनेका श्रिभप्राय रखता है, श्रीर वहुत से जीव उपदेश मानें वहाँ सन्तुष्ट होता है; परन्तु ज्ञानाभ्यास तो श्रपने लिये किया जाता है श्रीर श्रवसर पाकर परका भी भला होता हो तो परका भी भला करे। तथा कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो – स्वयं क्यों विषाद करे ? शास्त्रार्थका भाव जानकर श्रपना भला करना।

तथा शास्त्राभ्यासमें भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य म्रादि शास्त्रोंका बहुत अभ्यास करते हैं; परन्तु वे तो लोकमें पांडित्य प्रगट करनेके कारण हैं, उनमें म्रात्महितका निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात् आत्महितके साधक शास्त्रोंका अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महितके साधक सुगम शास्त्रोंका ही अभ्यास करे। ऐसा नहीं करना कि व्याकरणादिका ही अभ्यास करते-करते आयु पूर्ण हो जाये और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बने।

यहाँ कोई कहे - ऐसा है तो व्याकरणादिका अभ्यास नहीं करना चाहिये ?

उससे कहते हैं कि उनके अभ्यासके विना महान ग्रन्थोंका ग्रर्थ खुलता नहीं है, इसलिये उनका भी अभ्यास करना योग्य है।

फिर प्रश्न है कि - महान ग्रन्थ ऐसे क्यों वनाये जिनका ग्रथं व्याकरणादिके विना न खुले ? भाषा द्वारा सुगमरूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा ? उनके कुछ प्रयोजन तो धा नहीं ? उत्तर: - जैसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाको सूर्यप्रभासे कोटि गुनी कही, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें सूर्यप्रभाकी महिमा है, उससे भी श्रधिक महिमा वतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्धसुखको इन्द्रादिसुखसे श्रनन्तग्ना कहा है, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें इन्द्रादिसुखकी महिमा है, उससे भी वहुत महिमा वतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं।

फिर प्रश्न है कि वह सिद्धसुख श्रीर इन्द्रादिसुखकी एक जाति जानता है -ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया ?

समाधान: — जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानता है, उस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इन्द्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन दोनोंको एक जातिके धर्मका फल हुग्रा मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है, जिसके सम्पूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है; परन्तु वहाँ धर्मकी जाति एक जानता है। सो जो कारणकी एक जाति जाने, उसे कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान ग्रवश्य हो; क्योंकि कारणविशेष होनेपर ही कार्यविशेष होता है। इसलिये हमने यह निश्चय किया कि उसके ग्रभिप्रायमें इन्द्रादिगुरा ग्रीर सिद्धमुखकी एक जातिका श्रद्धान है।

तथा कर्मनिमित्तसे आत्माके श्रीपाधिक भाव थे, उनका स्रभाव होनेपर श्राप शुद्धस्वभावरूप केवल आत्मा हुआ। जैसे – परमाणु स्कन्धसे पृथक् होनेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिकसे भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि वह दोनों श्रवस्था में दुःखी-सुखी नहीं है; परन्तु आत्मा अशुद्ध अवस्थामें दुःखी था, श्रव उसका स्रभाव होनेसे निराकुल लक्षण अनन्तसुखकी प्राप्ति हुई।

तथा इन्द्रादिकके जो मुख है वह कपायभावोंसे आकुलतारुप है, सो यह परमार्थने दुःख ही है; इसलिये उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। तथा स्वगंगुराका कारण प्रशस्तराग है, श्रीर मोधानुखका कारण वीतरागभाव है; इसलिये कारणमें भी विषेष है; परन्तु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता।

इसलिये मोक्षका भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है।

इसप्रकार इसके सच्चा तस्वश्रद्धान नहीं है। इसितये समयसारमें कहा है कि सभव्यको तस्वश्रद्धान होनेपर भी मिथ्यादर्शन ही रहता है। तथा प्रयननगारमें कहा है कि सात्मज्ञानसून्य तस्वार्यश्रद्धान कार्यकारी नहीं है।

<sup>ी</sup> पादा २७६-२७७ की बारवस्वारि टीका

प्रथम सच्चा तत्त्वज्ञान हो; वहाँ फिर पुण्य-पापके फलको संसार जाने, शुद्धोपयोगसे मोक्ष माने, गुरास्थानादिरूप जीवका व्यवहारनिरूपरा जाने; इत्यादि ज्योंका त्यों श्रद्धान करता हुग्रा इनका ग्रभ्यास करे तो सम्यग्ज्ञान हो।

सो तत्त्वज्ञानके कारण ग्रध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं, ग्रीर कितने ही जीव उन शास्त्रोंका भी ग्रभ्यास करते हैं; परन्तु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके ग्रापको ग्रापरूप, परको पररूप ग्रीर ग्रास्रवादिका ग्रास्रवादिरूप श्रद्धान नहीं करते। मुखसे तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करें जिसके उपदेशसे ग्रन्य जीव सम्यग्द्दिप्ट हो जायें। परन्तु जैसे कोई लड़का स्त्रीका स्वांग वनाकर ऐसा गाना गाये जिसे सुनकर ग्रन्य पुरुष-स्त्री कामरूप हो जायें; परन्तु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भासित नहीं होता, इसलिये स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है; परन्तु स्वयं ग्रनुभव नहीं करता। यदि स्वयंको श्रद्धान हुग्रा होता तो ग्रन्य तत्त्वका ग्रंश ग्रन्य तत्त्वमें न मिलाता; परन्तु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिये सम्यग्ज्ञान नहीं होता।

इस प्रकार यह ग्यारह अंग तक पढ़े, तथापि सिद्धि नहीं होती । सो समयसारादिमें मिथ्याद्दिको ग्यारह अंगोंका ज्ञान होना लिखा है ।

यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो इतना होता है; परन्तु जैसा ग्रभव्यसेनको श्रद्धानरहित ज्ञान हुग्रा वैसा होता है ?

समाधान: — वह तो पापी था, जिसे हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नहीं था। परन्तु जो जीव ग्रैवेयक ग्रादिमें जाता है उसके ऐसा ज्ञान होता है; वह तो श्रद्धानरहित नहीं है। उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि यह ग्रन्थ सच्चे हैं, परन्तु तत्त्वश्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। समयसार में एक ही जीवके धर्मका श्रद्धान, ग्यारह ग्रंगका ज्ञान ग्रीर महाव्रतादिका पालन करना लिखा है। प्रवचनसारमें ऐसा लिखा है कि ग्रागमज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थोंको हस्तामलकवत् जानता है। यह भी जानता है कि इनका जाननेवाला मैं हूँ; परन्तु मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, इस प्रकार स्वयंको परद्रव्यसे भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य श्रनुभव नहीं करता। इसलिये ग्रात्मज्ञानणून्य ग्रागमज्ञान भी कार्यकारी नहीं है।

इसप्रकार यह सम्यग्ज्ञानके ग्रथं जैन शास्त्रोंका ग्रभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यग्ज्ञान नहीं है।

समाधान: — भाषामें भी प्राकृत, संस्कृतादिक के ही शब्द हैं; परन्तु ग्रपभंण सहित हैं। तथा देश-देश में भाषा ग्रन्य-ग्रन्य प्रकार है, तो महंत पुरुष शास्त्रों में ग्रपभंश शब्द कैसे लिखते? बालक तोतला बोले परन्तु बड़े तो नहीं बोलते। तथा एक देशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देश में जाये, तो वहाँ उसका ग्रर्थ कैसे भासित होगा? इसलिये प्राकृत, संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ रचे हैं।

तथा व्याकरग्गके विना शब्दका अर्थ यथावत् भासित नहीं होता; न्यायके विना लक्षग्, परीक्षा ग्रादि यथावत् नहीं हो सकते — इत्यादि । वचन द्वारा वस्तुके स्वरूपका निर्णय व्याकरगादि विना भली-भाँति न होता जानकर उनकी ग्राम्नाय प्रनुसार कथन किया है। भाषामें भी उनकी थोड़ी-बहुत ग्राम्नाय ग्राने पर ही उपदेश हो सकता है; परन्तु उनकी बहुत ग्राम्नायसे भली-भाँति निर्णय हो सकता है।

फिर कहोगे कि ऐसा है तो अब भाषारूप ग्रन्थ किसलिये बनाते हैं ?

समाधान: - कालदोपसे जीवोंकी मन्दबुद्धि जानकर किन्हीं जीवोंके जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा - ऐसा अभिप्राय विचारकर भाषाग्रन्थ रचते हैं - इसलिये जो जीय व्याकरणादिका अभ्यास न कर सकें उन्हें ऐसे ग्रन्थों द्वारा ही अभ्यास करना।

तथा जो जीव शब्दोंकी नाना युक्तियोंसहित अर्थ करनेके लिये ही व्याकरणका अवगाहन करते हैं, वादादि करके महंत होनेके लिये न्यायका अवगाहन करते हैं, श्रीर चतुराई प्रगट करनेके लिये काव्यका अवगाहन करते हैं, – इत्यादि लौकिक प्रयोजनसहित इनका अभ्यास करते हैं वे धर्मात्मा नहीं हैं। इनका बन सके उतना थोड़ा-बहुत अभ्यास करके आत्महितके अर्थ जो तत्त्वादिकका निर्णंय करते हैं वही धर्मात्मा-पण्डित जानना।

तथा कितने ही जीव पुण्य-पापादिक फलके निरुपक पुराणादि मास्योंका; पुण्य-पापित्रयाके निरुपक आचारादि शास्त्रोंका; तथा गुणस्थान-मागंग्णा, कर्मप्रकृति, त्रिलोकादिके निरुपक करणानुयोगके शास्त्रोंका अभ्यास करते हैं; परन्तु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, तब तो तोने जैसा हो पहना हुआ। और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो यहाँ पापको बुरा जानना, पुण्यको भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जान नेना, नथा जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है, — इन्यादि प्रयोजनका विचार निया है; सो इसमें इतना ता होगा कि नरकादि नहीं होगे, स्वर्गादिक होंगे; परन्तु मोक्षमार्गकी तो प्राप्ति होगी नहीं। लिये ग्रन्य उपाय करता है। जैसे – तृषा लगे तव पानी तो न पिये ग्रीर ग्रन्य शीतल उपचार ग्रनेक प्रकार करे, व घृत तो छोड़े ग्रीर ग्रन्य स्निग्घ वस्तुका उपाय करके भक्षरण करे। – इसीप्रकार ग्रन्य जानना।

यदि परीषह नहीं सहे जाते थे, विषय-वासना नहीं छूटी थी; तो ऐसी प्रतिज्ञा किसलिये की ? सुगम विषय छोड़कर पश्चात् विषम विषयोंका उपाय करना पड़े ऐसा कार्य क्यों करे ? वहाँ तो उलटा रागभाव तीव्र होता है।

श्रथवा प्रतिज्ञामें दुःख हो तब परिग्णाम लगानेके लिये कोई श्रालम्बन विचारता है। जैसे — उपवास करके फिर कीड़ा करता है, कितने ही पापी जुश्रा श्रादि कुव्यसनोंमें लग जाते हैं, श्रथवा सो रहना चाहते हैं। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। — इसीप्रकार श्रन्य प्रतिज्ञामें जानना।

श्रथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बादमें उससे दुःखी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना-छोड़ना उनको खेलमात्र है; सो प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है; इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है।

इसप्रकार पहले तो निर्विचारहोकर प्रतिज्ञा करते हैं ग्रीर पश्चात् ऐसी दशा होती है।

जैनधर्म में प्रतिज्ञा न लेनेका दण्ड तो है नहीं। जैनधर्ममें तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्त्वज्ञानी हो; फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहिचाने; त्याग करनेमें जो गुएा हो उसे जाने; फिर अपने परिएगामोंको ठीक करे; वर्त्तमान परिएगामोंहीके भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे; भविष्यमें निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे; तथा शरीरकी शक्ति व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादिकका विचार करे। — इसप्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी। वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञाके प्रति निरादरभाव न हो, परिएगाम चढ़ते रहें। ऐसी जैनधर्मकी श्राम्नाय है।

यहाँ कोई कहे कि चांडालादिकने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहाँ होता है ? समाधान :- मरणपर्यन्त कष्ट हो तो हो, परन्तु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना - ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं; प्रतिज्ञाके प्रति निरादरपना नहीं होता।

श्रीर सम्यग्दिष्ट जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक हो करते हैं।

तथा जिनके अन्तरंग विरक्तता नहीं और वाह्यप्रतिज्ञा घारण करते हैं, वे प्रतिज्ञाके पहले और वादमें जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। जैसे उपवासके घारणे-पारणेके भोजनमें अति लोभी होकर गरिष्ठादि भोजन करते हैं, शोझता वहुत करते हैं।

#### सम्यक्चारित्रका श्रन्ययास्प

तथा इनके सम्यक्चारियके अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं :-

वाह्यकिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिगाम सुघरने-विगड़नेका विचार नहीं है। श्रीर यदि परिगामोंका भी विचार हो तो जैसे श्रपने परिगाम होते दिखायी दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परन्तु उन परिगामोंकी परम्पराका विचार करने पर श्रभिप्रायमें जो वासना है उसका विचार नहीं करते। श्रीर फल लगता है सो श्रभिप्रायमें जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान श्रागे करेंगे। वहां स्वरूप भलीभांति भासित होगा।

ऐसी पहिचानके विना वाह्य श्राचरण का ही उद्यम है।

वहाँ कितने ही जीव तो कुलक्रमसे ग्रथवा देखादेखी या कोध, मान, माया, लोभादिकसे ग्राचरण करते हैं; उनके तो धर्मबुद्धि ही नहीं है, सम्यक्चारित्र कहाँसे हो ? उन जीवोंमें कोई तो भोले हैं व कोई कपायी हैं; सो ग्रज्ञानभाव व कपाय होनेपर सम्यक्चारित्र नहीं होता।

तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। ऐसा विचारकर व्रत-तप श्रादि कियाहीके उद्यमी रहते हैं श्रीर तत्त्वज्ञानका उपाय नहीं करते। सो तत्त्वज्ञानके विना महाव्रतादिका श्राचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता है, श्रीर तत्त्वज्ञान होनेपर कुछ भी व्रतादिक नहीं हैं तथापि श्रसंयतसम्यग्दृष्टि नाम पाता है। इसलिये पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पश्चात् कणाय घटानेके लिये वाहासाधन करना। यही योगीन्द्रदेवकृत श्रावकाचारमें कहा है:-

"दंसणभूमिहं वाहिरा, जिय वयरं क्ल ण हुंति।"

श्रर्थः - इस सम्यग्दर्णन भूमिका विना हे जीव! व्रतहपी वृक्ष नहीं होते। श्रर्थात् जिन जीवोंके तत्वज्ञान नहीं है वे यथार्थं श्राचरण नहीं श्राचरते।

वही विशेष वतलाते हैं:-

तितने ही जीव पहले तो वहीं प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं; परन्तु भन्तरंगमें विषय-कपाय वासना गिटी नहीं है, इगलिये जैसे-तैमे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। यहाँ उस प्रतिज्ञासे परिणाम दुःसी होते हैं। जैसे – कोई बहुत उपवास कर बैठता है भौर पम्चान् पीड़ासे दुःसी हुम्रा रोगीकी भाँति काल गेंवाता है, धम साधन नहीं करता; तो प्रयम ही समती जाने उननी ही प्रतिज्ञा क्यों न ते ? दुःसी होनेमें प्रानंध्यान हो, उसका पत्र अध्या कैसे लगेगा ? प्रयवा उस प्रतिज्ञाका दुःस नहीं महा जाता तय उसके बदने निषय-योपमाने

<sup>ो</sup> स्वयस्थानम, बाह्य ६७

सातवां प्रधिकार ]

समाधान:— निचली अवस्थावाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है; इसलिये ऊपरकी प्रतिमामें त्याग कहा है। निचली अवस्थामें जिस प्रकारका त्याग सम्भव हो; वैसा निचली अवस्थावाला भी करे; परन्तु जिस निचली अवस्थामें जो कार्य सम्भव हो नहीं है, उसका करना तो कषायभावोंसे ही होता है। जैसे — कोई सप्तव्यसनका सेवन करता हो, और स्वस्त्रीका त्याग करे; तो कैसे हो सकता है? यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धर्म है; तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग हो, तभी स्वस्त्रीका त्याग करना योग्य है।—इसीप्रकार अन्य जानना।

तथा सर्व प्रकारसे धर्मको न जानता हो – ऐसा जीव किसी धर्मके ग्रंगको मुख्य करके ग्रन्य धर्मोंको गौए। करता है। जैसे – कई जीव दया-धर्मको मुख्य करके पूजा-प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं; कितने ही पूजा-प्रभावनादि धर्मको मुख्य करके हिंसादिकका भय नहीं रखते; कितने ही तपकी मुख्यतासे ग्रात्तंध्यानादिक करके भी उपवासादि करते हैं, तथा ग्रपनेको तपस्वी मानकर निःशंक कोधादि करते हैं; कितने ही दानकी मुख्यतासे बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं; कितने ही ग्रारम्भत्यागकी मुख्यतासे याचना ग्रादि करते हैं; इत्यादि प्रकारसे किसी धर्मको मुख्य करके ग्रन्य धर्मको नहीं गिनते तथा उसके ग्राश्रयसे पापका ग्राचरण करते हैं।

उनका यह कार्य ऐसा हुग्रा जैसे ग्रविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारमें नफेके ग्रर्थ, ग्रन्य प्रकारसे बहुत टोटा पड़ता है। चाहिये तो ऐसा कि जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे; उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, सर्व विचार कर जैसे वीतरागभाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूलधर्म वीतरागभाव है।

इसीप्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं; उनके तो सम्यक्-चारित्रका आभास भी नहीं होता।

तथा कितने ही जीव अगुव्रत-महाव्रतादिरूप यथार्थ आचरण करते हैं – श्रीर आचरणके अनुसार ही परिगाम हैं, कोई माया-लोभादिकका अभिश्राय नहीं है; उन्हें धर्म जानकर मोक्षके अर्थ उनका साधन करते हैं, किन्हीं स्वर्गादिकके भोगोंकी भी इच्छा नहीं रखते; परन्तु तत्त्वज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिये आप तो जानते हैं कि मैं मोक्षका साधन कर रहा हूँ; परन्तु जो मोक्षका साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिकहीका साधन करते हैं। कोई मिसरीको अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो

<sup>े</sup> यहाँ पं टोडरमलजीकी हस्तिलिखित प्रतिके हासियेमें इस प्रकार लिखा है - 'इहाँ स्नानादि गीचयम्मंका कयन तथा लौकिक कार्य प्राएँ धम्में छोड़ि तहाँ लिग जाय तिनिका कथन लिखनां है।'

जैसे - जलको रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा; उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषयवृत्ति रोक रखो थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई, और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यन्त विषयवृत्ति होने लगी; सो प्रतिज्ञाके कालमें विषयवासना मिटी नहीं, आगे-पीछे उसके बदले अधिक राग किया; सो फल तो रागभाव मिटनेसे होगा। इसलिये जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहारादिमें उद्यटि (कमी) करते हैं। और बड़ो प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी णक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वैसा करते हैं। प्रमाद भी न हो और आकुलता भी उत्पन्न न हो - ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना।

तया जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो वड़ा धर्म ग्राचरते हैं, कभी ग्रधिक स्वच्छन्द होकर प्रवर्तते हैं। जैसे – किसी धर्मपर्वमें तो वहुत उपवासादि करते हैं, किसी धर्म-पर्वमें वारम्वार भोजनादि करते हैं। यदि धर्मबुद्धि हो तो यथायोग्य सर्व धर्मपर्वोमें यथायोग्य संयमादि धारण करें। तथा कभी तो किसी धर्मकार्यमें बहुत धन खर्च करते हैं ग्रीर कभी कोई धर्मकार्य ग्रा पहुँचा हो तब भी वहाँ थोड़ा भी धन्य खर्च नहीं करते। सो धर्मबुद्धि हो तो यथाशक्ति यथायोग्य सभी धर्मकायोंमें धन खर्चते रहें। – इसीप्रकार ग्रन्य जानना।

तथा जिनके सच्चा धर्मसाधन नहीं है वे कोई किया तो बहुत बड़ी अंगोकार करते हैं, तथा कोई हीन किया करते हैं। जैसे – धनादिकका तो त्याग किया और अच्छा भोजन अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयोंमें विशेष प्रवर्तते हैं। तथा कोई जामा पहिनना, स्त्री-रेबन करना इत्यादि कार्योका तो त्याग करके धर्मात्मापना प्रगट करने हैं; और पण्नात् गोटे ध्यापारादि कार्य करते हैं, लोकनिंद्य पापिक्रयाओंमें प्रवर्तते हैं। – इसीप्रकार कोई किया अति उचन तथा कोई किया अति नीची करते हैं। वहाँ लोकनिंद्य होकर धर्मकी हुँगी कराते हैं कि देखो, अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उन्तम पहिने और एक वस्त्र अति हीन पहिने तो हुँगी ही होती है; उसी प्रकार यह भी हुँगीको प्राप्त होता है।

मच्चे धर्मकी तो यह श्राम्नाय है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों उगके श्रन्गार जिस पदमें जो धर्मकिया नम्भव हो वह नव श्रंगीकार करें। यदि श्रन्य रागादि मिटे हों तो निचले पदमें ही प्रवर्तन करे; परन्तु उच्चपद धारण करके नीची श्रिया न करें।

यहाँ प्रश्न है कि स्त्री-नेवनादि त्याग जपरकी प्रतिनामें कहा है; दमनिये निनर्ना प्रवस्थावाना दनका त्याग करे या नहीं ?

यहाँ कोई जाने कि बाह्यमें तो अगुव्रत-महाव्रतादि साधते हैं, अंतरंग परिगाम नहीं हैं, और स्वर्गादिककी वांछासे साधते हैं? — सो इसप्रकार साधनेसे तो पापवन्य होता है। द्रव्यिलगी मुनि अन्तिम ग्रैंवेयक तक जाते हैं, और पंचपरावर्त्तनोंमें इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तबार होना लिखा है; सो ऐसे उच्चपद तो तभी प्राप्त करे जब अन्तरंग परिगामपूर्वक महाव्रत पाले, महामन्दकषायी हो, इस लोक-परलोकके भोगादिककी चाह न हो; केवल धर्मबुद्धिसे मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिये द्रव्यिलगीके स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है; सो सम्यग्दिकको भासित होता है।

श्रव इनके धर्मसाधन कैसे है श्रीर उसमें श्रन्यथापना कैसे है ?

सो कहते हैं:-

प्रथम तो संसारमें नरकादिके दुःख जानकर व स्वर्गादिमें भी जन्म-मरणादिके दुःख जानकर, संसारसे उदास होकर मोक्षको चाहते हैं। सो इन दुःखोंको तो दुःख सभी जानते हैं। इन्द्र-ग्रहमिन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुःख जानकर निराकुल सुखग्रवस्थाको पहिचानकर मोक्षको चाहते हैं; वे ही सम्यग्दिष्ट जानना।

तथा विषयसुखादिकका फल नरकादिक है; शरीर अशुचि, विनाशीक है, पोषण योग्य नहीं है; कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं; इत्यादि परद्रव्योंका दोष विचारकर उनका तो त्याग करते हैं – ग्रौर व्रतादिकका फल स्वर्ग-मोक्ष है; तपश्चरणादि पवित्र ग्रविनाशी फलके दाता हैं, उनके द्वारा शरीरका शोषण करने योग्य है; देव-गुरु-शास्त्रादि हितकारी हैं; इत्यादि परद्रव्योंके गुणोंका विचार करके उन्हींको ग्रंगीकार करते हैं। – इत्यादि प्रकारसे किसी परद्रव्यको बुरा जानकर ग्रनिष्टरूप श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्यको भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्योंमें इष्ट-ग्रनिष्टरूप श्रद्धान सो मिथ्या है।

तथा इसी श्रद्धांनसे इनके उदासीनता भी द्वेपबुद्धिरूप होती है; क्योंकि किसीको बुरा जानना उसीका नाम द्वेप है।

कोई कहेगा - सम्यग्दिष्ट भी तो बुरा जानकर परद्रव्यका त्याग करते हैं ?

समाधान: - सम्यग्दिष्ट परद्रव्योंको बुरा नहीं जानते, ग्रपने रागभावको बुरा जानते हैं। ग्राप रागभावको छोड़ते हैं, इसिनये उसके कारराका भी त्याग होता है। वस्तुका विचार करनेसे कोई परद्रव्य तो बुरा-भला है नहीं।

कोई कहेगा - निमित्तमात्र तो है ?

नहीं होता; अपनी प्रतीतिके अनुसार फल नहीं होता; फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है।

शास्त्रमें ऐसा कहा है कि चारित्रमें 'सम्यक्' पद है; वह अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिके अर्थ है; इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान हो और पश्चात् चारित्र हो सो सम्यक्चारित्र नाम पाता है। जैसे – कोई किसान बीज तो बोये नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो ? घास-फूस ही होगा; उसी प्रकार अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करे नहीं श्रीर अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो ? देवपद आदि ही होंगे।

वहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्त्वादिक भली-भाँति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्णन-ज्ञानका श्रययार्थ साधन करके व्रतादिमें प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रतादिकका यथार्थ ध्राचरण करते हैं तथापि यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान विना सर्व ग्राचरण मिध्याचारित्र ही है।

यही समयसार कलशमें कहा है:-

विलश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैमींक्षोन्मुखैः कर्मभिः विलश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् । साक्षान्मोक्षमिदं निरामयपदं संवैद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुर्णं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥ १४२ ॥

श्रयं: — मोक्षसे पराङ्मुख ऐसे श्रति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यो द्वारा श्राप ही क्लेश करते हैं तो करो; तथा श्रन्य कितने ही जीव महाव्रत श्रीर तपके भारते चिरकालपर्यन्त क्षीए। होते हुए क्लेश करते हैं तो करो; परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्यर प सर्व रोगरहित पद, जो श्रपने श्राप श्रनुभवमें श्राये ऐसा शानस्यभाव, वह तो शानगुगाके विना श्रन्य किसी भी प्रकारसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है।

तथा पंचास्तिकायमें जहाँ ग्रंतमें व्यवहाराभासीका कथन किया है यहाँ विरह प्रकारका चारित्र होनेपर भी उसका मोक्षमार्गमें निषेध किया है।

तया प्रवचनसारमें धात्मञानजून्य संयमभावको ध्रकार्यकारी कहा है।

तया इन्हीं ग्रन्थोंमें व ग्रन्य परमात्मप्रकाणादि शास्त्रीमें इन प्रयोजनके लिये जहाँ-तहाँ निरूपण है।

इसलिये पहले तत्वज्ञान होनेपर ही आचरण कार्यकारी है।

समभदार तुषसहित चावलका संग्रह करता था; उसे देखकर कोई भोला तुषोंको ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेदिखन्न ही होगा। वैसे चारित्र दो प्रकारका है – एक सराग है, एक वीतराग है। वहाँ ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्रका स्वरूप नहीं है, चारित्रमें दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्तरागसहित चारित्र धारण करते हैं; उन्हें देखकर कोई ग्रज्ञानी प्रशस्तरागको ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेदिखन्न ही होगा।

यहाँ कोई कहेगा कि पापिकया करनेसे तीव्र रागादिक होते थे, श्रव इन कियाश्रोंको करने पर मन्द राग हुआ; इसिलये जितने श्रंशमें रागभाव कम हुआ उतने श्रंशोंमें तो चारित्र कहो, जितने श्रंशोंमें राग रहा उतने श्रंशोंमें राग कहो। — इसप्रकार उसके सराग चारित्र सम्भव है।

समाधान: — यदि तत्वज्ञानपूर्वक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्त्वज्ञानके बिना उत्कृष्ट (उग्र) ग्राचरण होनेपर भी ग्रसंयम नाम ही पाता है, क्योंकि रागभाव करनेका ग्रभिप्राय नहीं मिटता।

वही बतलाते हैं: — द्रव्यिलगी मुनि राज्यादिकको छोड़कर निर्ग्रन्य होता है, ग्रद्राईस मूलगुणोंका पालन करता है, उग्रसे उग्र ग्रन्थनादि बहुत तप करता है, ध्रुधादिक बाईस परीषह सहता है, शरीरके खंड-खंड होनेपर भी व्यग्र नहीं होता, व्रतभंगके ग्रनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसीसे कोध नहीं करता, ऐसे साधनोंका मान नहीं करता, ऐसे साधनोंमें कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक-परलोकके विपयसुखको नहीं चाहता; ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा न हो तो ग्रैवेयक पर्यन्त कैसे पहुँचे ? परन्तु उसे मिध्यादृष्टि ग्रसंयमी ही शास्त्रमें कहा है। उसका कारण यह है कि उसके तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान सुन्ना सच्चा नहीं हुग्रा है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान हुग्रा है; उसी ग्रभिप्रायसे सर्वसाधन करता है; परन्तु उन साधनोंके ग्रभिप्राय की परम्पराका विचार करने पर कषायोंका ग्रभिप्राय ग्राता है।

किस प्रकार ? सो सुनो :— यह पापके कारण रागादिकको तो हेय जानकर छोड़ता है; परन्तु पुण्यके कारण प्रशस्तरागको उपादेय मानता है, उसकी वृद्धिका उपाय करता है, सो प्रशस्तराग भी तो कषाय है। कषायको उपादेय माना तव कषाय करनेका ही श्रद्धान रहा। श्रप्रशस्त परद्रव्योंसे द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्योंमें राग करनेका ग्रभिप्राय हुग्रा, कुछ परद्रव्योंमें साम्यभावरूप ग्रभिप्राय नहीं हुग्रा।

यहाँ प्रश्न है कि सम्यग्दृष्टि भी तो प्रशस्तरागका उपाय रखता है ?

उत्तर: - परद्रव्य कोई जबरन् तो विगाड़ता नहीं है, ग्रपने भाव विगड़ें तव वह भी वाह्य निमित्त है। तथा इसके निमित्त विना भी भाव विगड़ते हैं, इसलिये नियमरूपसे निमित्त भी नहीं है। इसप्रकार परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्याभाव है। रागादिभाव ही बुरे हैं, परन्तु इसके ऐसी समभ नहीं है; यह परद्रव्योंका दोप देखकर उनमें द्वेषरूप उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्यका दोष या गुग नहीं भासित हो, इसलिये किसीको बुरा-भला न जाने; स्वको स्व जाने, परको पर जाने, परसे कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीके ही होती है।

तथा यह उंदासीन होकर शास्त्रमें जो अगुव्रत-महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है, एकदेश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापोंको छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्यरूप कार्योमें प्रवर्तता है। तथा जिस प्रकार पर्यायाश्रित पापकार्योमें अपना कर्त्तापना मानता था; उसी प्रकार अब पर्यायाश्रित पुण्यकार्योमें अपना कर्त्तापना मानने लगा। – इसप्रकार पर्यायाश्रित कार्योमें अहंबुद्धि माननेकी समानता हुई। जैसे – 'मैं जीवोंको मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ' – इत्यादिरूप मान्यता थी; उसी प्रकार मैं 'जीवोंकी रक्षा करता हूँ, मैं नग्न, परिग्रहरहित हूँ' – ऐसी मान्यता हुई। सो पर्यायाश्रित कार्योमें अहंबुद्धि वही मिथ्यादृष्टि है।

यही समयसार कलश में कहा है:-

## ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः । सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुतां ।।१६६।।

श्रर्थ: — जो जीव मिथ्या ग्रंधकार व्याप्त होते हुए अपनेको पर्यायाश्रित कियाका कर्त्ता मानते हैं वे जीव मोक्षाभिलाषी होनेपर भी जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्योंको मोक्ष नहीं होता; उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता; क्योंकि कर्त्तापनेके श्रद्धानकी समानता है।

तथा इसप्रकार त्राप कर्ता होकर श्रावकधर्म ग्रथवा मुनिधर्मकी कियाग्रोंमें मन वचन-कायकी प्रवृत्ति निरन्तर रखता है, जैसे उन कियाग्रोंमें भंग न हो वैसे प्रवर्तता है; परन्तु ऐसे भाव तो सराग हैं; चारित्र है वह वीतरागभावरूप है। इसलिये ऐसे साधनकों मोक्षमार्ग मानना निथ्याबुद्धि है।

प्रश्न: - सराग-वीतराग भेदसे दो प्रकारका चारित्र कहा है सो किस प्रकार है ?

उत्तर: - जैसे चावल दो प्रकारके हैं - एक तुषसहित हैं और एक तुषरहित हैं। वहाँ ऐसा जानना कि तुष है वह चावलका स्वरूप नहीं है, चावलमें दोष है। कोई फलादिककी अपेक्षा परीपह सहनादिको सुखका कारण जानता है, और विषयसेवनादिको दुःखका कारण जानता है।

तथा तत्काल परीषह सहनादिकसे दुःख होना मानता है, और विषयसेवनादिकसे सुख मानता है; तथा जिनसे सुख-दुःखका होना माना जाये उनमें इष्ट-ग्रनिष्टबुद्धिसे राग-द्वेषष्ट्रप ग्रिमप्रायका ग्रभाव नहीं होता; और जहाँ राग-द्वेष हैं वहाँ चारित्र नहीं होता। इसिलये यह द्रव्यिलगी विषयसेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है तथापि ग्रसंयमी ही है। सिद्धान्तमें ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दिष्टसे भी इसे होन कहा है; क्योंकि उनके चौथा-पाँचवाँ गुणस्थान है ग्रीर इसके पहला ही गुणस्थान है।

यहाँ कोई कहे कि ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दिष्टके कषायोंकी प्रवृत्ति विशेष है ग्रीर द्रव्यिलगी मुनिके थोड़ी है; इसीसे ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दिष्ट तो सोलहवें स्वगंपर्यन्त ही जाते हैं ग्रीर द्रव्यिलगी ग्रन्तिम ग्रैवेयकपर्यन्त जाता है। इसिलये भाविलगी मुनिसे तो द्रव्यिलगीको होन कहो, उसे ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दिष्टसे हीन कैसे कहा जाय?

समाधान: - ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दिष्टिके कषायोंकी प्रवृत्ति तो है; परन्तु श्रद्धानमें किसीभी कषायके कंरनेका ग्रभिप्राय नहीं है। तथा द्रव्यिलगीके शुभकषाय करनेका ग्रभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धानमें उन्हें भला जानता है; इसलिये श्रद्धानकी ग्रपेक्षा ग्रसंयत सम्यग्दिष्टसे भी इसके ग्रधिक कषाय है।

तथा द्रव्यांनगीके योगोंकी प्रवृत्ति शुभरूप बहुत होती है श्रीर श्रघातिकमोंमें पुण्य-पापबन्धका विशेष शुभ-श्रशुभ योगोंके अनुसार है, इसलिये वह अन्तिम ग्रैवेयकपर्यन्त पहुँचता है; परन्तु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अधातिया कर्म आत्मगुराके घातक नहीं हैं, उनके उदयसे उच्च-नीचपद प्राप्त किये तो क्या हुआ ? वे तो बाह्य संयोगमात्र संसार-दशाके स्वांग हैं; श्राप तो आत्मा है; इसलिये आत्मगुराके घातक जो घातियाकर्म हैं उनकी हीनता कार्यकारी है।

उन घातिया कर्मोका बन्ध बाह्यप्रवृत्तिके अनुंसार नहीं है, श्रंतरंग कपायणिक अनुसार है; इसीलिये द्रव्यिलगीकी अपेक्षा असंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिके घातिकर्मोका बन्ध थोड़ा है। द्रव्यिलगीके तो सर्व घातिकर्मोंका बन्ध बहुत स्थिति-श्रनुभाग सिहत होता है, श्रीर ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व-श्रनन्तानुबन्धी ग्रादि कर्मोका तो बन्ध है ही नहीं, श्रवशेपोंका बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-श्रनुभाग सिहत होता है। तथा द्रव्यिलगीके कदापि गुराश्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यग्दृष्टिके कदाचित होती है भीर देश

उत्तर — जैसे किसीका बहुत दण्ड होता था, वह थोड़ा दण्ड देनेका उपाय रखता है, थोड़ा दण्ड देकर हर्ष भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें दण्ड देना ग्रनिष्ट ही मानता है; उसी प्रकार सम्यग्दिष्टिके पापरूप बहुत कषाय होती थी, सो वह पुण्यरूप थोड़ी कषाय करनेका उपाय रखता है, थोड़ी कषाय होनेपर हर्ष भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें कषायको हेय ही मानता है। तथा जैसे — कोई कमाईका कारण जानकर व्यापारादिका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है; उसी प्रकार द्रव्यिलगी मोक्षका कारण जानकर प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। — इसप्रकार प्रशस्तरागके उपायमें ग्रीर हर्षमें समानता होनेपर भी सम्यग्दिक तो दण्ड समान ग्रीर मिथ्यादिक व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसिलये ग्रिभप्रायमें विशेष हुग्रा।

तथा इसके परीषह-तपश्चरणादिकके निमित्तसे दुःख हो उसका इलाज तो नहीं करता; परन्तु दुःखका वेदन करता है; सो दुःखका वेदन करना कषाय ही है। जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य ज्ञेयको जानता है उसी प्रकार दुःखके कारण ज्ञेयको जानता है; सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है। तथा उनको सहता है वह भी कषायंके अभिप्रायरूप विचारसे सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि परवशतासे नरकादि गितमें बहुत दुःख सहन किये, यह परीषहादिका दुःख तो थोड़ा है। इसको स्ववश सहनेसे स्वर्ग-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। यदि इनको न सहें और विषयसुखका सेवन करें तो नरकादिककी प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत दुःख होगा — इत्यादि विचारसे परीषहोंमें अनिष्ट दुद्धि रहती है। केवल नरकादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे उन्हें सहन करता है; सो यह सब कषायभाव ही हैं। तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे वे भोगे विना नहीं छूटते; इंसिलये मुभे सहने पड़े। सो ऐसे विचारसे कर्मफलचेतनारूप प्रवर्तता है। तथा पर्यायदृष्टिसे जो परीषहादिरूप अवस्था होती है उसे अपनेको हुई मानता है; ब्रव्य-इष्टिसे अपनी और शरीरादिककी अवस्थाको भिन्न नहीं पहिचानता। इसीप्रकार नाना-प्रकारके व्यवहार विचारसे परीषहादिक सहन करता है।

तथा उसके राज्यादिक विषयसामग्रीका त्याग है ग्रौर इष्ट भोजनादिकका त्याग करता रहता है। वह तो जैसे कोई दाहज्वरवाला वायु होनेके भयसे शीतलवस्तु सेवनका त्याग करता है, परन्तु जब तक शीतलवस्तुका सेवन रुचता है तब तक उसके दाहका ग्रभाव नहीं कहा जाता; उसी प्रकार रागसहित जीव नरकादिकके भयसे विषयसेवनका त्याग करता है, परन्तु जब तक विषयसेवन रुचता है तब तक उसके रागका ग्रभाव नहीं कहा जाता। तथा जैसे — ग्रमृतके ग्रास्वादी देवको ग्रन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता; उसी प्रकार स्वरसका ग्रास्वादन करके विषयसेवनकी ग्ररुचि इसके नहीं हुई है। इसप्रकार

निश्चय, उपचार निरूपएा सो व्यवहार इसलिये निरूपएा-ग्रपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना। (किन्तु) एक निश्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है – इसप्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है।

तथा निश्चय-व्यवहार दोनोंको उपादेय मानता है वह भी भ्रम है;क्योंकि निश्चय-व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोधसिह्त है। कारण कि समयसारमें ऐसा कहा है:-

# "ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसि**ऊण सुद्धराउ**ै।"

श्रर्थ: - व्यवहार श्रभूतार्थ है, सत्यस्वरूपका निरूपण नहीं करता, किसी श्रपेक्षा उपचारसे श्रन्यथा निरूपण करता है। तथा शुद्धनय जो निश्चय है, वह भूतार्थ है, जैसा वस्तुका स्वरूप है वैसा निरूपण करता है।

इस प्रकार इन दोनोंका स्वरूप तो विरुद्धतासहित है।

तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो निश्चय, श्रीर व्रत, शील, संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार; सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि किसी द्रव्यभावका नाम निश्चय श्रीर किसीका नाम व्यवहार — ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्यके भावको उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चयनय है, उपचारसे उस द्रव्यके भावको श्रन्यद्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे — मिट्टीके घड़ेको मिट्टीका घड़ा निरूपित किया जाय सो निश्चय श्रीर घृतसंयोगके उपचारसे उसीको घृतका घड़ा कहा जाय सो व्यवहार। ऐसे ही श्रन्यत्र जानना।

इसलिये तू किसीको निश्चय माने ग्रीर किसीको व्यवहार माने वह भ्रम है।

तथा तेरे माननेमें भी निश्चय-व्यवहारको परस्पर विरोध ग्राया । यदि तू ग्रपनेको सिद्धसमान शुद्ध मानता है तो वर्तादिक किसलिये करता है ? यदि व्रतादिकके साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्त्तमानमें शुद्ध ग्रात्माका ग्रनुभव मिथ्या हुग्रा।

इसप्रकार दोनों नयोंके परस्पर विरोध है; इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं वनता।

यहाँ प्रश्न है कि समयसारादिमें शुद्ध आत्माके अनुभवको निश्चय कहा है; व्रत, तप, संयमादिको व्यवहार कहा है; उस प्रकार ही हम मानते हैं?

समाधान: - शुद्ध श्रात्माका श्रनुभव सच्चा मोक्षमार्ग है, इसेलिये उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभावसे श्रभिन्न, परभावसे भिन्न - ऐसा 'शुद्ध' शन्दका श्रथं जानना। संसारी को सिद्ध मानना - ऐसा भ्रमरूप श्रधं 'शुद्ध' शन्दका नहीं जानना।

ववहारोऽभूयत्यो भूयत्यो देसिदो दु सुद्धग्रमो । भूयत्यमस्सिदो सलु सम्माइट्ठो हवइ जीवो ॥११॥

व सकल संयम होनेपर निरन्तर होती है। इसीसे यह मोक्षमार्गी हुन्रा है। इसलिये द्रव्य- लिंगी मुनिको शास्त्रमें ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दिष्टसे हीन कहा है।

समयसार शास्त्रमें द्रव्यिलगी मुनिकी हीनता गाथा, टीका ग्रौर कलशोंमें प्रगट की है। तथा पंचास्तिकाय टीकामें जहाँ केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है वहाँ व्यवहार पंचाचार होनेपर भी उसकी हीनता ही प्रगट की है। तथा प्रवचनसारमें संसारतत्त्व द्रव्यिलगीको कहा है। परमात्मप्रकाशादि ग्रन्य शास्त्रोंमें भी इस व्याख्यानको स्पष्ट किया है। द्रव्यिलगीके जो जप, तप, शील, संयमादि कियाएँ पायी जाती हैं उन्हें भी इन शास्त्रोंमें जहाँ-तहाँ ग्रकार्यकारी बतलाया है, सो वहाँ देख लेना। यहाँ ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे नहीं लिखते हैं।

इसप्रकार केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपए। किया।

#### उभयाभासी मिथ्याद्दष्टि

श्रव, जो निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंके श्राभासका अवलम्बन लेते हैं - ऐसे मिथ्याद्दियोंका निरूपण करते हैं।

जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमतमें निश्चय-व्यवहार दोनों नय कहते हैं, इसलिये हमें उन दोनोंका ग्रंगीकार करना चाहिये – ऐसा विचारकर जैसा केवल निश्चया-भासके ग्रवलम्बियोंका कथन किया था, वैसे तो निश्चयका ग्रंगीकार करते हैं। ग्रीर जैसे केवल व्यवहाराभासके ग्रवलम्बियोंका कथन किया था, वैसे व्यवहारका ग्रंगीकार करते हैं।

यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करनेमें दोनों नयोंके परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या ? सच्चा तो दोनों नयोंका स्वरूप भासित हुआ नहीं, और जिनमतमें दो नय कहे हैं उनमेंसे किसीको छोड़ा भी नही जाता; इसलिये अमसहित दोनोंका साधन साधते हैं; वे जीव भी मिथ्यादृष्टि जानना।

श्रब इनकी प्रवृत्तिका विशेष बतलाते हैं :-

त्रंतरंगमें त्रापने तो निर्धार करके यथावत् निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गको पहिचाना नहीं, जिनश्राज्ञा मानकर निश्चय-व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्षमार्ग दो नहीं हैं, मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो 'निश्चय मोक्षमार्ग' है। श्रीर जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नहीं, परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी है उसे उपचारसे मोक्षमार्ग कहा जाय सो 'व्यवहार मोक्षमार्ग' है। क्योंकि निश्चय-व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षरा है। सच्चा निरूपरा सो तथा षटपाहुड्में कहा है:-

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जिम्म । जो जग्गिव ववहारे सो सुत्तो श्रप्पएो कज्जे ।।३१।। (मोक्षपाहुड़)

भ्रर्थ: - जो व्यवहारमें सोता है वह योगी भ्रपने कार्यमें जागता है। तथा जो व्यवहारमें जागता है वह भ्रपने कार्यमें सोता है।

इसलिये व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़कर निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य है।

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको व उनके भावोंको व कारणकार्यादिकको किसीको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है; सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है; इसलिये उसका त्याग करना। तथा निश्चयनय उन्हींको यथावत् निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है; सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्तव होता है; इसलिये उसका श्रद्धान करना।

यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?

समाधान: — जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है' — ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे 'ऐसे है नहीं, निमित्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है' — ऐसा जानना। इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर 'ऐसे भी है, ऐसे भी है' — इसप्रकार अमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना नहीं कहा है।

फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहारनय ग्रसत्यार्थ है, तो उसका उपदेश जिनमार्गमें किसलिये दिया ? एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था।

समाधान: - ऐसा ही तर्क समयसारमें किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है: -जह णिव सक्कमणज्जो भ्रणज्जभासं विणा उ गाहेउं। तह ववहारेण विणा परमत्युवएसणमसक्कं।। द।।

श्रयं: - जिस प्रकार श्रनायं श्रयात् म्लेच्छको म्लेच्छभाषा विना श्रयं ग्रह्ण करानेमें कोई समर्थ नहीं है; उसी प्रकार व्यवहारके विना परमार्थका उपदेश श्रमक्य है; इसलिये व्यवहारका उपदेश है।

तथा इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि "व्यवहारनयो नानुसत्तंव्य" ।

<sup>े</sup> एवं म्लेच्छस्यानीयत्वाज्जगतो व्यवहारनयोषि म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यमनीयोऽप च हाह्यसो न म्लेच्छितव्य इति वचनाद्वचवहारनयो नानुसर्तव्यः । (समयमार गापा = की प्रात्मरवाति टीका)

तथा व्रत, तप ग्रादि मोक्षमार्ग है नहीं, निमित्तादिककी ग्रपेक्षा उपचारसे इनको मोक्षमार्ग कहते हैं, इसलिये इन्हें व्यवहार कहा है। — इसप्रकार भूतार्थ-ग्रभूतार्थ मोक्षमार्ग-पनेसे इनको निश्चय-व्यवहार कहा है; सो ऐसा ही मानना। परन्तु यह दोनोंही सच्चे मोक्षमार्ग हैं, इन दोनोंको उपादेय मानना; वह तो मिथ्याबुद्धि ही है।

वहाँ वह कहता है कि श्रद्धान तो निश्चयका रखते हैं ग्रौर प्रवृत्ति व्यवहार- रूप रखते हैं; – इसप्रकार हम दोनोंको ग्रंगीकार करते हैं।

सो ऐसा भी नहीं बनता; क्योंकि निश्चयका निश्चयरूप ग्रौर व्यवहारका व्यवहाररूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नयका श्रद्धान होनेसे एकान्त मिथ्यात्व होता है। तथा प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिएाति है; वहाँ जिस द्रव्यकी परिएाति हो उसको उसीकी प्ररूपित करे सो निश्चयनय, ग्रौर उसहीको ग्रन्य द्रव्यकी प्ररूपित करे सो व्यवहारनय; — ऐसे ग्रभिप्रायानुसार प्ररूपएसे उस प्रवृत्तिमें दोनों नय बनते हैं; कुछ प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नहीं। इसलिये इस प्रकार भी दोनों नयोंका ग्रहएा मानना मिथ्या है।

तो क्या करें ? सो कहते हैं :-

निश्चयनयसे जो निरूपए। किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान ग्रंगीकार करना ग्रीर व्यवहारनयसे जो निरूपए। किया हो उसे ग्रसत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना।

यही समयसार कलश में कहा है:-

सर्वत्राध्यवसानमेवमिखलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै – स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः । सम्यङ् निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्पमाश्रम्य कि शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ।।१७३॥

श्रर्थ: - क्योंकि सर्व ही हिंसादि व श्राहंसादिमें श्रध्यवसाय है सो समस्त ही छोड़ना - ऐसा जिनदेवोंने कहा है। इसलिये मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीको भले प्रकार निष्कम्परूपसे श्रंगीकार करके शुद्धज्ञानघनरूप निजमहिमामें स्थित क्यों नहीं करते?

भावार्थ: - यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया है, इसलिये निश्चयको स्रंगीकार करके निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है। है, इसलिये व्रतादिको मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थसे बाह्यित्रया मोक्षमार्ग नहीं है - ऐसा ही श्रद्धान करना।

इसीप्रकार ग्रन्यत्र भी व्यवहारनयका ग्रंगीकार नहीं करना ऐसा जान लेना।

यहाँ प्रश्न है कि व्यवहारनय परको उपदेशमें ही कार्यकारी है या श्रपना भी प्रयोजन साधता है ?

समाधान: - ग्राप भी जब तक निश्चयनयसे प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने तब तक व्यवहारमार्गसे वस्तुका निश्चय करे; इसलिये निचली दशामें ग्रपनेको भी व्यवहारनथ कार्यकारी है; परन्तु व्यवहारको उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तुको ठीक प्रकार समभे तब तो कार्यकारी हो; परन्तु यदि निश्चयवत् व्यवहारको भी सत्यभूत मानकर 'वस्तु इसप्रकार ही है' - ऐसा श्रद्धान करे तो उलटा ग्रकार्यकारी हो जाये।

यही पुरुपार्थसिद्ध्युपाय में कहा है:-

श्रबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् । व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥ मारावक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य । व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

श्रयं: - मुनिराज श्रज्ञानीको समभानेके लिये श्रसत्यार्थं जो व्यवहारनय उसका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारहीको जानता है, उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। तथा जैसे कोई सच्चे सिंहको न जाने उसे विलाव ही सिंह है; उसी प्रकार जो निश्चयको नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता है।

यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहारको ग्रसत्यार्थ-हेय कहते हो; तो हम व्रत, शील, संयमादिक व्यवहारकार्य किसलिये करें ? – सबको छोड़ देंगे।

उससे कहते हैं कि कुछ वर्त, शील, संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है; इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे; श्रीर ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो वाह्य सहकारी जानकर उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है, यह तो परद्रव्याश्रित हैं; तथा सच्चा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है। — इसप्रकार व्यवहारको श्रसत्यार्थ-हेय जानना। व्रतादिकको छोड़नेसे तो व्यवहारका हेयपना होता नहीं है।

फिर हम पूछते हैं कि व्रतादिकको छोड़कर वया करेगा ? यदि हिंसादिहप प्रवर्तेगा तो वहाँ तो मोक्षमार्गका उपचार भी सम्भव नहीं है; वहाँ प्रवर्तनेसे क्या भला इसका अर्थ है: - इस निश्चयको अंगीकार करनेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं; परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है।

प्रश्न: - व्यवहार बिना निश्चयका उपदेश कैसे नहीं होता ? ग्रौर व्यवहारनय कैसे ग्रंगीकार नहीं करना ? सो कहिए।

समाधान: — निश्चयसे तो ग्रात्मा परद्रव्योंसे भिन्न, स्वभावोंसे ग्रभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समभ नहीं पायें। इसिलये उनको व्यवहारनयसे शरीरादिक परद्रव्योंकी सापेक्षता द्वारा नर-नारक-पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किये — तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार सिहत उन्हें जीवकी पहिचान हुई।

श्रथवा अभेद वस्तुमें भेद उत्पन्न करके ज्ञान-दर्शनादि गुरा-पर्यायरूप जीवके विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, देखने वाला जीव है; — इत्यादि प्रकार सहित उनको जीवको पहिचान हुई।

तथा निश्चयसे वीतरागभाव मोक्षमार्ग है; उसे जो नहीं पहिचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समभ नहीं पायें। तब उनको व्यवहारनयसे, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्यके निमित्त मिटनेकी सापेक्षता द्वारा व्रत, शील, संयमादिरूप वीतरागभावके विशेष बतलाये; तब उन्हें वीतरागभावकी पहिचान हुई।

इसीप्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चयके उपदेशका न होना जानना ।

तथा यहाँ व्यवहारसे नर-नारकादि पर्यायहीको जीव कहा, सो पर्यायहीको जीव नहीं मान लेना । पर्याय तो जीव-पुद्गलके संयोगरूप हैं । वहाँ निश्चयसे जीवद्रव्य भिन्न है, उसहीको जीव मानना । जीवके संयोगसे शरीरादिकको भी उपचारसे जीव कहा, सो कथनमात्र हो है, परमार्थसे शरीरादिक जीव होते नहीं — ऐसा ही श्रद्धान करना ।

तथा अभेद आत्मामें ज्ञान-दर्शनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समकानेके अर्थ किये हैं। निश्चयसे आत्मा अभेद ही है; उसहीको जीव वस्तु मानना। संज्ञा-संख्यादिसे भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थसे भिन्न-भिन्न हैं नहीं, – ऐसा ही श्रद्धान करना।

तथा परद्रव्यका निमित्त निटानेकी अपेक्षासे व्रत-शील-संयमादिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हींको मोक्षमार्ग नहीं मान लेना; क्योंकि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग श्रात्माके हो तो ग्रात्मा परद्रव्यका कर्त्ता-हर्ता हो जाये। परन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्यके ग्राधीन है नहीं; इसिलये ग्रात्मा ग्रपने भाव रागादिक हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है; इसिलये निश्चयसे वीतरागभाव हो मोक्षमार्ग है। वीतरागभावोंके ग्रीर व्रतादिकके कदाचित् कार्य-कारणपना इस प्रकार नयोंद्वारा एक ही वस्तुको एक भावग्रपेक्षा 'ऐसा भी मानना श्रीर ऐसा भी मानना,' वह तो मिथ्याबुद्धि है; परन्तु भिन्न-भिन्न भावोंकी ग्रपेक्षा नयोंकी प्ररूपणा है – ऐसा मानकर यथासम्भव वस्तुको मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिये मिथ्यादृष्टि ग्रनेकान्तरूप वस्तुको मानता है परन्तु यथार्थ भावको पहिचानकर नहीं मान सकता – ऐसा जानना।

तथा इस जीवके वृत, शील, संयमादिकका ग्रंगीकार पाया जाता है, सो व्यवहारसे 'ये भी मोक्षके कारण हैं' – ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है; सो जैसे पहले केवल व्यवहारावलम्बी जीवके ग्रयथार्थपना कहा था वैसे ही इसके भी ग्रयथार्थपना जानना।

तथा यह ऐसा भी मानता है कि यथायोग्य व्रतादि किया तो करने योग्य है; परन्तु इसमें ममत्व नहीं करना। सो जिसका आप कर्ता हो, उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाय? आप कर्ता नहीं है तो 'मुक्तको करने योग्य है' — ऐसा भाव कैसे किया? और यदि कर्त्ता है तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता-कर्म सम्बन्ध स्वयमेव ही हुआ; सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है।

तो कैसे है ? बाह्य व्रतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्रव्यके आश्रित हैं, परद्रव्यका आप कर्ता है नहीं; इसलिये उसमें कर्त्तृ त्ववुद्धि भी नहीं करना और वहाँ ममत्व भी नहीं करना । तथा व्रतादिकमें ग्रहण-त्यागरूप अपना शुभोपयोग हो, वह अपने आश्रित है, उसका आप कर्ता है; इसलिये उसमें कर्त्तृ त्ववुद्धि भी मानना और वहाँ ममत्व भी करना । परन्तु इस शुभोपयोगको बन्धका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बन्ध और मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है; इसलिये एक ही भाव पुण्यवन्धका भी कारण हो श्रीर मोक्षका भी कारण हो – ऐसा मानना अम है।

इसलिये व्रत-ग्रवत दोनों विकल्परिहत जहाँ परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका कुछ प्रयोजन नहीं है – ऐसा उदासीन वीतराग गुद्धोपयोग वही मोक्षमार्ग है। तथा निचली दशामें कितने ही जीवोंके गुभोपयोग श्रीर गुद्धोपयोगका युक्तपना पाया जाता है; इसलिये उपचारसे व्रतादिक गुभोपयोगको मोक्षमार्ग कहा है; वस्तुका विचार करनेपर गुभोपयोग मोक्षका घातक ही है; क्योंकि वन्धका कारण वह ही मोक्षका घातक है – ऐसा श्रद्धान करना।

इसप्रकार शुद्धोपयोगहीको उपादेय मानकर उसका उपाय करना, श्रीर शुभोपयोग-श्रशुभोपयोगको हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना। जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ श्रशुभोपयोगको छोड़कर शुभमें ही प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोगकी श्रपेक्षा होगा ? नरकादि प्राप्त करेगा । इसलिये ऐसा करना तो निर्विचारीपना है । तथा व्रतादिकरूप परिएातिको मिटाकर केवल वीतराग उदासीनभावरूप होना बने तो श्रच्छा ही है; वह निचलीदशामें हो नहीं सकता; इसलिये व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छन्द होना योग्य नहीं है । इसप्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रवृत्तिमें व्यवहारको उपादेय मानना वह भी मिथ्याभाव ही है ।

तथा यह जीव दोनों नयोंका ग्रंगीकार करनेके ग्रर्थ कदाचित् ग्रपनेको ग्रुद्ध सिद्ध-समान रागादि रहित केवलज्ञानादि सिहत ग्रात्मा ग्रनुभवता है, ध्यानमुद्रा धारण करके ऐसे विचारोंमें लगता है; सो ऐसा ग्राप नहीं है, परन्तु भ्रमसे 'निश्चयसे मैं ऐसा ही हूँ' – ऐसा मानकर सन्तुष्ट होता है। तथा कदाचित् वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है। परन्तु निश्चय तो यथावत् वस्तुको प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष ग्राप जैसा नहीं है वैसा ग्रपनेको माने तो निश्चय नाम कैसे पाये? जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीवके ग्रयथार्थपना पहले कहा था उसी प्रकार इसके जानना।

श्रथवा यह ऐसा मानता है कि इस नयसे श्रात्मा ऐसा है, इस नयसे ऐसा है। सो श्रात्मा तो जैसा है वैसा ही है; परन्तु उसमें नय द्वारा निरूपण करनेका जो श्रभिप्राय है उसे नहीं पहिचानता। जैसे — श्रात्मा निश्चयसे तो सिद्धसमान केवलज्ञानादि सहित, द्रव्य-कर्म-नोकर्म-भावकर्म रहित है, श्रौर व्यवहारनयसे संसारी मितज्ञानादि सहित तथा द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्म सहित है — ऐसा मानता है; सो एक श्रात्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं; जिस भावहीका सहितपना उस भावहीका रिहतपना एक वस्तुमें कैसे सम्भव हो? इसिलये ऐसा मानना श्रम है।

तो किस प्रकार है ? जैसे – राजा और रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं; उसी प्रकार सिद्ध और संसारीको जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहा है। केवलज्ञानादिकी अपेक्षा समानता मानी जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निश्चयसे मितज्ञानादिक ही हैं, सिद्धकें केवलज्ञान है। इतना विशेष है कि संसारीके मितज्ञानादिक कर्मके निमित्तसे हैं, इसिलये स्वभाव अपेक्षा संसारीमें केवलज्ञानकी शक्ति कही जाये तो दोष नहीं है। जैसे – रंक मनुष्यमें राजा होनेकी शक्ति पायी जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना। तथा द्रव्यकर्म-नोकर्म पुद्गलसे उत्पन्न हुए हैं, इसिलये निश्चयसे संसारीके भी इनका भिन्नपना है, परन्तु सिद्धकी भाँति इनका कारणकार्य अपेक्षा सम्बन्ध भी न माने तो अम ही है। तथा भावकर्म आत्माका भाव है सो निश्चयसे आत्माहीका है, परन्तु कर्मके निमित्तसे होता है, इसिलये व्यवहारसे कर्मका कहा जाता है। तथा सिद्धकी भाँति संसारीके भी रागादिक न मानना, उन्हें कर्महीका मानना वह भी अम है।

सत्यभूत निश्चयरत्नत्रयके कारगादिक हों। जिस प्रकार निश्चयरत्नत्रय सघ जाये उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहारपना भी सम्भव हो; परन्तु इसे तो सत्यभूत निश्चयरत्नत्रय की पहिचान ही हुई नहीं, तो यह इसप्रकार कैसे साध सकेगा? श्राज्ञानुसार हुन्ना देखा-देखी साधन करता है। इसलिये इसके निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग नहीं हुन्ना।

निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गका ग्रागे निरूपण करेंगे, उसका साधन होनेपर ही मोक्षमार्ग होगा।

इसप्रकार यह जीव निश्चयाभासको मानता — जानता है; परन्तु व्यवहार-साधनको भी भला जानता है, इसलिये स्वच्छन्द होकर अशुभरूप नहीं प्रवर्तता है; व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तता है, इसलिये अंतिम ग्रैवेयक पर्यन्त पदको प्राप्त करता है। तथा यदि निश्चयाभासकी प्रवलतासे अशुभरूप प्रवृत्ति हो जाये तो कुगतिमें भी गमन होता है। परिणामोंके अनुसार फल प्राप्त करता है, परन्तु संसारका हो भोक्ता रहता है; सच्चा मोक्षमार्ग पाए विना सिद्धपदको नहीं प्राप्त करता है।

इसप्रकार निश्चयाभास-व्यवहाराभास दोनोंके ग्रवलम्बी मिथ्याद्दियोंका निरूपण किया।

# सम्यक्त्वसन्मुख मिथ्यादृष्टि

ग्रब, सम्यक्तवके सन्मुख जो मिथ्यादृष्टि हैं उनका निरूपए। करते हैं :-

कोई मन्दकषायादिका कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मीका क्षयोपशम हुग्रा, जिससे तत्त्वविचार करनेकी शक्ति हुई; तथा मोह मन्द हुग्रा, जिससे तत्त्वविचारमें उद्यम हुग्रा, ग्रीर बाह्यनिमित्त देव-गुरु-शास्त्रादिकका हुग्रा, उनसे सच्चे उपदेशका लाभ हुग्रा।

वहाँ प्रपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गके, देव-गुरु-धर्मादिकके, जीवादितत्त्वोंके, तथा निज-परके भ्रीर अपनेको श्रहितकारी-हितकारी भावोंके — इत्यादिके उपदेशसे सावधान होकर ऐसा विचार किया कि श्रहो ! मुभे तो इन वातोंकी खवर ही नहीं, में भ्रमसे भूलकर प्राप्त पर्यायहीमें तन्मय हुआ; परन्तु इस पर्यायकी तो थोड़े ही कालकी स्थिति है; तथा यहाँ मुभे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिये मुभे इन वातोंको वरावर समभना चाहिये, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचारकर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करनेका उद्यम किया।

वहाँ उद्देश, लक्षरानिर्देश श्रौर परीक्षा द्वारा उनका निर्घार होता है। इसलिये पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश हुआ। फिर उनके लक्षरा जाने। फिर ऐसा सम्भवित है कि नहीं – ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। ग्रशुभोपयोगमें ग्रशुद्धताकी ग्रधिकता है। तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहता है, वहाँ तो कुछ परद्रव्यका प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य प्रतादिकको प्रवृत्ति होती है, ग्रौर ग्रशुभोपयोग हो वहाँ बाह्य ग्रवतादिककी प्रवृत्ति होती है; क्योंकि ग्रशुद्धोपयोगके ग्रौर परद्रव्यकी प्रवृत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। तथा पहले ग्रशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो – ऐसी कम-परिपाटी है।

तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोगका कारएा है; सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्यकारएांपना हो, तो शुभोपयोगका कारएा अशुभोपयोग ठहरे। अथवा द्रव्यिना के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं; इसलिये परमार्थसे इनके कारएा-कार्यपना है नहीं। जैसे — रोगीको बहुत रोग था, पश्चात् अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होनेका कारएा है नहीं। इतना है कि अल्प रोग रहनेपर निरोग होनेका उपाय करे तो हो जाये; परन्तु यदि अल्प रोगको ही भला जानकर उसको रखनेका यत्न करे तो निरोग कैसे हो? उसी प्रकार कषायीके तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पश्चात् मन्दकषायरूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निःकषाय शुद्धोपयोग होनेका कारएा है नहीं। इतना है कि शुभोपयोग होनेपर शुद्धोपयोगका यत्न करे तो हो जाये; परन्तु यदि शुभोपयोगकोही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? इसलिये मिथ्यादृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगका कारएा है नहीं, सम्यग्दृष्टिको शुभोपयोग होनेपर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो — ऐसी मुख्यतासे कहीं शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारएा भी कहते हैं — ऐसा जानना।

तथा यह जीव अपनेको निश्चय-व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक मानता है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकारसे आत्माको शुद्ध माना सो तो सम्यग्दर्शन हुआ; वैसा ही जाना सो सम्यग्ज्ञान हुआ; वैसा ही विचारमें प्रवर्तन किया सो सम्यक्चारित्र हुआ। इसप्रकार तो अपनेको निश्चयरत्नत्रय हुआ मानता है; परन्तु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध; सो शुद्ध कैसे मानता-जानता-विचारता हूँ – इत्यादि विवेकरहित अमसे संतुष्ट होता है।

तथा अरहंतादिके सिवा अन्य देवादिकको नहीं मानता, व जैनशास्त्रानुसार जीवादिकके भेद सीख लिये हैं उन्हींको मानता है, औरोंको नहीं मानता, वह तो सम्यग्दर्शन हुआ; तथा जैनशास्त्रोंके अभ्यासमें बहुत प्रवर्तता है सो सम्यग्ज्ञान हुआ; तथा वतादिरूप कियाओं में प्रवर्तता है सो सम्यक्चारित्र हुआ। — इसप्रकार अपनेको व्यवहाररत्नत्रय हुआ मानता है। परन्तु व्यवहार तो उपचारका नाम है; सो उपचार भी तो तव वनता है जव

समाधान: - उपदेशमें कोई उपादेय, कोई हेय, तथा कोई ज्ञेयतत्त्वोंका निरूपरा किया जाता है। वहाँ उपादेय-हेय तत्त्वोंकी तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यया-पना होनेसे अपना बुरा होता है। उपादेयको हेय मानलें तो बुरा होगा, हेयको उपादेय मानलें तो बुरा होगा।

फिर वह कहेगा - स्वयं परीक्षा न की श्रौर जिनवचनहीसे उपादेयको उपादेय जानें तथा हेयको हेय जानें तो इसमें कैसे बुरा होगा ?

समाधान: — ग्रर्थका भाव भासित हुए बिना वचनका श्रभिप्राय नहीं पहिचाना जाता। यह तो मानलें कि मैं जिनवचनानुसार मानता हूँ, परन्तु भाव भासित हुए विना ग्रन्यथापना होजाये। लोकमें भी नौकरको किसी कार्यके लिये भेजते हैं; वहाँ यदि वह उस कार्यका भाव जानता हो तो कार्यको सुधारेगा; यदि भाव भासित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जायेगा। इसलिये भाव भासित होनेके ग्रथं हेय—उपादेय तत्त्वोंकी परीक्षा ग्रवश्य करना चाहिये।

फिर वह कहता है - यदि परीक्षा अन्यथा होजाये तो क्या करें ?

समाधान: - जिनवचन श्रीर श्रपनी परीक्षामें समानता हो, तब तो जाने कि सत्य परीक्षा हुई है। जबतक ऐसा न हो तवतक जैसे कोई हिसाब करता है श्रीर उसकी विधि न मिले तबतक श्रपनी चूकको ढूँढता है; उसी प्रकार यह श्रपनी परीक्षामें विचार किया करे।

तथा जो ज्ञेयतत्त्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे; नहीं तो यह अनुमान करे कि जो हेय—उपादेय तत्त्व ही अन्यथा नहीं कहे, तो ज्ञेयतत्त्वोंको अन्यथा किसलिये कहेंगे? जैसे — कोई प्रयोजनरूप कार्योमें भी भूठ नहीं वोलता, वह अप्रयोजन भूठ क्यों बोलेगा? इसलिये ज्ञेयतत्त्वोंका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञासे जाने। यदि उनका यथार्थ भाव भासित न हो तो भी दोष नहीं है।

इसीलिये जैनशास्त्रोंमें जहाँ तत्त्वादिकका निरूपण किया; वहाँ तो हेतु, युक्ति ध्रादि द्वारा जिस प्रकार उसे धनुमानादिसे प्रतीति ध्राये उसीप्रकार कथन किया है। तथा त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादिकके कथन आज्ञानुसार किये हैं। इसलिये हेयोपादेय तत्त्वोंकी परीक्षा करना योग्य है।

वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वोंको तथा स्व-परको पहिचानना । तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व-रागादिक श्रौर ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शनादिकका स्वरूप पहिचानना । तथा निमित्त-नैमित्तिकादिक जैसे हैं, वैसे पहिचानना । — इत्यादि मोक्षमार्गमें जिनके जाननेसे प्रवृत्ति होती है उन्हें श्रवश्य जानना । सो इनकी तो परीक्षा करना । सामान्यरूपसे किसी

वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेशके अनुसार होते हैं — जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। तथा परीक्षा करनेमें अपना विवेक चाहिये। सो विवेकपूर्वक एकान्तमें अपने उपयोगमें विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है ? वहाँ अनुमानादि प्रमाणसे बराबर समके। अथवा उपदेश तो ऐसा है, और ऐसा न मानें तो ऐसा होगा; सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्वल युक्ति कौन है ? जो प्रबल भासित हो उसे सत्य जाने। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भासित हो, अथवा उसमें सन्देह रहे, निर्धार न हो; तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे, और वे उत्तर दें उसका विचार करे। इसीप्रकार जबतक निर्धार न हो तबतक प्रश्न-उत्तर करे। अथवा समानबुद्धिके धारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्न-उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे; तथा जो प्रश्नोत्तरमें निरूपण हुआ हो उसका एकान्तमें विचार करे। इसीप्रकार जब तक अपने अंतरंगमें — जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर — भाव भासित न हो तब तक इसीप्रकार उद्यम किया करे।

तथा अन्यमितयों द्वारा जो किल्पत तत्त्वोंका उपदेश दिया गया है, उससे जैन उपदेश अन्यथा भासित हो व सन्देह हो – तब भी पूर्वोक्त प्रकारसे उद्यम करे।

ऐसा उद्यम करनेपर जैसा जिनदेवका उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुभे भी इसी प्रकार भासित होता है – ऐसा निर्एाय होता है; क्योंकि जिनदेव ग्रन्यथावादी हैं नहीं।

यहाँ कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं हैं तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किसलिये करें ?

समाधान: — परीक्षा किये बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेवने ऐसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव ग्रपनेको भासित नहीं होगा। तथा भाव भासित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता; क्योंकि जिसकी किसीके वचनहीसे प्रतीति की जाय, उसकी ग्रन्थके वचनसे ग्रन्थथा भी प्रतीति हो जाय; इसलिये शक्तिग्रपेक्षा वचनसे की गई प्रतीति ग्रप्रतीतिवत् है। तथा जिसका भाव भासित हुग्रा हो, उसे ग्रनेक प्रकारसे भी ग्रन्थथा नहीं मानता; इसलिये भाव भासित होनेपर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है।

यहाँ यदि कहोगे कि पुरुषकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता की जाती है? तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती; उसके कुछ वचनोंकी परीक्षा पहले कर ली जाये, तव पुरुषकी प्रमाणता होती है।

प्रश्न :- उपदेश तो अनेक प्रकारके हैं, किस-किसकी परीक्षा करें ?

तथा किसीको तत्त्विचार होनेके पश्चात् तत्त्वप्रतीति न होनेस सम्यक्त्व तो नहीं हुआ और व्यवहारधर्मकी प्रतीति—रुचि होगई, इसिलये देवादिककी प्रतीति करता है व व्रत-तपको अंगीकार करता है। किसीको देवादिककी प्रतीति और सम्यक्त्व युगपत् होते हैं तथा व्रत-तप सम्यक्त्वके साथ भी होते हैं और पहले—पीछे भी होते हैं। देवादिककी प्रतीतिका तो नियम है, उसके बिना सम्यक्त्व नहीं होता; व्रतादिकका नियम है नहीं। बहुत जीव तो पहले सम्यक्त्व हो पश्चात् ही व्रतादिकको धारण करते हैं, किन्हींको युगपत् भी हो जाते हैं। इसप्रकार यह तत्त्विचारवाला जीव सम्यक्त्वका प्रधिकारी है; परन्तु उसके सम्यक्त्व हो हो, ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि शास्त्रमें सम्यक्त्व होनेस पूर्व पंचलिब्धयोंका होना कहा है।

#### पाँच लव्धियोंका स्वरूप

क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य, करणा । वहाँ जिसके होनेपर तत्त्वविचार हो सके — ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपशम हो अर्थात् उदयकालको प्राप्त सर्वघाती स्पर्द्धकोंके निषेकोंके उदयका अभाव सो क्षय, तथा अनागतकालमें उदय आने योग्य उन्हींका सत्तारूप रहना सो उपशम — ऐसी देशघाती स्पर्द्धकोंके उदय सहित कर्मेंकी अवस्था उसका नाम क्षयोपशम है; उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलव्धि है।

तथा मोहका मन्द उदय श्रानेसे मन्दकपायरूप भाव हों कि जहाँ तत्त्वविचार हो सके सो विशुद्धलब्धि है।

तथा जिनदेवके उपदिष्ट तत्त्वका धारण हो, विचार हो, सो देणनालव्धि है। जहाँ नरकादिमें उपदेशका निमित्त न हो वहाँ वह पूर्व संस्कारसे होती है।

तथा कर्मोंकी पूर्वसत्ता ग्रंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाये ग्रीर नवीन वन्य श्रंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवें भागमात्र हो, वह भी उस लव्धिकालसे लगाकर क्रमणः घटता जाये ग्रीर कितनी ही पापकृतियोंका वन्य क्रमणः मिटता जाये – इत्यादि योग्य ग्रवस्थाका होना सो प्रायोग्यलन्त्रि है।

सो ये चारों लिब्धयाँ भव्य या ग्रभव्यके होती हैं। ये चार लिब्धयाँ होनेके वाद सम्यक्त्व हो तो हो, न हो तो नहीं भी हो – ऐसा 'लिब्धसार' में कहा है। इसिलिये उस तत्त्विवचारवालेको सम्यक्त्व होनेका नियम नहीं है। जैसे – किसीको हितकी शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है? पश्चात्

१ लन्पिसार, गापा ३

हेनु-युक्ति द्वारा इनको जानना, व प्रमाण-नय द्वारा जानना, व निर्देष-स्वामित्वादिसे ग्रौर सत्-संख्यादिसे इनके विशेष जानना। जैसी वृद्धि हो — जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य-विशेषरूपसे पहिचानना। तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान-मार्गणा-दिक व पुराणादिक व वृतादिक-कियादिकका भी जानना योग्य है। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी ग्राज्ञानुसार जानकारी करना।

इसप्रकार इस जाननेके ग्रर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी ग्रभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, — इत्यादिरूप प्रवर्तता है। ग्रपना कार्य करनेका इसको हर्ष बहुत है, इसिलये ग्रन्तरंग प्रीतिसे उसका साधन करता है। इसप्रकार साधन करते हुए जब तक (१) सच्चा तत्त्वश्रद्धान न हो, (२) 'यह इसीप्रकार है' — ऐसी प्रतीति सिहत जीवादितत्त्वोंका स्वरूप ग्रापको भासित न हो, (३) जैसे पर्यायमें अहंबुद्धि है वैसे केवल ग्रात्मामें ग्रहंबुद्धि न ग्राये, (४) हित-अहितरूप अपने भावोंको न पहिचाने — तबतक सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्याद्दृष्टि है। यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त होगा; इसी भवमें या ग्रन्य पर्यायमें सम्यक्त्वको प्राप्त करेगा।

इस भवमें अभ्यास करके परलोकमें तिर्यंचादि गतिमें भी जाये तो वहाँ संस्कारके बलसे देव-गुरु-शास्त्रके निमित्त बिना भी सम्यक्तव हो जाये, क्योंकि ऐसे अभ्यासके बलसे मिथ्यात्वकर्मका अनुभाग हीन होता है। जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यक्तव हो जाता है।

मूलकारण यही है। देवादिकका तो वाह्य निमित्त है; सो मुख्यतासे तो इनके निमित्तसेही सम्यक्त्व होता है; तारतम्यसे पूर्व ग्रभ्यास-संस्कारसे वर्त्तमानमें इनका निमित्त न हो तो भी सम्यक्त्व हो सकता है। सिद्धान्तमें "तिन्नसर्गादिधगमाद्वा" (तत्त्वार्थसूत्र १-३) ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि वह सम्यग्दर्शन निसर्ग अथवा अधिगमसे होता है। वहाँ देवादिक बाह्यनिमित्तके बिना हो उसे निसर्गसे हुग्रा कहते हैं; देवादिकके निमित्तसे हो, उसे अधिगमसे हुग्रा कहते हैं।

देखो, तत्त्वविचारकी महिमा! तत्त्वविचाररिहत देवादिककी प्रतीति करे, बहुत शास्त्रोंका अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त्व होनेका ग्रिधिकार नहीं; ग्रौर तत्त्वविचारवाला इनके बिना भी सम्यक्त्वका अधिकारी होता है।

तथा किसी जीवको तत्त्वविचार होनेके पहिले कोई कारण पाकर देवादिककी प्रतीति हो, व व्रत-तपका ग्रंगीकार हो, पश्चात् तत्त्वविचार करे; परन्तु सम्यक्त्वका ग्रंघिकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता है।

जीवके द्वितीयादि समयोंमें नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं; तथा यहाँ अघःकरणवत् जिन जीवोंके करणका पहला समय ही हो, उन अनेक जीवोंके परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक-हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं; परन्तु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टतासे भी द्वितीयादि समयवालेके जघन्य परिणाम भी अनन्तगुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसोप्रकार जिन्हें करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हों, उनके उस समयवालोंके परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं; परन्तु ऊपरके समयवालोंके परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इसप्रकार अपूर्वकरण जानना।

तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवोंके परिगाम समान ही होते हैं, निवृत्ति श्रर्थात् परस्पर भेद उससे रहित होते हैं; जैसे उस करगाके पहले समयमें सर्व जीवोंके परिगाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें परस्पर समानता जानना; तथा प्रथमादि समयवालोंसे द्वितीयादि समयवालोंके श्रनन्तगुनी विशुद्धता सहित होते हैं। इसप्रकार श्रनिवृत्तिकरगा जानना।

इस प्रकार ये तीन करण जानना।

वहाँ पहले अन्तर्मुहूर्त कालपर्यंत अधःकरण होता है। वहाँ चार आवश्यक होते हैं — समय-समय अनन्तगुनी विशुद्धता होती है; तथा एक ( –एक) अन्तर्मुहूर्तसे नवीन वन्धकी स्थिति घटती जाती है, सो स्थितिबन्धापसरण है; तथा प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग समय-समय अनन्तगुना बढ़ता है; और अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग-बन्ध समय-समय अनन्तवें भाग होता है – इसप्रकार चार आवश्यक होते हैं।

वहाँ पश्चात् अपूर्वकरण होता है। उसका काल अधः करणके कालके संख्यातवें भाग है। उसमें ये आवश्यक और होते हैं - एक-एक अन्तर्मुहूर्तसे सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति

<sup>ै</sup> समए समए मिण्णा भावा तम्हा अपुन्वकरणो हु ।। ३६ ।। (लिन्धसार)
जम्हा उविरमभावा हेद्विमभावेहि एात्यि सिरसत्तं ।
तम्हा बिदियं करणं अपुन्वकरणोत्ति रिएहिट्ठं ।। ५१ ।। (लिन्धसार)
करणं परिगामो अपुन्वाणि च ताणि करणाणि च अपुन्वकरणाणि, असमाग्णपरिगामा ति जं उत्तं होदि ।।
(पवला १-६-६-४)

<sup>े</sup> एगसमए वट्टंताणं जीवारां परिगामेहि गा विज्जदे गियट्टी गिव्वित्ती जत्य ते घ्रगियट्टीपरिगामा । (घवला १-६-५-४)

एक्किम्ह कालसमये संठाणादीहि जह णिवट्टे ति । ए। णिवट्टे ति तहा विय परिणामेहि मिहो जेहि ।। ५६ ।। (गोम्मटसार जीवकाण्ड)

विचार करनेपर उसको 'ऐसे ही है' — ऐसी उस शिक्षाकी प्रतीति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचारमें लगकर उस शिक्षाका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो; उसी प्रकार श्रीगुरुने तत्त्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है ? पश्चात् विचार करने पर उसको 'ऐसा ही है' — ऐसी प्रतीति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचारमें लगकर उस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मूलकारण मिथ्यात्वकर्म है; उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाये, न मिटे तो नहीं हो; — ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्त्वविचार करना मात्र ही है।

तथा पाँचवीं करणलिब्ध होनेपर सम्यक्तव हो ही हो – ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई चार लिब्धयाँ तो हुई हों ग्रीर ग्रंतर्मुहूर्त पश्चात् जिसके सम्यक्तव होना हो उसी जीवके करणलिब्ध होती है।

सो इस करएालब्धिवालेके बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्त्विवारमें उपयोगको तद्रूप होकर लगाये, उससे समय-समय परिएगम निर्मल होते जाते हैं। जैसे – किसीके शिक्षाका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्त्वोपदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जायेगा। तथा इन परिएगमों का तारतम्य केवलज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपएं करएगानुयोगमें किया है।

इस करणलब्धिके तीन भेद हैं - ग्रधः करण, श्रपूर्वकरण, श्रनिवृत्तिकरण । इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्रमें किया है वहाँसे जानना । यहाँ संक्षेपमें कहते हैं ।

त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाले जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा ये तीन नाम हैं। वहाँ करण नाम तो परिणामका है।

जहाँ पहले और पिछले समयोंके परिगाम समान हों सो अधःकरण है। जैसे — किसी जीवके परिगाम उस करग्रके पहले समयमें अल्प विशुद्धतासहित हुए, पश्चात् समय-समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके द्वितीय-तृतीय आदि समयोंमें जैसे परिगाम हों वैसे किन्हीं अन्य जीवोंके प्रथम समयमें ही हों और उनके उससे समय-समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते हों — इसप्रकार अधःप्रवृत्तिकरग्र जानना।

तथा जिसमें पहले और पिछले समयोंके परिगाम समानं न हों, अपूर्व ही हों, वह अपूर्वकरण है। जैसे कि उस करणके परिगाम जैसे पहले समयमें हों वैसे किसी भी

<sup>े</sup> लब्धिसार, गाया ३४

हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई। तब उस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव हो जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की — पश्चात् न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ; परन्तु वैसे ही कर्मोदयसे होनहारके अनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीतिका अभाव होकर अन्यथापना हुआ। ऐसे अनेक प्रकारसे उस शिक्षाकी यथार्थ प्रतीतिका अभाव होता है। उसीप्रकार जीवको जिनदेवका तत्त्वादिरूप उपदेश हुआ; उसकी परीक्षा करके उसे 'ऐसे ही है' ऐसा श्रद्धान हुआ, पश्चात् जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकारसे उस यथार्थ श्रद्धानका अभाव होता है। यह कथन स्थूल-रूपसे बतलाया है; तारतम्यसे तो केवलज्ञानमें भासित होता है कि — 'इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है'; क्योंकि यहाँ मूलकारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तब तो अन्य विचारादि कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धानका अभाव होता है। और उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान हो जाता है। सो ऐसी अन्तरंग समय-समय सम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जानना छन्नस्थको नहीं होता, इसलिये इसे अपनी मिथ्या-सम्यक् श्रद्धानरूप श्रवस्थाके तारतम्यका निश्चय नहीं हो सकता; केवलज्ञानमें भासित होता है। — इस अपेक्षा गुग्एस्थानोंका पलटना शास्त्रमें कहा है।

इसप्रकार जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो उसे सादि मिध्याद्दिंट कहते हैं — उसके भी पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिमें पूर्वोक्त पाँच लिब्धियाँ होती हैं। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीवके दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, सो तीनोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होता है। ग्रथवा किसीके सम्यक्त्व मोहनीयका उदय ग्राता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह क्षयोपशम सम्यक्त्वी होता है; उसके गुराश्रेणी ग्रादि किया नहीं होती तथा ग्रानवृत्तिकररा नहीं होता। तथा किसीको मिश्रमोहनीयका उदय ग्राता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह मिश्रगुरास्थानको प्राप्त होता है, उसके कररा नहीं होते। — इसप्रकार सादि मिथ्यादिष्टिके मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। क्षायिक सम्यक्त्वको वेदक सम्यग्दिष्ट हो प्राप्त करता है, इसिक्ये उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इसप्रकार सादि मिथ्यादिष्टका जघन्य तो मध्यम श्रन्तमृहूर्तमात्र, उत्कृष्ट किचित् न्यून ग्रर्द्धपुद्गलपरावर्तनमात्र काल जानना।

देखो, परिग्रामोंकी विचित्रता ! कोई जीव तो ग्यारहवें गुग्गस्थानमें यथाख्यात-चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्यादृष्टि होकर किंचित् न्यून ग्रद्धंपुद्गलपरावर्तन काल पर्यन्त संसारमें रुलता है, ग्रीर कोई नित्य निगोदसे निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटनेके थी, उसको घटाता है सो स्थितिकाण्डकघात है; तथा उससे छोटे एक-एक अन्तर्मुहूर्तसे पूर्वकर्मके अनुभागको घटाता है सो अनुभागकाण्डकघात है; तथा गुए।श्रेए। के कालमें क्रमशः असंख्यातगुने प्रमाए। सहित कर्मीको निर्जराके योग्य करता है सो गुए।श्रेए। निर्जरा है। तथा गुए।संक्रमए। यहाँ नहीं होता, परन्तु अन्यत्र अपूर्वकरए। हो वहाँ होता है।

इसप्रकार अपूर्वकरण होनेके पश्चात् अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरणके भी संख्यातवें भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सिहत कितना ही काल जाने के बाद अन्तरकरण करता है, जो अनिवृत्तिकरणके काल पश्चात् उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्वकर्मके मुहूर्तमात्र निषेक उनका अभाव करता है; उन परमाणुओं को अन्य स्थिति-रूप परिणामित करता है। तथा अन्तरकरण करनेके पश्चात् उपशमकरण करता है। अन्तरकरण द्वारा अभावरूप किये निषेकों के उपरवाले जो मिथ्यात्वके निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। इत्यादिक किया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकोंका अभाव किया था, उनका काल आये, तब निषेकोंके बिना उदय किसका आयेगा? इसलिये मिथ्यात्वका उदय न होनेसे प्रथमोपश्रम सम्यवत्वकी प्राप्ति होती है। अनादि मिथ्यादिक सम्यवत्व मोहनीय और मिश्र मोहनीयकी सत्ता नहीं है, इसलिये वह एक मिथ्यात्वकर्मका ही उपश्रम करके उपश्रम सम्यव्दि होता है। तथा कोई जीव सम्यवत्व पाकर फिर अष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्यादिष्ट जैसी हो जाती है।

यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्त्वश्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो ?

समाधान: — जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दी। उसकी परीक्षा द्वारा उसे 'ऐसे ही है' — ऐसी प्रतीति भी आयी थी; पश्चात् किसी प्रकारसे अन्यथा विचार हुआ, इसलिये उस शिक्षामें सन्देह हुआ कि इसप्रकार है या इसप्रकार? अथवा 'न जाने किस प्रकार है?' अथवा उस शिक्षाको भूठ जानकर उससे विपरीतता हुई तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होगया। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, वीचमें शिक्षाके विचारसे यथार्थ प्रतीति हुई थी; परन्तु उस शिक्षाका विचार किये वहुत काल

किमंतरकरणं गाम ? विविव्यकम्माणं हेट्टिमोविरमिट्टिदीस्रो मोत्तूण मज्के श्रन्तोमुहृत्तमेत्ताणं द्विदीणं परिगामिवसेसेग गिसेगागममावीकरणमंतरकरणमिदि भण्णदे ॥ (जयघवला, १४० प० ६५३)

श्रर्थं :- श्रन्तरकरणका क्या स्वरूप है ? उत्तर :- विवक्षितकर्मोकी श्रधस्तन श्रीर उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मध्यवर्ती श्रंतर्मु हूर्तमात्र स्थितियोंके निषेकोंका परिणाम विशेषके द्वारा श्रमाव करनेको श्रन्तरकरण कहते हैं।

होना, श्रीरोंके ही ऐसे दोष देख-देखकर कषायी नहीं होना; क्योंकि ग्रपना भला-बुरा तो श्रपने परिगामोंसे हैं। श्रीरोंको तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। इसलिये श्रपने परिगाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है; सर्व प्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़कर सम्यग्दृष्टि होना योग्य है; क्योंकि संसारका मूल मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वके समान श्रन्य पाप नहीं है।

एक मिथ्यात्व ग्रीर उसके साथ ग्रनन्तानुबन्धीका ग्रभाव होनेपर इकतालीस प्रकृतियोंका तो बन्ध ही मिट जाता है, स्थिति ग्रंतःकोड़ाकोड़ी सागरकी रह जाती है, श्रमुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही मोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्वका सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्षमार्ग नहीं होता। इसलिये जिस-तिस उपायसे सर्वप्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें जैनमतवाले मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण जिसमें हुग्रा ऐसा [सातवाँ] ग्रधिकार सम्पूर्ण हुग्रा ॥७॥

मिध्यात्व सम्बन्धी १६:-

मिथ्यात्व, हुंडकसंस्थान, नपुंसकवेद, नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्तासृपा-टिकासंहनन, जाति ४ (एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय), स्थावर, श्राताप, मूक्ष्म, श्रपर्याप्त, साधारण।

श्रनंतानुबन्धी सम्बन्धी २४:-

श्रनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ; स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, दुर्भग, दुस्वर श्रनादेय, श्रप्रस्तिवहायोगित, स्त्रीवेद, नीचगोत्र, तिर्यगिति तिर्यगित्यानुपूर्वी, तिर्यगायु, उद्योत, संस्थान ४ (न्यग्रोध, स्वाति, कुटजक, वामन), संहनन ४ (वज्जनाराच, नाराच, श्रर्यनाराच, श्रीर कीलित)।

१४१ प्रकृतियोंके नाम-

पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञान प्राप्त करता है । ऐसा जानकर श्रपने परिशाम बिगड़नेका भय रखना और उनके सुधारनेका उपाय करना ।

तथा उस सादि मिथ्यादृष्टिके थोड़े काल मिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता, व तत्त्वोंका अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, व विचार किये बिना ही व थोड़े विचारहीसे पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्यादृष्टिकी दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। गृहीत मिथ्यात्वको भी वह ग्रह्गा करता है और निगोदादिमें भी रुलता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है।

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन होता है श्रौर वहाँ जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह ग्रावली प्रमाण काल रहता है। उसके परिणामकी दशा वचन द्वारा कहनेमें नहीं ग्राती। सूक्ष्मकाल मात्र किसी जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम होते हैं। वहाँ ग्रनन्तानुबन्धीका तो उदय होता है, मिथ्यात्वका उदय नहीं होता। सो ग्रागम प्रमाणसे उसका स्वरूप जानना।

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे अष्ट होकर मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है। वहाँ मिश्रमोहनीयका उदय होता है, इसका काल मध्यम अन्तर्मुहूर्तमात्र है। सो इसका भी काल थोड़ा है, इसिलये इसके भी परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं। यहाँ इतना भासित होता है कि जैसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही कालमें माने; उसीप्रकार तत्त्वोंका श्रद्धान-अश्रद्धान एक ही कालमें हो वह मिश्रदशा है।

कितने ही कहते हैं – 'हमें तो जिनदेव तथा अन्य देव सर्व ही वन्दन करने योग्य हैं' – इत्यादि मिश्रश्रद्धानको मिश्रगुरास्थान कहते हैं, सो ऐसा नहीं है; यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव-कुदेवका कुछ निर्णय ही नहीं है; इसलिये इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रगट है – ऐसा जानना।

इसप्रकार सम्यक्तवके सन्मुख मिथ्याद्दियोंका कथन किया, प्रसंग पाकर ग्रन्य भी कथन किया है।

\*

इसप्रकार जैनमतवाले मिथ्यादृष्टियोंके स्वरूपका निरूपए। किया।

यहाँ नानाप्रकारके मिथ्याद्दियोंका कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारोंको पहिचानकर अपनेमें ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक्श्रद्धानी पापका पोषरा होता है। यहाँ महन्तपुरुष राजादिककी कथाएँ तो हैं, परन्तु प्रयोजन जहाँ-तहाँ पापको छुड़ाकर धर्ममें लगानेका प्रगट करते हैं; इसलिये वे जीव कथाग्रोंके लालचसे तो उन्हें पढ़ते—सुनते हैं ग्रौर फिर पापको बुरा, धर्मको भला जानकर धर्ममें रुचिवंत होते हैं।

इसप्रकार तुच्छबुद्धियोंको समभानेके लिये यह अनुयोग है। 'प्रथम' अर्थात् 'अन्युत्पन्न मिथ्याद्दि', उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोम्मटसारकी टीकामें किया है।

तथा जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान हुन्ना हो, पश्चात् इस प्रथमानुयोगको पहें—सुनें तो उन्हें यह उसके उदाहरण्रूष्प भासित होता है। जैसे — जीव म्रनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता था। तथा पुराग्गोंमें जीवोंके भवान्तर निरूपित किये हैं, वे उस जाननेके उदाहरण हुए। तथा शुभ-म्रशुभ शुद्धोपयोगको जानता था, व उसके फलको जानता था। पुराग्गोंमें उन उपयोगोंकी प्रवृत्ति ग्रीर उनका फल जीवके हुग्ना सो निरूपण किया है, वही उस जाननेका उदाहरण हुग्ना। इसीप्रकार ग्रन्य जानना।

यहाँ उदाहरणका अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था, उमीप्रकार वहाँ किसी जीव के अवस्था हुई – इसलिये यह उस जाननेकी साक्षी हुई।

तथा जैसे कोई सुभट है – वह सुभटोंकी प्रशंसा श्रीर कायरोंकी निन्दा जिसमें हो ऐसी किन्हीं पुराण-पुरुषोंकी कथा मुननेसे मुभटपनेमें श्रित उत्साहवान होता है; उसीप्रकार धर्मात्मा है – वह धर्मात्माश्रोंकी प्रशंसा श्रीर पापियोंकी निन्दा जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुराण-पुरुषोंकी कथा सुननेसे धर्ममें श्रित उत्साहवान होता है।

इसप्रकार यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना ।

#### करणानुयोगका प्रयोजन

तथा करणानुयोगमें जीवोंके व कर्मोंके विशेष तथा त्रिलोकादिककी रचना निरूपित करके जीवोंको धर्ममें लगाया है। जो जीव धर्ममें उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवोंके गुणस्थान-मार्गणा ग्रादि विशेष तथा कर्मोंके कारण-ग्रवस्था-फल किस-किसके कैसे-कैसे पाये जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोकमें नरक-स्वर्गादिके ठिकाने पहिचान कर पापसे विमुख होकर धर्ममें लगते हैं। तथा ऐसे विचारमें उपयोग रम जाये तव पाप-प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है; उस ग्रभ्यासमे नत्त्वज्ञानकी

भप्रमां मिथ्यादृष्टिमवतिकमञ्जुत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽनुयोगोऽधिकारः प्रयमानुयोग ।

# स्राठवाँ स्रधिकार उपदेशका स्वरूप

स्रव मिथ्याद्दि जीवोंको मोक्षमार्गका उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर, गराधराधिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं; इसलिये इस शास्त्रमें भी उन्हींके उपदेशानुसार उपदेश देते हैं।

वहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके ग्रर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं; क्योंकि उपदेशको यथावत् न पहिचाने तो ग्रन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। इसलिये उपदेशका स्वरूप कहते हैं।

जिनमतमें उपदेश चार अनुयोगके द्वारा दिया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग – यह चार अनुयोग हैं।

वहाँ तीर्थंकर-चक्रवर्ती ग्रादि महान पुरुषोंके चारित्रका जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। तथा गुणस्थानमार्गणादिरूप जीवका व कर्मोंका व त्रिलोकादिकका जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है। तथा गृहस्थ-मुनिके धर्म ग्राचरण करनेका जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है। तथा षट्द्रव्य, सप्ततत्त्वादिकका व स्व-परभेद विज्ञानादिकका जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है।

# अनुयोगों का प्रयोजन

म्रब इनका प्रयोजन कहते हैं :-

#### प्रथमानुयोगका प्रयोजन

प्रथमानुयोगमें तो संसारकी विचित्रता, पुण्य-पापका फल, महन्त पुरुपोंकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणसे जीवोंको धर्ममें लगाया है। जो जीव तुच्छवुद्धि हों वे भी उससे धर्मसन्मुख होते हैं; क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपणको नहीं पहिचानते, लौकिक कथाग्रोंको जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमानुयोगमें लौकिक प्रवृत्तिरूप ही निरूपण होनेसे उसे वे भली-भाँति समभ जाते हैं। तथा लोकमें तो राजादिककी कथाग्रोंमें

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> रत्नकरण्ड २-२: <sup>२</sup> रत्नकरण्ड २-३; <sup>3</sup> रत्नकरण्ड २-४; <sup>४</sup> रत्नकरण्ड २-४

तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी होकर चरणानुयोगका ग्रभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व ग्राचरण ग्रपने वीतरागभावके ग्रनुसार भासित होते हैं। एकदेश व सर्वदेश वीतरागता होनेपर ऐसी श्रावकदशा-मुनिदशा होती है; क्योंकि इनके निमित्त-नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक-मुनिधर्मके विशेष पहिचानकर जैसा ग्रपना वीतरागभाव हुग्रा हो वैसा ग्रपने योग्य धर्मको साधते हैं। वहाँ जितने ग्रंशमें वीतरागता होती है, उसे कार्य-कारी जानते हैं; जितने ग्रंशमें राग रहता है, उसे हेय जानते हैं; सम्पूर्ण वीतरागताको परम धर्म मानते हैं।

ऐसा चरणानुयोगका प्रयोजन है। द्रव्यानुयोगका प्रयोजन

ग्रव द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहते हैं। द्रव्यानुयोगमें द्रव्योंका व तत्त्वोंका निरूपण करके जीवोंको धर्ममें लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्योंको व तत्त्वोंको नहीं पहिचानते, ग्रापको-परको भिन्न नहीं जानते; उन्हें हेतु-हष्टान्त-युक्ति द्वारा व प्रमाण-नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाये। उसके ग्रभ्याससे ग्रनादि ग्रज्ञानता दूर होती है। ग्रन्यमत किल्पत तत्त्वादिक भूठ भासित हो तब जिनमत की प्रतीति हो ग्रौर उनके भावको पहिचाननेका ग्रभ्यास रखें, तो शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाये।

तथा जिनके तत्त्वज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानुयोगका अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धानके अनुसार वह सर्व कथन प्रतिभासित होते हैं। जैसे — िकसीने कोई विद्या सीख ली, परन्तु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इसप्रकार इसको तत्त्वज्ञान हुआ, परन्तु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास करता रहे तो वह तत्त्वज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेपरूपसे तत्त्वज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति-हेतु-हष्टान्तादि द्वारा स्पष्ट हो जाये तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती। तथा इस अभ्याससे रागादि घटनेसे शीघ्र मोक्ष सघता है।

इसप्रकार द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना ।

# अनुयोगोंके व्याख्यानका विधान

श्रव इन श्रनुयोगोंमें किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहते हैं :-

### प्रथमानुयोगके व्याख्यानका विधान

प्रथमानुयोगमें जो मूल कथाएँ हैं; वे तो जैसी हैं, वैसी ही निरूपित करते हैं। तथा उनमें प्रसंगोपात्त व्याख्यान होता है; वह कोई तो ज्योंका त्यों होता है, कोई ग्रन्थकत्तिक विचारानुसार होता है; परन्तु प्रयोजन ग्रन्यथा नहीं होता। भी प्राप्ति शीघ्र होती है। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतमें ही है, अन्यत्र नहीं है; इसप्रकार महिमा जानकर जिनमत्का श्रद्धानी होता है।

तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी होकर इस करएाानुयोगका अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषएारूप भासित होता है। जो जीवादिक तत्त्वोंको आप जानता है, उन्होंके विशेष करएाानुयोगमें किये हैं; वहाँ कितने ही विशेषएा तो यथावत् निश्चयरूप हैं, कितने ही उपचार सहित व्यवहाररूप हैं, कितने ही द्रव्य-क्षेत्र-काल भावादिकके स्वरूप प्रमारणादिरूप हैं, कितने ही निमित्त आश्रयादि अपेक्षा सहित हैं, – इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषएा निरूपित किये हैं, उन्हें ज्योंका त्यों मानता हुआ उस करएाानुयोगका अभ्यास करता है।

इस अभ्याससे तत्त्वज्ञान निर्मल होता है। जैसे – कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परन्तु उस रत्नके बहुतसे विशेष जानने पर निर्मल रत्नका पारखी होता है; उसीप्रकार तत्त्वोंको जानता था कि यह जीवादिक हैं, परन्तु उन तत्त्वोंके बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्त्वज्ञान होता है। तत्त्वज्ञान निर्मल होनेपर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है।

तथा अन्य ठिकाने उपयोगको लगाये तो रागादिककी वृद्धि होती है, श्रीर छद्मस्थका उपयोग निरन्तर एकाग्र नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करएगानुयोगके अभ्यासमें उपयोगको लगाता है, उससे केवलज्ञान द्वारा देखे गये पदार्थीका जानपना इसके होता है; प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षहीका भेद है, भासित होनेमें विरुद्धता नहीं है।

इसप्रकार यह करणानुयोगका प्रयोजन जानना।

'करण' अर्थात् गिएत कार्यके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमें 'श्रनुयोग' – श्रिधकार हो वह करणानुयोग है। इसमें गिएत वर्णनकी मुख्यता है – ऐसा जानना।

# चरणानुयोगका प्रयोजन

श्रब चरणानुयोगका प्रयोजन कहते हैं। चरणानुयोगमें नानाप्रकार धर्मके साधन निरूपित करके जीवोंको धर्ममें लगाते हैं। जो जीव हित-श्रहितको नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्योंमें तत्पर हो रहते हैं; उन्हें जिसप्रकार पापकार्योंको छोड़कर धर्मकार्योंमें लगें, उस प्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर जो धर्म श्राचरण करनेको सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थधम व मुनिधर्मका विधान सुनकर श्रापसे जैसा सधे वैसे धर्म-साधनमें लगते हैं।

ऐसे साधनसे कषाय मन्द होती है और उसके फलमें इतना तो होता है कि कुगतिमें दु:ख नहीं पाते, किन्तु सुगतिमें सुख प्राप्त करते हैं; तथा ऐसे साधनसे जिनमतका निमित्त बना रहता है, वहाँ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होना हो तो होजाती है। **प्राठवाँ प्रधिकार** ] [ २७३

श्रथवा कष्टादिक हुए; उसे उसी पापकार्यका फल निरूपित करते है। – इत्यादि इसी प्रकार जानना।

यहाँ कोई कहे - ऐसा भूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है; ऐसे कथनको प्रमाग्। कैसे करें ?

समाधान: — जो ग्रज्ञानी जीव वहुत फल दिखाये विना धर्ममें न लगें व पाप से न डरें, उनका भला करनेके ग्रर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। फूठ तो तब हो, जब धर्मके फलको पापका फल वतलायें, पापके फलको धर्मका फल वतलायें, परन्तु ऐसा तो है नहीं। जैसे — दस पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहाँ उपचारसे एक पुरुषका भी किया कहा जाये तो दोष नहीं है। ग्रथवा जिसके पितादिकने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति ग्रपेक्षा उपचारसे पुत्रादिकका किया कहा जाये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत ग्रुभ व ग्रग्रुभ कार्योंका एक फल हुग्रा, उसे उपचारसे एक ग्रुभ व ग्रग्रुभकार्यका फल कहा जाये तो दोष नहीं है। ग्रथवा ग्रन्थ ग्रुभ व ग्रग्रुभकार्यका फल जो हुग्रा हो, उसे एक जाति ग्रपेक्षा उपचारसे किसी ग्रन्थ ही ग्रुभ व ग्रग्रुभकार्यका फल कहें तो दोष नहीं है।

उपदेशमें कहीं व्यवहारवर्णन है, कहीं निश्चयवर्णन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहार-वर्णन किया है, इसप्रकार इसे प्रमाण करते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना; तारतम्यका तो करणानुयोगमें निरूपण किया है, सो जानना।

तथा प्रथमानुयोगमें उपचाररूप किसी धर्मका श्रंग होनेपर सम्पूर्ण धर्म हुश्रा कहते हैं। जैसे – जिन जीवोंके शंका-कांक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्यक्त्व हुश्रा कहते हैं; परन्तु किसी एक कार्यमें शंका-कांक्षा न करनेसे ही तो सम्यक्त्व नहीं होता, सम्यक्त्व तो तत्त्वश्रद्धान होनेपर होता है; परन्तु निश्चयसम्यक्त्वका तो व्यवहारसम्यक्त्वमें उपचार किया श्रीर व्यवहारसम्यक्त्वके किसी एक श्रंगमें सम्पूर्ण व्यवहारसम्यक्त्वका उपचार किया – इसप्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुश्रा कहते हैं।

तथा किसी जैनशास्त्रका एक ग्रंग जाननेपर सम्यग्ज्ञान हुग्रा कहते हैं। सो संशयादि रिहत तत्त्वज्ञान होनेपर सम्यग्ज्ञान होता है; परन्तु यहाँ पूर्ववत् उपचारसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं।

तथा कोई भला श्राचरण होनेपर सम्यक्चारित्र हुग्रा कहते हैं। वहाँ जिसने जैनधर्म श्रंगीकार किया हो व कोई छोटी-मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। सो श्रावक तो पंचमगुणस्थानवर्ती होनेपर होता है; परन्तु पूर्ववत् उपचारसे इसे श्रावक कहा है। उत्तरपुराणमें श्रेणिकको श्रावकोत्तम कहा है सो वह तो ग्रसंयत था; परन्तु जैन या इसलिये कहा है। इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना।

उदाहरण: - जैसे - तीर्थंकर देवोंके कल्याणकोंमें इन्द्र श्राये, यह कथा तो सत्य है। तथा इन्द्रने स्तुतिकी, उसका व्याख्यान किया; सो इन्द्रने तो अन्य प्रकारसे ही स्तुति की श्री श्रीर यहाँ प्रन्थकत्ताने अन्य ही प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ। तथा परस्पर किन्हींके बचनालाप हुआ; वहाँ उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रन्थकत्ताने अन्य प्रकार कहे; परन्तु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर, वन, संग्रामादिकके नामादिक तो यथावत् ही लिखते हैं श्रीर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनका पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं। - इत्यादि इसी प्रकार जानना।

तथा प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकत्ता ग्रपने विचारानुसार कहते हैं। जैसे – धर्मपरीक्षामें मूर्खीकी कथा लिखी; सो वही कथा मनोवेगने कही थी ऐसा नियम नहीं है; परन्तु मूर्खपनेका पोषएा करनेवाली कोई कथा कही थी ऐसे ग्रभिप्रायका पोषएा करते हैं। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

यहाँ कोई कहे - ग्रयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रमें सम्भव नहीं है ?

उत्तर: - ग्रन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन ग्रन्यका ग्रन्य प्रगट करे। जैसे - किसीसे कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही ग्रक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी प्रयोजन सिहत कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते - ऐसा जानना। यदि जैसेका तैसा लिखनेका सम्प्रदाय हो तो किसीने बहुत प्रकारसे वैराग्य चिन्तवन किया था उसका सर्व वर्णन लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जायेगा, तथा कुछ न लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं होगा, इसलिये वैराग्यके ठिकाने थोड़ा-बहुत ग्रपने विचारके ग्रनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन ग्रन्यथा नहीं हुग्रा इसलिये ग्रयथार्थ नहीं कहते। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा प्रथमानुयोगमें जिसकी मुख्यता हो उसीका पोषए करते हैं। जैसे – किसीने उपवास किया, उसका तो फल ग्रल्प था, परन्तु उसे ग्रन्य धर्मपरिएातिकी विशेषता हुई इसलिये विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुई, वहाँ उसको उपवासहीका फल निरूपित करते हैं। इसीप्रकार ग्रन्य जानना।

तथा जिस प्रकार किसीने शीलादिकी प्रतिज्ञा दृढ़ रखी व नमस्कारमन्त्रका स्मरण किया व अन्य धर्म-साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रगट हुए; वहाँ उन्हींका वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अन्य किसी कर्मके उदयसे वैसे कार्य हुए हैं; तथापि उनको उन शीलादिकका ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसीका तो वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अन्य कर्मके उदयसे नीचगतिको प्राप्त हुआ इसो प्रकार प्रथमानुयोगमें ग्रन्य कथन भी हों, उन्हें यथासम्भव जानकर भ्रमरूप नहीं होना ।

#### करणानुयोगके व्याख्यानका विधान

अव, करणानुयोगमें किसप्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं:-

जैसा केवलज्ञान द्वारा जाना वैसा करएाानुयोगमें व्याख्यान है। तथा केवलज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परन्तु जीवको कार्यकारी जीव-कर्मादिकका व त्रिलोकादिकका ही निरूपण इसमें होता है। तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता, इसिलये जिस प्रकार वचनगोचर होकर छद्मस्थके ज्ञानमें उनका कुछ भाव भासित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरण — जीवके भावोंकी प्रपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव अनन्तस्वरूपसहित वचनगोचर नहीं हैं, वहाँ बहुत भावोंकी एक जाति करके चीदह गुणस्थान कहे हैं। तथा जीवोंको जाननेक अनेक प्रकार हैं, वहाँ मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया है। तथा कर्मपरमाणु अनन्तप्रकार शक्तियुक्त हैं, उनमें बहुतोंकी एक जाति करके बाठ व एक सौ अड़तालीस प्रकृतियाँ कही हैं। तथा त्रिलोकमें अनेक रचनाएँ हैं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओंका निरूपण कहते हैं। तथा प्रमाणके अनन्त भेद हैं, वहाँ संख्यातादि तीन भेद व इनके इक्कीस भेद निरूपित किये हैं। इसीप्रकार अन्यय जानना।

तथा करणानुयोगमें यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक ग्रखंडित हैं; तथापि छद्मस्थको हीनादिक ज्ञान होनेके ग्रथं प्रदेश, समय, ग्रविभाग-प्रतिच्छेदादिककी कत्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। तथा एक वस्तुमें भिन्न-भिन्न गुणोंका व पर्यायोंका भेद करके निरूपण करते हैं। तथा जीव-पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं; तथापि सम्बन्धादिक द्वारा श्रनेक द्रव्यसे उत्पन्न गति, जाति ग्रादि भेदोंको एक जीवके निरूपित करते हैं, — इत्यादि व्याख्यान व्यवहारनयकी प्रधानता सहित जानना, वयोंकि व्यवहारके विना विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निश्चयवर्णन भी पाया जाता है। जैसे — जीवादिक द्रव्योंका प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न-भिन्न इतने ही द्रव्य हैं। वह यधासम्भव जान लेना।

तथा करणानुयोगमें जो कथन हैं वे कितने ही तो छद्मस्यके प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादि-गोचर होते हैं, तथा जो न हों उन्हें ग्राज्ञाप्रमाण द्वारा मानना। जिस प्रकार जीव-पुद्गलके स्यूल बहुत कालस्थायी मनुप्यादि पर्यायें व घटादि पर्यायें निरूपित कीं, उनके तो प्रत्यक्ष श्रनुमानादि हो सकते हैं; परन्तु प्रतिसमय सूक्ष्मपरिणमनकी भ्रपेक्षा ज्ञानादिकके व तथा जो सम्यक्तवरिहत मुनिलिंग धारण करे, व द्रव्यसे भी कोई अतिचार लगाता हो, उसे मुनि कहते हैं। सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थानवर्ती होनेपर होता है; परन्तु पूर्ववत् उपचारसे उसे मुनि कहा है। समवसरणसभामें मुनियोंकी संख्या कही, वहाँ सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे; परन्तु मुनिलिंग धारण करनेसे सभीको मुनि कहा। इसीप्रकार अन्यव जानना।

तथा प्रथमानुयोगमें कोई धर्मबुद्धिसे अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे — विष्णुकुमारने मुनियोंका उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुरागसे किया; परन्तु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था; क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थधमें सम्भव है, श्रीर गृहस्थधमें सुनिधमें ऊँचा है; सो ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म श्रंगीकार किया वह अयोग्य है; परन्तु वात्सल्य श्रंग की प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा की है। इस छलसे श्रीरोंको ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म श्रंगीकार करना योग्य नहीं है।

तथा जिसप्रकार ग्वालेने मुनिको ग्रग्निसे तपाया, सो करुणासे यह कार्य किया; परन्तु ग्राये हुए उपसर्गको तो दूर करे, सहज ग्रवस्थामें जो शीतादिकका परीषह होता है, उसे दूर करने पर रित माननेका कारण होता है, ग्रीर उन्हें रित करेंना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते। ग्वाला ग्रविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस छलसे ग्रीरोंको धर्मपद्धितमें जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है।

तथा जैसे — वज्रकरण राजाने सिंहोदर राजाको नमन नहीं किया, मुद्रिकामें प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े सम्यग्दृष्टि राजादिकको नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है; तथा मुद्रिकामें प्रतिमा रखनेमें ग्रविनय होती है, यथावत् विधिसे ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिये इस कार्यमें दोष है; परन्तु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुरागसे 'मैं ग्रीर को नमन नहीं करूँगा' ऐसी बुद्धि हुई; इसलिये उसकी प्रशंसा की है। परन्तु इस छलसे श्रीरोंको ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है।

तथा कितने ही पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिके अर्थ अथवा रोगकष्टादि दूर करनेके अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किये, स्तोत्रादि किये, नमस्कारमन्त्र स्मरण किया; परन्तु ऐसा करनेसे तो निःकांक्षितगुणका अभाव होता है, निदानवन्ध नामक आर्त्तध्यान होता है, पापहीका प्रयोजन अन्तरंगमें है इसलिये पापहोका वन्ध होता है; परन्तु मोहित होकर भी बहुत पापवन्धका कारण कुदेवादिका तो पूजनादि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छलसे औरोंको लौकिक कार्योंके अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

करता है। यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता; करणानुयोगमें तो यथार्थ पदार्थ वतलानेका मुख्य प्रयोजन है, आचरण करानेकी मुख्यता नहीं है। इसलिये यह तो चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है वह स्वयमेव ही होता है। जैसे – आप कर्मोंके उपशमादि करना चाहे तो कैसे होंगे? आप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करे, उससे स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त्व होते हैं। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

एक अन्तर्मुहूर्तमें ग्यारहवें गुएस्थानसे गिरकर क्रमशः मिथ्याद्दिष्ट होता है श्रीर चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है। सो ऐसे सम्यक्तवादिके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर नहीं होते। इसलिये करए। नुयोगके अनुसार जैसेका तैसा जान तो ले, परन्तु प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला हो वैसी करे।

तथा करणानुयोगमें भी कहीं उपदेशकी मुख्यता सिहत व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना । जैसे – हिंसादिकके उपायको कुमितज्ञान कहा है; ग्रन्य मतादिकके शास्त्राभ्यासको कुश्रुतज्ञान कहा है; बुरा दिखे, भला न दिखे, उसे विभंगज्ञान कहा है; सो इनको छोड़नेके ग्रर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। तारतम्यसे मिथ्यादृष्टिके सभी ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टिके सभी ज्ञान सुज्ञान हैं। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्यरूप नहीं जानना । जिस प्रकार व्याससे तीनगुनी परिधि कही जाती है, परन्तु मूक्ष्मतासे कुछ ग्रधिक तीनगुनी होती है। इसीप्रकार अन्यत्र जानना ।

तथा कहीं मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्वप्रकार नहीं जानना । जैसे – मिथ्याद्दिष्ट और सासादन गुग्स्थानवालोंको पापजीव कहा है, असंयतादि गुग्स्थानवालोंको पुण्यजीव कहा है, सो मुख्यपनेसे ऐसा कहा है; तारतम्यसे दोनोके पाप-पुण्य यथासम्भव पाये जाते हैं। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

ऐसे ही श्रीर भी नानाप्रकार पाये जाते हैं, उन्हें यथासम्भव जानना । इस प्रकार करणानुयोगमें व्याख्यानका विधान वतलाया ।

## चरणानुयोगके व्याख्यानका विधान

ग्रव, चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान वतलाते हैं :-

चरणानुयोगमें जिसप्रकार जीवोंके अपनी वुद्धिगोचर धर्मका आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। वहां धर्म तो निश्चयरूप मोक्षमार्ग है वही है, उसके साधनादिक उपचारसे धर्म हैं। इसलिये व्यवहारनयकी प्रधानतासे नानाप्रकार उपचार धर्मके भेदादिकोंका इसमें निरूपण किया जाता है; क्योंकि निश्चयधर्ममें तो कुछ ग्रहण-त्यागका

स्निग्ध-रूक्षादिकके ग्रंश निरूपित किये हैं वे ग्राज्ञासे ही प्रमाएा होते हैं। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा करणानुयोगमें छद्मस्थोंकी प्रवृत्तिके ग्रनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल-ज्ञानगम्य पदार्थोंका निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिकका विचार करते हैं व व्रतादिक पालते हैं; परन्तु उनके ग्रन्तरंग सम्यक्त्वचारित्र गक्ति नहीं है इसलिये उनको मिथ्याद्दिण्ट-ग्रव्रती कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिकके व व्रतादिकके विचार रहित हैं, ग्रन्य कार्योंमें प्रवर्तते हैं, व निद्रादि द्वारा निविचार हो रहे हैं; परन्तु उनके सम्यक्त्वादि शक्तिका सद्भाव है इसलिये उनको सम्यक्त्वी व व्रती कहते हैं।

तथा किसी जीवके कषायोंकी प्रवृत्ति तो बहुत है ग्रौर उसके ग्रंतरंग कपायशक्ति थोड़ी है, तो उसे मन्दकषायी कहते हैं। तथा किसी जीवके कषायोंकी प्रवृत्ति तो थोड़ी है ग्रौर उनके ग्रंतरंग कषायशक्ति बहुत है, तो उसे तीव्रकषायी कहते हैं। जैसे — व्यंतरादिक देव कषायोंसे नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषायशक्तिसे पीत लेश्या कही है। ग्रौर एकेन्द्रियादिक जीव कषाय कार्य करते दिखायी नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषायशक्तिसे कृष्णादि लेश्या कही है। तथा सर्वार्थसिद्धिके देव कषायरूप थोड़े प्रवर्तते हैं, उनके बहुत कषायशक्तिसे ग्रसंयम कहा है। ग्रौर पंचम गुणस्थानी व्यापार ग्रव्रह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्तते हैं, उनके मन्दकपायशक्तिसे देशसंयम कहा है। इसीप्रकार ग्रन्थत्र जानना।

तथा किसी जीवके मन-वचन-कायकी चेष्टा थोड़ी होती दिखायी दे, तथापि कर्माकर्षण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कहा है। किसीके चेष्टा बहुत दिखायी दे, तथापि शक्तिकी हीनतासे अलप योग कहा है। जैसे – केवली गमनादि कियारहित हुए, वहाँ भी उनके योग बहुत कहा है। द्वीन्द्रियादिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग अलप कहा है। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भासित नहीं होती, तथापि सूक्ष्मणिक सद्भावसे उसका वहाँ अस्तित्व कहा है। जैसे — मुनिके अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि नववें गुग्गस्थानपर्यन्त मैथुन संज्ञा कही है। अहिमन्द्रोंके दुःखका कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित् असाताका उदय कहा है। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा करणानुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतियोंके उपशमादिककी अपेक्षासिहत सूक्ष्मशक्ति जैसे पायी जाती है वैसे गुणस्थानादिमें निरूपण करता है व सम्यग्दर्शनादिके विषयभूत जीवादिकोंका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि सहित

तथा निश्चयसिंहत व्यवहारके उपदेशमें परिगामोंकी ही प्रधानता है; उसके उपदेशसे तत्त्वज्ञानके ग्रभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिगाम सुधारे वहाँ परिगामके ग्रनुसार वाह्यित्रया भी सुधर जाती है। परिगाम सुधरने पर वाह्यित्रया सुधरती ही है; इसिलये श्रीगुरु परिणाम सुधारनेका मुख्य उपदेश देते हैं।

इसप्रकार दो प्रकारके उपदेशमें जहाँ व्यवहारका ही उपदेश हो वहाँ सम्यग्दर्शनके ग्रथं ग्ररहन्तदेव, निर्ग्रन्थ गुरु, दया-धर्मको ही मानना, ग्रीरको नहीं मानना; तथा जीवादिक तत्त्वोंका व्यवहारस्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना; शंकादि पच्चीस दोप न लगाना; निःशंकितादि ग्रंग व संवेगादिक गुर्गोंका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं।

तथा सम्यक्तानके अर्थ जिनमतके शास्त्रोंका अभ्यास करना, अर्थ-व्यंजनादि अंगोंका साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा सम्यक्चारित्रके अर्थ एकदेश व सर्वदेश हिंसादि पापोंका त्याग करना, व्रतादि अंगोंका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा किसी जीवके विशेष धर्मका साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश देते हैं। जैसे — भीलको कौएका माँस छुड़वाया, ग्वालेको नमस्कारमन्त्र जपनेका उपदेश दिया, गृहस्थको चैत्यालय, पूजा-प्रभावनादि कार्यका उपदेश देते हैं, — इत्यादि जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं।

तथा जहाँ निश्चयसिंहत व्यवहारका उपदेश हो, वहाँ सम्यग्दर्शनके श्रयं यथायं तत्त्वोंका श्रद्धान कराते हैं। उनका जो निश्चयस्वरूप है सो भूतार्य है, व्यवहारस्वरूप है सो उपचार है — ऐसे श्रद्धानसिंहत व स्व-परके भेदज्ञान द्वारा परद्रव्यमें रागादि छोड़नेके प्रयोजनसिंहत उन तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धानसे श्ररहन्तादिके सिवा श्रन्य देवादिक भूठ भासित हों तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण करते हैं। तथा सम्यग्ज्ञानके श्रयं संशयादिरिहत उन्हीं तत्त्वोंको उसी प्रकार जाननेका उपदेश देते हैं, उस जाननेको कारण जिनशास्त्रोंका श्रभ्यास है, इसिलयं उस प्रयोजनके श्रयं जिनशास्त्रोंका भी श्रभ्यास स्वयमेव होता है; उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्यक्चारित्रके श्रयं रागादि दूर करनेका उपदेश देते हैं; वहाँ एकदेश व सर्वदेश तीवरागादिकका श्रभाव होनेपर उनके निमित्तसे जो एकदेश व सर्वदेश पापिक्रया होती धी वह छूटती है, तथा मंदरागसे श्रावक-मुनिके व्रतोंकी प्रवृत्ति होती है श्रीर मंदरागका भी श्रभाव होनेपर श्रुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं।

तथा यथार्थ श्रद्धान सिहत सम्यग्दिष्टयों के जैसे कोई यथार्थ श्राखड़ी होती है या भक्ति होती है या पूजा-प्रभावनादि कार्य होते हैं या घ्यानादिक होते हैं उनका उपदेश देते हैं। जिनमतमें जैसा सच्चा परम्परामार्ग है वैसा उपदेश देते हैं।

विकल्प नहीं है, ग्रौर इसके निचली ग्रवस्थामें विकल्प छूटता नहीं है; इसलिये इस जीवको धर्मविरोधी कार्योंको छुड़ानेका ग्रौर धर्मसाधनादि कार्योंको ग्रहण करानेका उपदेश इसमें है।

वह उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है – एक तो व्यवहारहीका उपदेश देते हैं, एक निश्चयसिंहत व्यवहारका उपदेश देते हैं।

वहाँ जिन जीवोंके निश्चयका ज्ञान नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखायी देता ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव कुछ धर्मसन्मुख होनेपर उन्हें व्यवहारहीका उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवोंको निश्चयव्यवहारका ज्ञान है व उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखायी देता है – ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव व सम्यक्त्वसन्मुख मिथ्यादृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहारका उपदेश देते हैं; क्योंकि श्रीगुरु सर्व जीवोंके उपकारी हैं।

सो ग्रसंज्ञी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, उनका तो उपकार इतना ही किया कि श्रीर जीवोंको उनकी दयाका उपदेश दिया।

तथा जो जीव कर्मप्रवलतासे निश्चयमोक्षमार्गको प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहारधर्मका उपदेश देकर कुगतिके दुःखोंके कारण पापकार्य छुड़ाकर सुगतिके इन्द्रियसुखोंके कारणरूप पुण्यकार्योंमें लगाया। वहाँ जितने दुःख मिटे उतना ही उपकार हुन्ना।

तथा पापीके तो पापवासना ही रहती है श्रौर कुगितमें जाता है, वहाँ धर्मका निमित्त नहीं है, इसिलये परम्परासे दुःख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवानके धर्मवासना रहती है श्रौर सुगितमें जाता है, वहाँ धर्मके निमित्त प्राप्त होते हैं, इसिलये परम्परासे सुखको प्राप्त करता है; श्रथवा कर्म शक्तिहीन हो जाये तो मोक्षमार्गको भी प्राप्त हो जाता है; इसिलये व्यवहार उपदेश द्वारा पापसे छुड़ाकर पुण्यकार्योमें लगाते हैं।

तथा जो जीव मोक्षमार्गको प्राप्त हुन्ना व प्राप्त होने योग्य है; उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देकर मोक्षमार्गमें प्रवर्तित किया।

श्रीगुरु तो सर्वका ऐसा हो उपकार करते हैं; परन्तु जिन जीवोंका ऐसा उपकार न बने तो श्रीगुरु क्या करें? — जैसा बना वैसा ही उपकार किया; इसलिये दो प्रकारसे उपदेश देते हैं।

वहाँ व्यवहार उपदेशमें तो बाह्य कियाओं की ही प्रधानता है; उनके उपदेशसे जीव पापिकया छोड़कर पुण्यिकयाओं में प्रवर्तता है, वहाँ कियाके अनुसार पिरणाम भी तीव्रकषाय छोड़कर कुछ मन्दकपायी हो जाते हैं, सो मुख्यरूपसे तो इस प्रकार है; परन्तु किसीके न हों तो मत हो त्रो, श्रीगुरु तो पिरणाम सुधारनेके अर्थ बाह्यिकयाओं का उपदेश देते हैं।

समाधान: - जैसे रोग तो शीतांग भी है श्रीर ज्वर भी है; परन्तु किसीका शीतांगसे मरण होता जाने, वहाँ वैद्य उसको ज्वर होनेका उपाय करता है, श्रीर ज्वर होनेके पश्चात् उसके जीनेकी श्राशा हो तब बादमें ज्वरको भी मिटानेका उपाय करता है। उसी प्रकार कषाय तो सभी हेय हैं; परन्तु किन्हीं जीवोंके कपायोंसे पापकार्य होता जाने, वहाँ श्रीगुरु उनको पुण्यकार्यके कारणभूत कषाय होनेका उपाय करते हैं, पश्चात् उसके सच्ची धर्मबुद्धि हुई जानें तब बादमें वह कषाय मिटानेका उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना।

तथा चरणानुयोगमें जैसे जीव पाप छोड़कर धर्ममें लगें वैसे ग्रनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। वहाँ लौकिक दृष्टान्त, युक्ति, उदाहरण, न्यायवृक्तिके द्वारा समभाते हैं व कहीं ग्रन्यमतके भी उदाहरणादि कहते हैं। जैसे – 'सूक्तमुक्तावली' में लक्ष्मीको कमलवासिनी कही व समुद्रमें विष ग्रौर लक्ष्मी उत्पन्न हुए उस ग्रपेक्षा उसे विषकी भगिनी कही है। इसीप्रकार ग्रन्यन कहते हैं।

वहाँ कितने ही उदाहरणादि भूठे भी हैं; परन्तु सच्चे प्रयोजनका पोषण करते हैं, इसिलये दोष नहीं है।

यहाँ कोई कहे कि भूठका तो दोप लगता है ?

उसका उत्तर: - यदि भूठ भी है और सच्चे प्रयोजनका पोपए। करे तो उसे भूठ नहीं कहते। तथा सच भी है और भूठे प्रयोजनका पोपए। करे तो वह भूठ ही है।

ग्रलंकार-युक्ति-नामादिकमें वचन ग्रपेक्षा भूठ सच नहीं है, प्रयोजनकी ग्रपेक्षा भूठ-सच है। जैसे – तुच्छ शोभासहित नगरीको इन्द्रपुरीके समान कहते हैं सो भूठ है, परन्तु शोभाके प्रयोजनका पोषण करता है, इसिलये भूठ नहीं है। तथा 'इस नगरीमें छत्रको ही दंड है ग्रन्यत्र नहीं है' – ऐसा कहा सो भूठ है; ग्रन्यत्र भी दण्ड देना पाया जाता है, परन्तु वहाँ ग्रन्यायवान थोड़े हैं ग्रीर न्यायवानको दण्ड नहीं देते, ऐसे प्रयोजनका पोषण करता है, इसिलये भूठ नहीं है। तथा वृहस्पतिका नाम 'मुरगुरु' लिखा है व मंगलका नाम 'कुज' लिखा है सो ऐसे नाम ग्रन्यमत ग्रपेक्षा हैं। – इनका ग्रथरार्य है सो भूठा है; परन्तु वह नाम उस पदार्थका ग्रथं प्रगट करता है, इसिलये भूठ नहीं है।

इसप्रकार श्रन्य मतादिकके उदाहरएगादि देते हैं सो भूठ हैं; परन्तु उदाहरएगादिकका तो श्रद्धान कराना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजनका कराना है, श्रीर प्रयोजन सच्चा है, इसलिये दोष नहीं है। इस तरह दो प्रकारसे चरणानुयोगमें उपदेश जानना ।

तथा चरणानुयोगमें तीत्र कषायोंका कार्य छुड़ाकर मंदकषायरूप कार्य करनेका उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटें उतना ही भला होगा – ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना। जैसे – जिन जीवोंके आरम्भादि करनेकी व मन्दिरादि बनवानेकी, व विषय सेवनकी व कोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, उन्हें पूजा-प्रभावनादिक करनेका व चैत्यालयादि बनवानेका व जिनदेवादिकके आगे शोभादिक, नृत्य-गानादिक करनेका व धर्मात्मा पुरुषोंकी सहाय आदि करनेका उपदेश देते हैं; क्योंकि इनमें परम्परा कषायका पोषण नहीं होता। पापकार्योमें परम्परा कषायका पोषण होता है, इसलिये पापकार्योसे छुड़ाकर इन कार्योमें लगाते हैं। तथा थोड़ा-बहुत जितना छूटता जाने उतना पापकार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अगुव्रतादि पालनेका उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवोंके सर्वथा आरम्भादिककी इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य व सर्व पापकार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओंका उपदेश देते हैं। तथा किचत् रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश देते हैं। जहाँ सर्व राग दूर हुआ हो वहाँ कुछ करनेका कार्य ही नहीं रहा; इसलिये उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है। — ऐसा कम जानना।

तथा चरणानुयोगमें कषायी जीवोंको कषाय उत्पन्न करके भी पापको छुड़ाते हैं ग्रीर धर्ममें लगाते हैं। जैसे – पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पापकार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्यके फल स्वर्गादिकके मुख दिखाकर उनहें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्मकार्योमें लगाते हैं। तथा यह जीव इन्द्रियविषय, शरीर, पुत्र, धनादिकके ग्रनुरागसे पाप करता है, धर्म पराङ्मुख रहता है; इसलिये इन्द्रियविषयोंको मरण, क्लेशादिके कारण बतलाकर उनमें ग्ररित कषाय कराते हैं। शरीरादिको ग्रशुचि बतलाकर वहाँ जुगुप्सा कषाय कराते हैं; पुत्रादिकको धनादिकके ग्राहक वतलाकर वहाँ द्वेष कराते हैं; तथा धनादिकको मरण, क्लेशादिकका कारण बतलाकर वहाँ ग्रनिष्टबुद्धि कराते हैं। – इत्यादि उपायोंसे विषयादिमें तोन्नराग दूर होनेसे उनके पापिकया छूटकर धर्ममें प्रवृत्ति होती है। तथा नामस्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिकसे इसलोकमें दारिद्रय कष्ट दूर होते हैं, पुत्र-धनादिककी प्राप्ति होती है, – इसप्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्मकार्योमें लगाते हैं।

इसी प्रकार अन्य उदाहरए। जानना ।

यहाँ प्रश्न है कि कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय करानेका प्रयोजन क्या ?

तथा वृती जीव त्याग व ग्राचरण करता है सो चरणानुयोगकी पद्धति ग्रनुसार व लोकप्रवृत्तिके ग्रनुसार त्याग करता है। जैसे – किसीने त्रसिंहसाका त्याग किया, वहाँ चरणानुयोगमें व लोकमें जिसे त्रसिंहसा कहते हैं उसका त्याग किया है, केवलज्ञानादि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसाका त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस त्रसिंहसाका त्याग किया, उसक्प मनका विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न वोलना सो वचनसे त्याग है, काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो कायसे त्याग है। इसप्रकार ग्रन्य त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सिहत ही होता है ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न है कि करणानुयोगमें तो केवलज्ञान ग्रपेक्षा तारतम्य कथन है, वहाँ छठवें गुणस्थानमें सर्वथा बारह ग्रविरितयोंका ग्रभाव कहा, सो किस प्रकार कहा ?

उत्तर: - ग्रविरित भी योगकषायमें गिभित थी, परन्तु वहाँ भी चरणानुयोगकी अपेक्षा त्यागका ग्रभाव उसहीका नाम ग्रविरित कहा है, इसलिये वहाँ उनका ग्रभाव है। मन-ग्रविरितका ग्रभाव कहा, सो मुनिको मनके विकल्प होते हैं; परन्तु स्वेच्छाचारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके ग्रभावसे मन-ग्रविरितका ग्रभाव कहा है - ऐसा जानना।

तथा चरणानुयोगमें व्यवहार-लोक-प्रवृत्तिकी ग्रपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्वीको पात्र कहा तथा मिथ्यात्वीको ग्रपात्र कहा; सो यहाँ जिसके जिनदेवा-दिकका श्रद्धान पाया जाये वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। क्योंकि दान देना चरणानुयोगमें कहा है, इसलिये चरणानुयोगके ही सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करना। करणानुयोगकी ग्रपेक्षा सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करनेसे वही जीव ग्यारहवें गुणस्थानमें था श्रीर वही श्रन्तर्मुहूर्तमें पहले गुणस्थानमें श्राये, तो वहाँ दातार पात्र-श्रपात्रका कैसे निर्णय कर सके ?

तथा द्रव्यानुयोगकी अपेक्षा सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करनेपर मुनिसंघमें द्रव्यालगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं; सो प्रथम तो उनका ठीक (निर्णय) होना कठिन है; क्योंिक बाह्य प्रवृत्ति समान है; तथा यदि कदाचित् सम्यक्त्वीको किसी चिह्न द्वारा ठीक (निर्णय) हो जाये और वह उसकी भक्ति न करे तो औरोंको संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की ? इसप्रकार उसका मिथ्यादृष्टिपना प्रगट हो तब संघमें विरोध उत्पन्न हो; इसलिये यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना।

यहां कोई प्रश्न करे - सम्यक्त्वी तो द्रव्यालगीको अपनेसे हीनगुणयुक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे ?

समाधान: - व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यालिगोके वहुत है और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। इसलिये जैसे - कोई धनवान हो, परन्तु जो कुलमें वड़ा हो उसे कुल अपेक्षा

तथा चरणानुयोगमें छद्मस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनेकी स्रपेक्षासे लोकप्रवृत्तिर्क मुख्यता सहित उपदेश देते हैं; परन्तु केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनेकी स्रपेक्षा नहीं देते; क्योंकि उसका स्राचरण नहीं हो सकता । यहाँ स्राचरण करनेका प्रयोजन है ।

जैसे – श्रगुव्रतीके त्रसिंहसाका त्याग कहा है श्रीर उसके स्त्री-सेवनादि श्रियाश्रों त्रसिंहसा होती है। यह भी जानता है कि जिनवागिं यहाँ त्रस कहे हैं; परन्तु इसके त्रस मारनेका श्रभिश्राय नहीं है, श्रीर लोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है इसलिये उस श्रपेक्षा उसके त्रसिंहसाका त्याग है।

तथा मुनिके स्थावरिहंसाका भी त्याग कहा है; परन्तु मुनि पृथ्वी, जलादिमें गमनादि करते हैं वहाँ सर्वथा त्रसका भी स्रभाव नहीं है; क्योंकि त्रस जीवोंकी भी स्रवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो हिष्टगोचर न हो स्रौर उनकी स्थिति पृथ्वी जलादिमें ही है – ऐसा मुनि जिनवाणीसे जानते हैं व कदाचित् स्रवधिज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं; परन्तु उनके प्रमादसे स्थावर-त्रसिहंसाका स्रभिप्राय नहीं है। तथा लोकमें भूमि खोदना तथा स्रप्रासुक जलसे किया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरिहंसा है, स्रौर स्थूल त्रस जीवोंको पीड़ित करनेका नाम त्रसिहंसा है – उसे नहीं करते; इसलिये मुनिको सर्वथा हिंसाका त्याग कहते हैं। तथा इसीप्रकार स्रसत्य, स्तैय, स्रब्रह्म, परिग्रहका त्याग कहा है।

केवलज्ञानके जाननेकी अपेक्षा तो असत्यवचनयोग बारहवें गुएगस्थानपर्यन्त कहा है, अदत्तकर्मपरमारणु आदि परद्रव्यका ग्रहरण तेरहवें गुएगस्थानपर्यन्त है, वेदका उदय नववें गुएगस्थान पर्यन्त है, अन्तरंग परिग्रह दसवें गुएगस्थानपर्यन्त है, बाह्यपरिग्रह समवसरएगदि केवलीके भो होता है; परन्तु (मुनिको) प्रमादसे पापरूप अभिप्राय नहीं है, और लोक-प्रवृत्तिमें जिन कियाओं द्वारा 'यह भूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है' – इत्यादि नाम पाता है, वे कियाएँ इनके नहीं हैं; इसलिये असत्यादिका इनके त्याग कहा जाता है।

तथा जिस प्रकार मुनिके मूलगुर्णोमें पंचेन्द्रियोंके विषयका त्याग कहा है; परन्तु इन्द्रियोंका जानना तो मिटता नहीं है, श्रौर विषयोंमें राग-द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्यातचारित्र हो जाये सो हुआ नहीं है; परन्तु स्थूलरूपसे विषयेच्छाका स्रभाव हुआ है श्रौर बाह्यविषयसामग्री मिलानेकी प्रवृत्ति दूर हुई है; इसलिये उनके इन्द्रियविषयका त्याग कहा है।

इसीप्रकार अन्यत्र जानना ।

उत्तर: - जैसे शूद्र जातिकी ग्रंपेक्षा जाट, चांडाल समान कहे हैं; परन्तु चांडालसे जाट कुछ उत्तम है; वह ग्रस्पृश्य है, यह स्पृश्य है; उसी प्रकार वन्ध कारएकी ग्रंपेक्षा पुण्य-पाप समान हैं; परन्तु पापसे पुण्य कुछ भला है; वह तीव्रकषायरूप है, यह मन्दकषायरूप है; इसलिये पुण्य छोड़कर पापमें लगना युक्त नहीं है - ऐसा जानना।

तथा जो जीव जिनविम्व भक्ति ग्रादि कार्योंमें ही मग्न हैं उनको ग्रात्मश्रद्धानादि करानेको 'देहमें देव है, मन्दिरोंमें नहीं' — इत्यादि उपदेश देते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजनादिकसे ग्रपनेको सुखी करना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नहीं है।

इसीप्रकार ग्रन्य व्यवहारका निषेध वहाँ किया हो उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहारसाधनमें ही मग्न हैं उनको निश्चयरुचि करानेके ग्रर्थ व्यवहारको हीन वतलाया है।

तथा उन्हीं शास्त्रोंमें सम्यग्दृष्टिके विषय-भोगादिकको बग्धका कारण नहीं कहा, निर्जराका कारण कहा; परन्तु यहाँ भोगोंका उपादेयपना नहीं जान लेना । वहाँ सम्यग्दृष्टि की महिमा वतलानेको जो तीव्रवन्धके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिकके होने पर भी श्रद्धानशक्तिके वलसे मन्द बन्ध होने लगा उसे गिना नहीं ग्रौर उसी वलसे निर्जरा विशेष होने लगी, इसलिये उपचारसे भोगोंको भी बन्धका कारण नहीं कहा, निर्जराका कारण कहा । विचार करनेपर भोग निर्जराके कारण हों तो उन्हें छोड़कर सम्यग्दृष्टि मुनिपदका ग्रह्ण किसलिये करे ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन है कि देखी, सम्यक्त्वकी महिमा ! जिसके वलसे भोग भी ग्रपने गुणको नहीं कर सकते हैं ।

इसीप्रकार अन्य भी कथन हों तो उनका यथार्थपना जान लेना।

तथा द्रव्यानुयोगमें भी चरणानुयोगवत् ग्रहण-त्याग करानेका प्रयोजन है; इसलिये छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामोंकी ग्रपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतना विशेष है कि चरणानुयोगमें तो बाह्यकियाकी मुख्यतासे वर्णन करते हैं, द्रव्यानुयोगमें ग्रात्मपरिणामोंकी मुख्यतासे निरूपण करते हैं; परन्तु करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन नहीं करते। उसके उदाहरण देते हैं:-

उपयोगके णुभ, ग्रशुन, शुद्ध – ऐसे तीन भेद कहे हैं; वहाँ धर्मानुरागरूप परिएाम वह शुभोपयोग, पापानुरागरूप व द्वेपरूप परिएाम वह श्रशुभोपयोग, ग्रीर राग-द्वेपरिहत परिएाम वह शुद्धोपयोग – ऐसा कहा है; सो इस छचस्यके बुद्धिगोचर परिएामोंकी ग्रपेक्षा यह कथन है; करएाानुयोगमें कपायशक्तिकी ग्रपेक्षा गुएस्थानादिमें संक्लेशिवशुद्ध परिएामोंकी ग्रपेक्षा निरूपए। किया है वह विवक्षा यहाँ नहीं है।

बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है; उसी प्रकार ग्राप सम्यक्तव गुए। सहित है, परन्तु जो व्यवहारधर्ममें प्रधान हो उसे व्यवहारधर्मकी ग्रपेक्षा गुए। धिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना । इसोप्रकार जो जीव बहुत उपवासादि करे उसे तपस्वी कहते हैं; यद्यपि कोई ध्यान-ग्रध्ययनादि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि यहाँ चरए। नुयोगमें बाह्यतपकी ही प्रधानता है, इसलिये उसीको तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार ग्रन्य नामादिक जानना।

ऐसे ही अन्य प्रकार सिहत चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान जानना। द्रव्यानुयोगके व्याख्यानका विधान

श्रव, द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान कहते हैं :-

जीवोंके जीवादि द्रव्योंका यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष, युक्ति, हेलु, हष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण करते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान करानेका प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु ग्रभेद हैं तथापि उनमें भेदकल्पना द्वारा व्यवहारसे द्रव्य-गुण-पर्यायादिकके भेदोंका निरूपण करते हैं। तथा प्रतीति करानेके ग्रथं ग्रनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं तथा प्रमाण-नय द्वारा उपदेश देते हैं वह भी युक्ति है, तथा वस्तुके ग्रनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु-हष्टान्तादिक देते हैं; इसप्रकार यहाँ वस्तुकी प्रतीति करानेको उपदेश देते हैं।

तथा यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करानेके ग्रर्थ जीवादि तत्त्वोंका विशेष, युक्ति, हेतु, हिन्दान्तादि द्वारा निरूपण करते हैं। वहाँ स्व-पर भेदिवज्ञानादिक जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव-ग्रजीवका निर्णय करते हैं; तथा वीतरागभाव जिस प्रकार हो उस प्रकार ग्रास्त्रवादिकका स्वरूप बतलाते हैं; ग्रीर वहाँ मुख्यरूपसे ज्ञान-वैराग्यके कारण जो ग्रात्मानुभवनादिक उनकी महिमा गाते हैं।

तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय ग्रध्यात्म-उपदेशकी प्रधानता हो, वहाँ व्यवहारधर्मका भी निषेध करते हैं। जो जीव ग्रात्मानुभवका उपाय नहीं करते ग्रीर वाह्य कियाकाण्डमें मग्न हैं, उनको वहाँसे उदास करके ग्रात्मानुभवनादिमें लगानेको व्रत-शील-संयमादिकका हीनपना प्रगट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पापमें लगना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन श्रशुभमें लगानेका नहीं है शुद्धोपयोगमें लगानेको शुभोपयोगका निषेध करते हैं।

यहाँ कोई कहे कि अध्यात्मशास्त्रमें पुण्य-पाप समान कहे हैं, इसलिये गुद्धोपयोग हो तो भला ही है, न हो तो पुण्यमें लगो या पापमें लगो ?

तथा करणानुयोगमें गिणत श्रादि शास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है; क्योंकि वहाँ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके प्रमाणादिकका निरूपण करते हैं; सो गिणत ग्रन्थोंकी श्राम्नायसे उसका सुगम जानपना होता है।

तथा चरणानुयोगमें सुभाषित नीतिशास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है; क्योंकि वहाँ आचरण कराना है; इसलिये लोकप्रवृत्तिके अनुसार नीतिमार्ग बतलानेपर वह आचरण करता है।

तथा द्रव्यानुयोगमें न्यायशास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है; क्योंकि वहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है श्रीर न्यायशास्त्रोंमें निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है।

इस प्रकार इन अनुयोगोंमें मुख्य पद्धति है और भी अनेक पद्धतिसहित व्याख्यान इनमें पाये जाते हैं।

यहाँ कोई कहे – अलंकार, गिएत, नीति, न्यायका ज्ञान तो पण्डितोंके होता है; तुच्छबुद्धि समभे नहीं, इसलिये सीधा कथन क्यों नहीं किया ?

उत्तर: — शास्त्र हैं सो मुख्यरूपसे पण्डितों ग्रौर चतुरों के ग्रभ्यास करने योग्य हैं, यदि ग्रलंकारादि ग्राम्नाय सिहत कथन हो तो उनका मन लगे। तथा जो तुच्छबुद्धि हैं उनको पण्डित समक्ता दें, ग्रौर जो नहीं समक सकें तो उन्हें मुँहसे सीधा ही कथन कहें। परन्तु ग्रन्थोंमें सीधा कथन लिखनेसे विशेषबुद्धि जीव उनके ग्रभ्यासमें विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिये ग्रलंकारादि ग्राम्नाय सिहत् करते हैं।

इसप्रकार इन चार अनुयोगोंका निरूपए। किया।

तथा जैनमतमें बहुत शास्त्र तो इन चारों अनुयोगोंमें गिभत हैं।

तथा व्याकरण, न्याय, छन्द, कोषादिक शास्त्र व वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतमें पाये जाते हैं। उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो:—

#### व्याकरण-न्यायादि शास्त्रोंका प्रयोजन

व्याकरण-न्यायादिकका अभ्यास होनेपर अनुयोगरूप शास्त्रोंका अभ्यास हो सकता है; इसलिये व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं।

कोई कहे - भाषारूप सीधा निरूपए। करते तो व्याकरए। दिका नया प्रयोजन था ?

उत्तर: - भाषा तो अपभंशस्य अशुद्धवाणी है, देश-देशमें श्रीर-श्रीर हैं; वहाँ महन्त पुरुष शास्त्रोंमें ऐसी रचना कैसे करें ? तथा व्याकरण-न्यायादि द्वारा जैसे ययार्ष सूक्ष्म श्रयंका निरूपण होता है वैसा सीधी भाषामें नहीं हो सकता: इसलिये व्याकरणादिकी आम्नायसे वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धिके अनुसार थोड़ा-बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रोंका अभ्यास करना।

करणानुयोगमें तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यातचारित्र होनेपर होता है, वह मोहके नाशसे स्वयमेव होगा; निचली श्रवस्थावाला शुद्धोपयोगका साधन कैसे करे ? तथा द्रव्यानुयोगमें शुद्धोपयोग करनेका ही मुख्य उपदेश है; इसलिये वहाँ छद्मस्थ जिस कालमें बुद्धिगोचर भक्ति श्रादि व हिंसा श्रादि कार्यरूप परिणामोंको छोड़कर श्रात्मानु-भवनादि कार्योमें प्रवर्ते उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, श्रपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ता है, इस श्रपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है।

इसीप्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होनेपर सम्यक्त्वादि कहे, वह बुद्धिगोचर श्रपेक्षासे निरूपण है; सूक्ष्म भावोंकी श्रपेक्षा गुणस्थानादिमें सम्यक्त्वादिका निरूपण करणानुयोगमें पाया जाता है। इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना।

इसलिये द्रव्यानुयोगके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिसप्रकार यथाख्यातचारित्र होनेपर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परन्तु निचली दशामें द्रव्यानुयोग अपेक्षासे तो कदाचित् शुद्धोपयोग होता है, परन्तु करणानुयोग अपेक्षासे सदाकाल कषाय अंशके सद्भावसे शुद्धोपयोग नहीं है। इसीप्रकार अन्य कथन जान लेना।

तथा द्रव्यानुयोगमें परमतमें कहे हुए तत्त्वादिकको असत्य बतलानेके अर्थ उनका निषेघ करते हैं; वहाँ द्वेषबुद्धि नहीं जानना। उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान करानेका प्रयोजन जानना। अ

इसीप्रकार ग्रीर भी ग्रनेक प्रकारसे द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान है।

इसप्रकार चारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा। वहाँ किसी ग्रन्थमें एक अनुयोगकी, किसीमें दोकी, किसीमें तीनकी और किसी में चारोंकी प्रधानता सहित व्याख्यान होता है; सो जहाँ जैसा सम्भव हो वहाँ वैसा समभ लेना।

# अनुयोगोंके व्याख्यानकी पद्धति

श्रव, इन श्रनुयोगोंमें कैसी पद्धतिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते हैं :-

प्रथमानुयोगमें तो ग्रलंकार शास्त्रकी व काव्यादि शास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है; क्योंकि ग्रलंकारादिसे मन रंजायमान होता है, सीधी बात कहनेसे ऐसा उपयोग नहीं लगता – जैसा ग्रलंकारादि युक्तिसहित कथनसे उपयोग लगता है। तथा परोक्ष वातको कुछ ग्रधिकतापूर्वक निरूपण किया जाये तो उसका स्वरूप भली-भाँति भासित होता है।

श्रीर यदि तुम कहोगे कि सम्बन्ध मिलानेको सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किसलिये किया ?

उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथनको वढ़ाकर कहे विना उसका स्वरूप भासित नहीं होता। तथा पहले तो भोग-संग्रामादि इस प्रकार किये, पश्चात् सवका त्याग करके मुनि हुए; इत्यादि चमत्कार तभी भासित होंगे जब वढ़ाकर कथन किया जाये।

तथा तुम कहते हो — उसके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं; सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाये, उसका प्रयोजन तो वहाँ धर्मकार्य करानेका है; श्रीर कोई पापी वहाँ पापकार्य करे तो चैत्यालय बनवानेवालेका तो दोष नहीं है। उसी प्रकार श्रीगुरुने पुरागादिमें श्रृंगारादिका वर्णन किया; वहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करानेका तो है नहीं, धर्ममें लगानेका प्रयोजन है; परन्तु कोई पापी धर्म न करे श्रीर रागादिक ही बढ़ाये तो श्रीगुरुका क्या दोष है ?

यदि तू कहे कि रागादिकका निमित्त हो ऐसा कथन ही नहीं करना था।

उसका उत्तर यह है — सरागी जीवोंका मन केवल वैराग्यकथनमें नहीं लगता। इसलिये जिस प्रकार वालकको बताशेके ग्राश्रयसे ग्रीषिध देते हैं; उसी प्रकार सरागीको भोगादि कथनके ग्राश्रयसे धर्ममें रुचि कराते हैं।

यदि तू कहेगा - ऐसा है तो विरागी पुरुषोंको तो ऐसे ग्रन्थोंका श्रभ्यास करना योग्य नहीं है ?

उसका उत्तर यह है - जिनके अन्तरंगमें रागभाव नहीं हैं, उनको र्ष्ट्रंगारादि कथन सुनने पर रागादि उत्पन्न ही नहीं होते । वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करनेकी पद्धति है ।

फिर तू कहेगा - जिनको शृंगारादिका कथन सुननेपर रागादि हो आयें, उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ?

उसका उत्तर यह है – जहाँ धर्महीका तो प्रयोजन है ग्रौर जहाँ-तहाँ धर्मका पोपण करते हैं – ऐसे जैन पुराणादिकमें प्रसंगवण प्रृंगारादिकका कथन किया है। उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुग्रा तो वह ग्रन्यत्र कहाँ विरागी होगा ? वह तो पुराण सुनना छोड़कर ग्रन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा जहाँ बहुत रागादि हों; इसलिये उसको भी पुराण सुननेसे थोड़ी-वहुत धर्मबुद्धि हो तो हो। ग्रन्य कार्योंसे तो यह कार्य भला ही है।

तथा कोई कहे - प्रथमानुयोगमें अन्य जीवोंकी कहानियां हैं, उनसे श्रपना नया प्रयोजन सघता है ?

उससे कहते हैं - जैसे कामी पुरुषोंकी कथा सुननेपर अपनेको भी कामका प्रेम

तथा वैद्यकादि चमत्कारसे जिनमतकी प्रभावना हो व ग्रौषधादिकसे उपकार भी वने; ग्रथवा जो जीव लौकिक कार्यों में ग्रनुरक्त हैं वे वैद्यकादि चमत्कारसे जैनी होकर पश्चात् सच्चा धर्म प्राप्त करके ग्रपना कल्याए। करें – इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं।

यहाँ इतना है कि ये भी जैनशास्त्र हैं ऐसा जानकर इनके अभ्यासमें बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धिसे इनका सहज जानना हो और इनको जाननेसे अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना होओ। अनुयोगशास्त्रवत् ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं हैं, इसलिये इनके अभ्यासका विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है।

प्रश्न: - यदि ऐसा है तो गराधरादिकने इनकी रचना किसलिये की ?

उत्तर:- पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे - बहुत धनवान कदाचित् ग्रल्पकार्यकारी वस्तुका भी संचय करता है; परन्तु थोड़े धनवाला उन वस्तुग्रोंका संचय करे तो धन तो वहाँ लग जाये, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेसे करे ? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधरादिक कथंचित् ग्रल्पकार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रोंका भी संचय करते हैं; परन्तु थोड़ा बुद्धिमान उनके ग्रभ्यासमें लगे तो बुद्धि तो वहाँ लग जाये, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रोंका ग्रभ्यास कैंसे करे ?

तथा जैसे - मंदरागी तो पुराणादिमें श्रुंगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता; परन्तु तीव्र रागी वैसे श्रुंगारादिका निरूपण करे तो पाप ही बाँधेगा। उसी प्रकार मंदरागी गणधरादिक हैं वे वैद्यकादि शास्त्रोंका निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते; परन्तु तीव्र रागी उनके अभ्यासमें लग जायें तो रागादिक वढ़ाकर पापकर्मकों बाँधेंगे - ऐसा जानना।

इसप्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना ।

## अनुयोगोंमें दोष-कल्पनाओंका निराकरण

श्रव, इनमें कोई दोष-कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैं:-प्रथमानुयोगमें दोष-कल्पनाका निराकरण

कितने ही जीव कहते हैं — प्रथमानुयोगमें शृंगारादिक व संग्रामादिकका वहुत कथन करते हैं, उनके निमित्तसे रागादिक वढ़ जाते हैं, इसलिये ऐसा कथन नहीं करना था, व ऐसा कथन सुनना नहीं।

उनसे कहते हैं — कथा कहना हो तव तो सभी ग्रवस्थाग्रोंका कथन करना चाहिये; तथा यदि ग्रलंकार।दि द्वारा वढ़ाकर कथन करते हैं, सो पण्डितोंके वचन तो युक्तिसहित ही निकलते हैं। लगाता है; सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। तथा पाषाएगादिकमें इस लोकका कोई प्रयोजन भासित हो जाये तो रागादिक हो ग्राते हैं ग्रीर द्वीपादिकमें इस लोक सम्बन्धी कार्य कुछ नहीं है इसलिये रागादिकका कारएग नहीं है।

यदि स्वर्गादिककी रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परलोक सम्वन्धी होगा; उसका कारण पुण्यको जाने तब पाप छोड़कर पुण्यमें प्रवर्ते इतना ही लाभ होगा; तथा द्वीपादिकको जाननेपर यथावत् रचना भासित हो तब अन्यमतादिकका कहा भूठ भासित होनेसे सत्य श्रद्धानी हो और यथावत् रचना जाननेसे भ्रम मिटने पर उपयोगकी निर्मलता हो; इसलिये वह अभ्यास कार्यकारी है।

तथा कितने ही कहते हैं - करणानुयोगमें कठिनता बहुत है, इसलिये उसके श्रभ्यासमें खेद होता है।

उनसे कहते हैं — यदि वस्तु शीघ्र जाननेमें ग्राये तो वहाँ उपयोग उलभता नहीं है; तथा जानी हुई वस्तुको वारम्बार जाननेका उत्साह नहीं होता तव पापकार्योमें उपयोग लग जाता है; इसलिये ग्रपनी बुद्धि ग्रनुसार कठिनतासे भी जिसका ग्रभ्यास होता जाने उसका ग्रभ्यास करना, तथा जिसका ग्रभ्यास हो ही न सके उसका कैसे करे ?

तथा तू कहता है - खेद होता है। परन्तु प्रमादी रहनेमें तो धर्म है नहीं; प्रमादसे सुखी रहे वहाँ तो पाप ही होता है; इसलिये धर्मके अर्थ उद्यम करना ही योग्य है।

ऐसा विचार करके करएाानुयोगका अभ्यास करना।

### चरणानुयोगमें दोष-कल्पनाका निराकरण

तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं - चरणानुयोगमें वाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है; श्रपने परिणाम निर्मल होना चाहिये, बाह्यमें चाहे जैसे प्रवर्ती; इसलिये इस उपदेशसे पराङ्मुख रहते हैं।

उनसे कहते हैं - श्रात्मपिरिणामों के श्रीर बाह्यप्रवृत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। क्यों कि छदास्थके कियाएँ पिरिणामपूर्वक होती हैं; कदाचित् बिना पिरिणाम कोई किया होती है, सो परवशतासे होती है। श्रपने वशसे उद्यमपूर्वक कार्य करें श्रीर कहें कि 'पिरिणाम इसरूप नहीं हैं', सो यह श्रम है। श्रथवा बाह्य पदार्थका श्राश्रय पाकर पिरिणाम हो सकते हैं; इसिलिये पिरिणाम मिटानेके श्रथं बाह्य वस्तुका निषेच करना समयसारादिमें कहा है; इसीलिये रागादिभाव घटनेपर श्रनुक्रमसे बाह्य ऐसे श्रावक-मुनिधमं होते हैं। श्रथवा इसप्रकार श्रावक-मुनिधमं श्रंगीकार करनेपर पांचवें-छठवें श्रादि गुणस्थानोंमें रागादि घटनेपर परिणामोंकी प्राप्ति होती है - ऐसा निरूपण चरणानुयोगमें किया है।

वढ़ता है; उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषोंकी कथा सुनने पर अपनेको धर्मकी प्रीति विशेष होती है। इसलिये प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है।

## करणानुयोगमें दोष-कल्पनाका निराकरण

तथा कितने ही जीव कहते हैं - करणानुयोगमें गुणस्थान, मार्गणादिकका व कर्मप्रकृतियोंका कथन किया व त्रिलोकादिकका कथन किया; सो उन्हें जान लिया कि 'यह इस प्रकार है', 'यह इस प्रकार है' इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ ? या तो भक्ति करें, या व्रतद्भानादि करें, या आत्मानुभवन करें - इससे अपना भला हो।

्राउनसें कहते हैं - परमेश्वर तो वीतराग हैं; भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं हैं। भक्ति करनेसे कषाय मन्द होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता है। सो करणानुयोगके अभ्यासमें उससे भी अधिक मन्द कषाय हो सकती है, इसलिये इसका फल अति उत्तम होता है। तथा व्रत-दानादिक तो कषाय घटानेके बाह्यनिमित्तके साधन हैं और करणानुयोगका अभ्यास करनेपर वहाँ उपयोग लग जाये तब रागादिक दूर होते हैं सो यह अंतरंगनिमित्तका साधन है; इसलिये यह विशेष कार्यकारी है। व्रतादिक धारण करके अध्ययनादि करते हैं। तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है; परन्तु सामान्य अनुभवमें उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं; वहाँ करणानुयोगका अभ्यास हो तो उस विचारमें उपयोगको लगाता है।

यह विचार वर्त्तमान भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटानेका कारण है, इसलिये यहाँ उपयोग लगाना।

जीव-कर्मादिकके नानाप्रकारसे भेद जाने, उनमें रागादिक करनेका प्रयोजन नहीं है, इसलिये रागादिक बढ़ते नहीं हैं; वीतराग होनेका प्रयोजन जहाँ-तहाँ प्रगट होता है, इसलिये रागादि मिटानेका कारण है।

यहाँ कोई कहे - कोई कथन तो ऐसा ही है, परन्तु दोप-समुद्रादिकके योजनादिका निरूपए। किया उनमें क्या सिद्धि है ?

उत्तर: - उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट-ग्रनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिये पूर्वोक्त सिद्धि होती है।

फिर वह कहता है - ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसे पाषाणादिकको भी जानते हुए वहाँ इष्ट-ग्रनिष्टपना नहीं मानते, इसलिये वह भी कार्यकारी हुग्रा।

उत्तर: — सरागी जीव रागादि प्रयोजन विना किसीको जाननेका उद्यम नहीं करता; यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो ग्रंतरंग रागादिकके ग्रभिप्रायवश वहाँसे उपयोगको छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप-समुद्रादिकको जानता है, वहाँ उपयोग उनसे कहते हैं — जिनमतमें यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है फिर क्रत होते हैं; वह सम्यक्त्व स्व-परका श्रद्धान होनेपर होता है श्रीर वह श्रद्धान द्रव्यानुयोगका श्रभ्यास करने पर होता है; इसलिये प्रथम द्रव्यानुयोगके श्रनुसार श्रद्धान करके सम्यग्दृष्टि हो, पश्चात् चरणानुयोगके श्रनुसार व्रतादिक धारण करके व्रती हो। — इसप्रकार मुख्य-रूपसे तो निचली दशामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है; गौगारूपसे जिसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जाने उसे पहले किसी व्रतादिक का उपदेश देते हैं; इसलिये ऊँची दशावालोंको श्रध्यात्म-श्रभ्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली दशावालोंको वहाँसे पराङ्मुख होना योग्य नहीं है।

तथा यदि कहोगे कि ऊँचे उपदेशका स्वरूप निचली दशावालोंको भासित नहीं होता।

उसका उत्तर यह है — ग्रीर तो ग्रनेक प्रकार की चतुराई जानें ग्रीर यहाँ मूर्खपना प्रगट करें, वह योग्य नहीं है। ग्रभ्यास करनेसे स्वरूप भली-भाँति भासित होता है, ग्रपनी बुद्धि ग्रनुसार थोड़ा-बहुत भासित हो; परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करें वह तो जिनमार्गका द्वेषी होना है।

तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिये उत्कृष्ट श्रध्यात्म-उपदेशकी मुख्यता नहीं करना।

तो उनसे कहते हैं – यह काल साक्षात् मोक्ष न होनेकी अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभवनादिक द्वारा सम्यक्त्वादिक होना इस कालमें मना नहीं है; इसलिये आत्मानु-भवनादिकके अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना।

वही षट्पाहुड़में (मोक्षपाहुड़में) कहा है:-

भ्रज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा भाऊण जंति सुरलोए। लोयंतियवेव्रतं तत्थ चुत्रा णिव्वृदि जंति।।७७॥

श्रर्थ: - श्राज भी त्रिरत्नसे शुद्ध जीव श्रात्माको ध्याकर स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं व लौकान्तिकमें देवपना प्राप्त करते हैं; वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। वहुरिः। इसलिये इस कालमें भी द्रव्यानुयोगका उपदेश मुख्य चाहिये।

कोई कहता है - द्रव्यानुयोगमें श्रध्यात्म-शास्त्र हैं; वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिकका उपदेश दिया वह तो कार्यकारी भी वहुत है श्रीर समक्षमें भी शीघ्र श्राता है; परन्तु द्रव्य-

<sup>े</sup> यहाँ 'यहुरि' के भागे २-४ पंक्तियोंका स्थान हस्तलिखित मूल प्रतिमें छोड़ा गया है, जिससे भात होता है कि पण्डितप्रवर श्री टोडरमलजी यहाँ कुछ भीर भी लिखना चाहते थे, किन्तु लिख नहीं सके।

तथा यदि वाह्यसंयमसे कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थसिद्धिवासी देव सम्यग्दृष्टि बहुत ज्ञानी हैं उनके तो चौथा गुएएस्थान होता है ग्रोर गृहस्थ श्रावक मनुष्योंके पंचम गुएएस्थान होता है, सो क्या कारए है ? तथा तीर्थंकरादिक गृहस्थपद छोड़कर किसलिये संयम ग्रहए करें ? इसलिये यह नियम है कि बाह्य संयम-साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते; इसलिये वाह्य साधनका विधान जाननेके लिये चरएा।नुयोगका ग्रभ्यास ग्रवश्य करना चाहिये। द्रव्यानुयोगमें दोष-कल्पनाका निराकरण

तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोगमें व्रत-संयमादि व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दृष्टिके विषय-भोगादिकको निर्जराका कारण कहा है – इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छन्द होकर पुण्य छोड़कर पापमें प्रवर्तेंगे, इसलिये इनका पढ़ना-सुनना योग्य नहीं है।

उससे कहते हैं — जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाये तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे; उसीप्रकार विपरीतबुंद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्द होजाये तो विवेकी तो अध्यात्मग्रन्थोंका अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करे कि जिसे स्वच्छन्द होता जाने, उसे जिसप्रकार वह स्वच्छन्द न हो उसप्रकार उपदेश दे। तथा अध्यात्मग्रन्थोंमें भी स्वच्छन्द होनेका जहाँ तहाँ निषेध करते हैं, इसलिये जो भली-भांति उनको सुने वह तो स्वच्छन्द होता नहीं; परन्तु एक बात सुनकर अपने अभिप्रायसे कोई स्वच्छन्द हो तो ग्रन्थका तो दोष है नहीं, उस जीवहीका दोष है।

तथा यदि भूठे दोषकी कल्पना करके अध्यात्मशास्त्रोंको पढ़ने-सुननेका निषेध करें तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो वहाँ है; उसका निषेध करने से तो मोक्षमार्गका निषेध होता है। जैसे – मेघवर्षा होनेपर बहुतसे जीवोंका कल्याएा होता है और किसीको उल्टा नुकसान हो, तो उसकी मुख्यता करके मेघका तो निषेध नहीं करना; उसी प्रकार सभामें अध्यात्म-उपदेश होनेपर बहुतसे जीवोंको मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती है, परन्तु कोई उल्टा पापमें प्रवर्ते, तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्मशास्त्रोंका तो निषेध नहीं करना।

तथा श्रध्यात्मग्रंथोंसे कोई स्वच्छन्द हो; सो वह तो पहले भी मिथ्यादृष्टि था, श्रव भी मिथ्यादृष्टि ही रहा । इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी । परन्तु श्रध्यात्म-उपदेश न होनेपर बहुत जीवोंके मोक्षमार्गकी प्राप्तिका श्रभाव होता है श्रीर इसमें बहुत जीवोंका बहुत बुरा होता है; इसलिये श्रध्यात्म-उपदेशका निषेध नहीं करना ।

तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म-उपदेश है वह उत्कृष्ट है; सो उच्चदशाको प्राप्त हों उनको कार्यकारी है; निचली दशावालोंको व्रतसंयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है। पहले अनुयोगोंके उपदेश विधानमें कई उदाहरएा कहे हैं, वह जानना अथवा अपनी बुद्धिसे समभ लेना।

तथा एक ही अनुयोगमें विवक्षावश अनेकरूप कथन करते हैं। जैसे – करणानुयोगमें प्रमादोंका सातवें गुणस्थानमें अभाव कहा, वहाँ कपायादिक प्रमादके भेद कहे;
तथा वहीं कपायादिकका सद्भाव दसवें आदि गुणस्थान पर्यन्त कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं
जानना; क्योंकि यहाँ प्रमादोंमें तो जिन शुभाशुभभावोंके अभिप्राय सहित कपायादिक होते
हैं उनका ग्रहण है, और सातवें गुणस्थानमें ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है इसलिये उनका
वहाँ अभाव कहा है। तथा सूक्ष्मादिभावोंकी अपेक्षा उन्हींका दसवें आदि गुणस्थान पर्यन्त
सद्भाव कहा है।

तथा चरणानुयोगमें चोरी, परस्त्री ग्रादि सप्तन्यसनका त्याग पहली प्रतिमामें कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमामें कहा है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; वयों कि सप्तन्यसनमें तो चोरी ग्रादि कार्य ऐसे ग्रहण किये हैं जिनसे दंडादिक पाता है, लोकमें श्रिति निन्दा होती है। तथा व्रतों में ऐसे चोरी ग्रादि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्मसे विरुद्ध होते हैं व किचित् लोकनिद्य होते हैं – ऐसा ग्रर्थ जानना। इसीप्रकार ग्रन्थत्र जानना।

तथा नाना भावोंकी सापेक्षतासे एक ही भावका अन्य-अन्य प्रकारसे निरूपए। करते हैं। जैसे – कहीं तो महाव्रतादिकको चारित्रके भेद कहा, कहीं महाव्रतादि होनेपर भी द्रव्यिलगीको असंयमी कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सम्यग्ज्ञान सिहत महाव्रतादिक तो चारित्र हैं और अज्ञानपूर्वक व्रतादिक होनेपर भी असंयमी ही है।

तथा जिसप्रकार पाँच मिथ्यात्वोंमें भी विनय कहा है श्रीर वारह प्रकारके तपोंमें भी विनय कहा है वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं हैं उनकी भी विनय करके धर्म मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है, श्रीर धर्मपद्धतिसे जो विनय करने योग्य हैं उनकी यथायोग्य विनय करना सो विनय तप है।

तथा जिसप्रकार कहीं तो अभिमानकी निन्दा की, श्रीर कहीं प्रशंसा की वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि मान कपायसे अपनेको ऊँचा मनवानेके अर्थ विनयादि न करे वह अभिमान तो निद्य ही है, श्रीर निर्लोभपनेसे दीनता श्रादि न करे वह अभिमान प्रशंसा योग्य है।

तथा जैसे कहीं चतुराई की निन्दा की, कहीं प्रशंसा की वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि माया कपायसे किसीको ठगनेके अर्थ चतुराई करें वह तो निद्य ही है, ऋौर विवेक सहित यथासम्भव कार्य करनेमें जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

गुण-पर्यायादिकका व प्रमाण-नयादिकका व अन्यमतके कहे तत्त्वादिकके निराकरणका कथन किया, सो उनके अभ्याससे विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जाननेमें आते हैं; इसलिये उनका अभ्यास नहीं करना।

उनसे कहते हैं – सामान्य जाननेसे विशेष जानना बलवान है। ज्यों-ज्यों विशेष जानता है त्यों-त्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासित होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है, रागादि घटते हैं; इसलिये जस ग्रभ्यासमें प्रवर्त्तना योग्य है।

इसप्रकार चारों अनुयोगोंमें दोष-कल्पना करके अभ्याससे पराङ्मुख होना योग्य नहीं है।

#### च्याकररा-न्यायादि शास्त्रोंकी उपयोगिता

तथा व्याकरण-न्यायादिक शास्त्र हैं, उनका भी थोड़ा-बहुत ग्रभ्यास करना; क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रोंका ग्रर्थ भासित नहीं होता। तथा वस्तुका स्वरूप भी इनकी पद्धित जानने पर जैसा भासित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भासित नहीं होता; इसिलये परम्परा कार्यकारी जानकर इनका भी ग्रभ्यास करना; परन्तु इन्हींमें फँस नहीं जाना। इनका कुछ ग्रभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के ग्रभ्यासमें प्रवर्त्तना।

तथा वैद्यकादि शास्त्र हैं उनसे मोक्षमार्गमें कुछ प्रयोजन ही नहीं है; इसलिये किसी व्यवहारधर्मके अभिप्रायसे बिना खेदके इनका अभ्यास हो जाये तो उपकारादि करना, पापरूप नहीं प्रवर्त्तना; और इनका अभ्यास न हो तो मत होओ, कुछ विगाड़ नहीं है।

इसप्रकार जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना।

# अनुयोगों में दिखाई देनेवाले परस्पर विरोधका निराकरण

त्रव, शास्त्रोंमें ग्रपेक्षादिकको न जाननेसे परस्पर विरोध भासित होता है, उसका निराकरण करते हैं।

प्रथमादि अनुयोगोंकी आम्नायके अनुसार यहाँ जिसप्रकार कथन किया हो, वहाँ उसप्रकार जान लेना; अन्य अनुयोगके कथनको अन्य अनुयोगके कथनसे अन्यथा जानकर सन्देह नहीं करना । जैसे – कहीं तो निर्मल सम्यग्दृष्टिके ही शंका, कांक्षा, विचिकित्साका अभाव कहा; कहीं भयका आठवें गुएास्थान पर्यन्त, लोभका दसवें पर्यन्त, जुगुप्साका आठवें पर्यन्त उदय कहा; वहाँ विरुद्ध नहीं जानना । सम्यग्दृष्टिके श्रद्धानपूर्वक तीव्र शंकादिकका अभाव हुआ है अथवा मुख्यतः सम्यग्दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानुयोगमें सम्यग्दृष्टिके शंकादिकका अभाव कहा है; परन्तु सूक्ष्मशक्तिकी अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुएास्थान पर्यन्त पाया जाता है, इसलिये करणानुयोगमें वहाँ तक उनका उद्भाव कहा है। इसीप्रकार अन्यत्र जानना ।

परन्तु धर्मपद्धितमें कर्मशत्रुको जीते उसका नाम 'जिन' जानना। यहाँ कर्मशत्रु शट्दको पहले जोड़नेसे जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे 'प्राण् धारण करे' उसका नाम जीव' है। जहाँ जीवन-मरणका व्यवहार अपेक्षा कथन हो वहाँ तो इन्द्रियादि प्राण् धारण करे वह जीव है; तथा द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण हो वहाँ चैतन्यप्राणको धारण करे वह जीव है। तथा जैसे – समय शव्दके अनेक अर्थ हैं; वहाँ आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है। इसप्रकार अनेक अर्थों जैसा जहाँ सम्भव हो वैसा अर्थ वहाँ जान लेना।

तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ि अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ि अपेक्षा नामादिक लिखे हों वहाँ उनका शव्दार्थ ग्रहण नहीं करना; परन्तु उसका जो रूढ़िरूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे — सम्यक्त्वादिको धर्म कहा वहाँ तो यह जीवको उत्तम स्थानमें धारण करता है इसलिये इसका नाम सार्थ है; तथा धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहा वहाँ रूढ़ि नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परन्तु इस नामकी धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा कहीं शब्दका जो अर्थ होता हो वह तो ग्रहण नहीं करना, परन्तु वहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। जैसे — कहीं किसीका ग्रभाव कहा हो ग्रौर वहाँ किचित् सद्भाव पाया जाये तो वहाँ सर्वथा ग्रभाव नहीं ग्रहण करना; किंचित् सद्भावको गिनकर ग्रभाव कहा है — ऐसा अर्थ जानना। सम्यग्दिष्टके रागादिकका ग्रभाव कहा, वहाँ इसीप्रकार अर्थ जानना। तथा नोकषायका अर्थ तो यह है कि 'कषायका निषेध'; परन्तु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना; यहाँ तो कोधादि समान यह कषाय नहीं हैं, किंचित् कषाय हैं, इसलिए नोकषाय हैं — ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा जैसे कहीं किसी युक्तिसे कथन किया हो, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। समयसार कलश में यह कहा है कि "धोबोके दृष्टान्तवत् परभावके त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिको प्राप्त नहीं हुई तावत् यह अनुभूति प्रगट हुई"; सो यहाँ यह प्रयोजन है कि परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट होती है। लोकमें किसीके आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहाँ ऐसा कहते हैं कि 'यह आया ही नहीं और यह ऐसा कार्य हो गया।' ऐसा हो प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

भवतरित न यावद्वृत्तिमत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः । भटिति सकलभावैरन्यदीयैविमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविबंभूव ॥२६॥

तथा एक ही भावकी कहीं तो उससे उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा निन्दा की हो, और कहीं उससे हीन भावकी अपेक्षासे प्रशंसा की हो वहाँ विरुद्ध नहीं जानना । जैसे – किसी शुभिक्रियाकी जहाँ निन्दा की हो वहाँ तो उससे ऊँची शुभिक्रिया व शुद्धभावकी अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो वहाँ उससे नीची किया व अशुभिक्रियाकी अपेक्षा जानना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा इसीप्रकार किसी जीवकी ऊँचे जीवकी अपेक्षासे निन्दा की हो वहाँ सर्वथा निन्दा नहीं जानना, और किसीकी नीचे जीवकी अपेक्षासे प्रशंसा की हो सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना; परन्तु यथासम्भव उसका गुग्ग-दोष जान लेना।

इसीप्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सिहत किये हो उस. अपेक्षासे उनका अर्थ समभना।

तथा शास्त्रमें एक ही शब्दका कहीं तो कोई ग्रर्थ होता है, कहीं कोई ग्रर्थ होता है; वहाँ प्रकरण पहिचानकर उसका सम्भवित ग्रर्थ जानना। जैसे – मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शन कहा, वहाँ दर्शन शब्दका ग्रर्थ श्रद्धान है ग्रीर उपयोगवर्णनमें दर्शन शब्दका ग्रर्थ यस्तुका सामान्य स्वरूप ग्रहणमात्र है, तथा इन्द्रियवर्णनमें दर्शन शब्दका ग्रर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष्म ग्रीर बादरका ग्रर्थ – वस्तुग्रोंके प्रमाणादिक कथनमें छोटे प्रमाणसहित हो उसका नाम सूक्ष्म, ग्रीर बड़े प्रमाणसहित हो उसका नाम वादर – ऐसा होता है। तथा पुद्गल स्कंधादिके कथनमें इन्द्रियगम्य न हो वह सूक्ष्म, श्रीर इन्द्रियगम्य हो वह बादर – ऐसा ग्रर्थ है। जीवादिकके कथनमें ऋद्धि श्रादिके निमित्त विना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म ग्रीर रुके उसका नाम वादर – ऐसा ग्रर्थ है। वस्त्रादिकके कथनमें महीनका नाम सूक्ष्म ग्रीर मोटेका नाम बादर – ऐसा ग्रर्थ है।

तथा प्रत्यक्ष शब्दका श्रर्थ लोकव्यवहारमें तो इन्द्रिय द्वारा जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाग्भेदोंमें स्पष्ट प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, श्रात्मानुभवनादिमें श्रपनेमें श्रवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे – मिथ्याद्दष्टिके श्रज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञानका श्रभाव नहीं जानना, सम्यग्ज्ञानके श्रभावसे श्रज्ञान कहा है। तथा जिसप्रकार उदीरणा शब्दका श्रथं जहाँ देवादिकके उदीरणा नहीं कही वहाँ तो श्रन्य निर्मित्तसे मरण हो उसका नाम उदीरणा है, श्रीर दस करणोंके कथनमें उदीरणाकरण देवायुके भी कहा है, वहाँ ऊपरके निषेकोंका द्रव्य उदयावलीमें दिया जाये उसका नाम उदीरणा है। इसीप्रकार श्रन्यत्र यथासम्भव श्रर्थ जानना।

तथा एक ही शब्दके पूर्व शब्द जोड़नेसे अनेक प्रकार अर्थ होते हैं व उसी शब्दके अनेक अर्थ हैं; वहाँ जैसा सम्भव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे — 'जीते' उसका नाम 'जिन' है;

पुरुषोंको नीचा दिखलाये तो बुरा ही होगा। सर्वदोषमय होनेसे तो किंचित् दोषरूप होना बुरा नहीं है, इसलिये तुभसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा है कि 'तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ ?'' सो यह तो तर्क किया है, कहीं सर्वदोषमय होनेके अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवानकी किंचित् दोष होनेपर भी निन्दा है तो सर्व दोषरहित तो सिद्ध हैं; निचली दशामें तो कोई गुण, कोई दोष होता ही है।

यहाँ कोई कहे - ऐसा है तो "मुनिलिंग धारण करके किंचित् परिग्रह रखे वह भी निगोद जाता है" - ऐसा षट्पाहुंड़ भें कैंसे कहा है ?

उत्तर: - ऊँची पदवी धारण करके उस पदमें सम्भवित नहीं हैं ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञाभंगादि होनेसे महादोष लगता है, और नीची पदवीमें वहाँ सम्भवित ऐसे गुण-दोष हों तो हों, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है - ऐसा जान्ना।

तथा उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला में कहा है — 'श्राज्ञानुसार उपदेश देनेवालेका कोध भी क्षमाका भंडार है'; परन्तु यह उपदेश वक्ताको ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेशसे वक्ता कोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताश्रोंके ग्रहण करने योग्य है। कदाचित् वक्ता कोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना।

तथा जैसे किसीको ग्रित शीतांग रोग हो उसके ग्रथं ग्रित उप्ण रसादिक ग्रीषिधयां कही हैं; उन ग्रीषिधयोंको जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुःख ही पायेगा। उसीप्रकार किसीके किसी कार्यकी ग्रित मुख्यता हो उसके ग्रथं उसके निषेधका ग्रित खींचकर उपदेश दिया हो; उसे जिसके उस कार्यकी मुख्यता न हो व योड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा।

यहाँ उदाहरएा - जैसे किसीके शास्त्राभ्यासकी ग्रित मुख्यता है ग्रीर ग्रात्मानुभवका उद्यम ही नहीं है, उसके ग्रर्थ बहुत शास्त्राभ्यासका निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है व थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेशसे शास्त्राभ्यास छोड़ दे ग्रीर ग्रात्मानुभवमें उपयोग न रहे तब उसका तो बुरा ही होगा।

<sup>े</sup> जहजायरूवसरिसो तिलतुसमेत्तं गा गिहदि हत्येसु । जद तेइ मप्पवहुयं तत्तो पुरा जाद गिग्गोदम् ॥ १८ ॥ (सूत्रपाहुड़)

रोसोनि समाकोसो सुत्तं मासंत जस्सग्। प्रसानास्य । जस्सुतेण समानिय दोस महामोह श्रानासो ।।१४॥

तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाणादिक कहे हों, वहाँ वही नहीं मान लेना, परन्तु प्रयोजन हो वह जानना । ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है – 'इस कालमें दो-तीन सत्पुरुष हैं'; सो नियमसे इतने ही नहीं है, परन्तु यहाँ 'थोड़े हैं' ऐसा प्रयोजन जानना । इसीप्रकार अन्यत्र जानना ।

इसी रीति सहित ग्रौर भी ग्रनेक प्रकार शब्दोंके ग्रर्थ होते हैं, उनको यथासम्भव जानना, विपरीत ग्रर्थ नहीं जानना।

तथा जो उपदेश हो, उसे यथार्थ पहिचानकर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे — वैद्यक शास्त्रोंमें अनेक औषिधयाँ कही हैं, उनको जाने; परन्तु ग्रह्ण उन्हींका करे जिनसे अपना रोग दूर हो। अपनेको शीतका रोग हो तो उष्ण श्रीषिधका ही ग्रह्ण करे, शीतल श्रीषिधका ग्रह्ण न करे; यह श्रीषिध श्रीरोंको कार्यकारी है, ऐसा जाने। उसीप्रकार जैनशास्त्रोंमें श्रनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने; परन्तु ग्रह्ण उसीका करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाये। अपनेको जो विकार हो उसका निषेध करनेवाले उपदेशको ग्रह्ण करे, उसके पोषक उपदेशको ग्रह्ण न करे; यह उपदेश श्रीरोंको कार्यकारी है, ऐसा जाने।

यहाँ उदाहरण कहते हैं - जैसे शास्त्रोंमें कहीं निश्चयपोषक उपदेश है, कहीं व्यवहारपोषक उपदेश है। वहाँ अपनेको व्यवहारका आधिक्य हो तोनिश्चयपोषक उपदेशका प्रहण करके यथावत् प्रवर्त्ते, और अपनेको निश्चयका आधिक्य हो तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहण करके यथावत् प्रवर्त्ते। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धानके कारण आत्म- ज्ञानसे श्रद्ध हो रहा था, पश्चात् व्यवहार उपदेशहीकी मुख्यता करके आत्मज्ञानका उद्यम न करे; अथवा पहले तो निश्चयश्रद्धानके कारण वैराग्यसे श्रद्ध होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात् निश्चय उपदेशहीकी मुख्यता करके विषय-कषायका पोषण करता है। इसप्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करनेसे बुरा ही होता है।

तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि "तू गुरणवान होकर दोप क्यों लगाता है ? दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ ?" सो यदि जीव आप तो गुरणवान हो और कोई दोष लगता हो वहाँ वह दोष दूर करनेके लिये उस उपदेशको अंगीकार करना। तथा आप तो दोषवान है और इस उपदेशका ग्रहरण करके गुरणवान

<sup>े</sup> दु: प्रज्ञावललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशयाः। विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिज्स्वार्योद्यता देहिनः॥ ग्रानन्दामृतसिन्धुशीकरचयैनिर्वाप्य जन्मज्वरं। ये मुक्तेवंदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि॥२४॥

<sup>े</sup> हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं । तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः । कि ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या । स्वर्मावस्ननु तथा सित नाऽसि लक्ष्यः ॥१४०॥

सर्व जिनमतका चिह्न स्याद्वाद है श्रीर 'स्यात्' पदका श्रर्थ 'कथंचित्' है; इसलिये जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेशके श्रर्थको जानकर वहाँ इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सिहत है, किस जीवको कार्यकारी है? इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ श्रर्थ ग्रह्ण करे। पश्चात् श्रपनी दशा देखे। जो उपदेश जिसप्रकार श्रपनेको कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार श्राप श्रंगीकार करे; श्रीर जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले। इसप्रकार उपदेशके फलको प्राप्त करे।

यहाँ कोई कहे - जो तुच्छवुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे ?

उत्तर: - जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समभे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परन्तु नफा-नुकसानका ज्ञान तो अवश्य होना चाहिये। उसीप्रकार विवेकी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समभे सो थोड़े या बहुत उपदेशको ग्रहण करे, परन्तु मुभे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है - इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिये। सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घटाना। सो यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेशका प्रयोजन ग्रहण करे; विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजनको तो नहीं भूले; इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिये। जिसमें अपने हितकी हानि हो, उसप्रकार उपदेशका अर्थ समभना योग्य नहीं है।

इसप्रकार स्याद्वाददृष्टि सिहत जैनशास्त्रोंका अभ्यास करनेसे अपना कल्याए। होता है।

यहाँ कोई प्रश्न करे – जहाँ अन्य-अन्य प्रकार सम्भवित हों वहाँ तो स्याद्वाद सम्भव है; परन्तु एक ही प्रकारसे शास्त्रमें परस्पर विरोध भासित हो वहाँ क्या करें? जैसे – प्रथमानुयोगमें एक तीर्थंकरके साथ हजारों मोक्ष गये वतलाये हैं; करणानुयोगमें छह महीना आठ समयमें छह सौ आठ जीव मोक्ष जाते हैं – ऐसा नियम कहा है। प्रथमानुयोगमें ऐसा कथन किया है कि देव-देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्यायमें उत्पन्न होते हैं। करणानुयोगमें देवकी आयु सागरोंप्रमाण और देवांगनाकी आयु पत्यों-प्रमाण कही है। – इत्यादि विधि कैसे मिलती है?

उत्तर: - करणानुयोगमें जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, ग्रीर ग्रन्य ग्रनुयोगमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसलिये करणानुयोगका कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है; ग्रीरोंके कथनकी जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थकरके साथ मोक्ष गये वतलाये, वहाँ यह जानना कि एक ही कालमें इतने मोक्ष नहीं गये हैं, परन्तु जहाँ तीर्थकर गमनादि किया मिटाकर स्थिर हुए, वहाँ उनके साथ इतने तथा जैसे किसीके यज्ञ-स्नानादि द्वारा हिंसासे धर्म माननेकी मुख्यता है, उसके ग्रथं - 'यदि पृथ्वी उलट जाये तब भी हिंसा करनेसे पुण्यफल नहीं होता' - ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित् हिंसा लगाता है ग्रौर बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेशसे पूजनादि कार्य छोड़ दे ग्रौर हिंसा रहित सामायिकादि धर्ममें लगे नहीं तब उसका तो बुरा हो होगा। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा जैसे कोई ग्रीषिध गुराकारी है; परन्तु ग्रपनेको जब तक उस ग्रीषिसे हित हो तब तक उसका ग्रहरा करे; यदि शीत मिटने पर भी उष्ण श्रीषिका सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसीप्रकार कोई धर्मकार्य है; परन्तु ग्रपनेको जब तक उस धर्म कार्यसे हित हो तब तक उसका ग्रहरा करे; यदि उच्च दशा होनेपर निचली दशा सम्बन्धी धर्मके सेवनमें लगे तो उल्टा विकार ही होगा।

यहाँ उदाहरण — जैसे पाप मिटानेके अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे हैं; परन्तु आत्मानुभव होनेपर प्रतिक्रमणादिका विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा; इसीसे समयसारमें प्रतिक्रमणादिकको विष कहा है। तथा जैसे अव्रतीको करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे हैं, उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बंधिगा। व्यापारादि आरम्भ छोड़कर चैत्यालयादि कार्योंका अधिकारी हो यह कैसे बनेगा? इसीप्रकार अन्यत्र भी जानना।

तथा जैसे पाकादिक ग्रीषिधयाँ पुष्टिकारी हैं, परन्तु ज्वरवान् उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसीप्रकार ऊँचा धर्म बहुत भला है, परन्तु ग्रपने विकार भाव दूर न हों ग्रीर ऊँचे धर्मका ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण — जैसे ग्रपना ग्रशुभ विकार भी नहीं छूटा हो ग्रीर निर्विकल्प दशाको ग्रंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा; तथा भोजनादि विषयोंमें ग्रासक्त हो ग्रीर ग्रारम्भत्यागादि धर्मको ग्रंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापारादि करनेका विकार तो छूटे नहीं ग्रीर त्यागके भेषरूप धर्म ग्रंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

इसीप्रकार ग्रीर भी सच्चे विचारसे उपदेशको यथार्थ जानकर ग्रंगीकार करना । वहुत विस्तार कहाँ तक कहें; ग्रपनेको सम्यग्ज्ञान होनेपर स्वयं ही को यथार्थ भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा ग्रनेक ग्रर्थ युगपत् नहीं कहे जाते; इसलिये उपदेश तो एक ही ग्रर्थकी मुख्यतासहित होता है।

तथा जिस अर्थका जहाँ वर्णन है, वहाँ उसोकी मुख्यता है; दूसरे अर्थकी वहीं मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे; इसलिये उपदेशमें एक अर्थको दृढ़ करे; परन्तु

तो दोष ही है। अब, जिनमतमें तो एक रागादि मिटानेका प्रयोजन है; इसलिये कहीं वहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि करानेके प्रयोजनका पोषण किया है, कहीं सर्व रागादि मिटानेके प्रयोजनका पोषण किया है; परन्तु रागादि वढ़ानेका प्रयोजन कहीं नहीं है, इसलिये जिनमतका सर्व कथन निर्दोष है। और अन्यमतमें कहीं रागादि मिटानेके प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि वढ़ानेके प्रयोजन सहित कथन करते हैं; इसीप्रकार अन्य भी प्रयोजनकी विरुद्धता सहित कथन करते हैं, इसलिये अन्यमतका कथन सदोप है। लोकमें भी एक प्रयोजनका पोषण करनेवाले नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहा जाता है और अन्य-अन्य प्रयोजनका पोषण करनेवाली वात करे उसे वावला कहते हैं।

तथा जिनमतमें नानाप्रकारके कथन हैं सो भिन्न-भिन्न ग्रपेक्षा सिहत हैं वहाँ दोप नहीं है। ग्रन्यमतमें एक ही ग्रपेक्षा सिहत ग्रन्य-ग्रन्य कथन करते हैं वहाँ दोप है। जैसे – जिनदेवके वीतरागभाव है ग्रीर समवसरणादि विभूति भी पायी जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। समवसरणादि विभूतिकी रचना इन्द्रादिक करते हैं, उनको उसमें रागा-दिक नहीं है, इसलिये दोनों वातें सम्भवित हैं। ग्रीर ग्रन्यमतमें ईश्वरको साक्षीभूत वीतरागभी कहते हैं तथा उसीके द्वारा किये गये काम-कोधादिभाव निरूपित करते हैं, सो एक ग्रात्माको ही वीतरागपना ग्रीर काम-कोधादि भाव कैसे सम्भवित हैं? इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना।

तथा कालदोषसे जिनमतमें एक ही प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो यह तुच्छवुद्धियोंकी भूल है, कुछ मतमें दोष नहीं है। वहाँ भी जिनमतका ग्रतिशय इतना है कि प्रमाणविरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सीरीपुरमें, कहीं द्वारावतीमें नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है; सो कहीं भी हो, परन्तु नगरमें जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नहीं है, श्राज भी होते दिखायी देते हैं।

तथा श्रन्यमतमें सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियोंके रचे हुए ग्रन्थ वतलाते हैं, परन्तु उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कहीं तो वालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं – 'पुत्र विना गित नहीं होती' – सो दोनों सच्चे कैसे हों ? ऐसे कथन वहाँ वहुत पाये जाते हैं। तथा उनमें प्रमाणविरुद्ध कथन पाये जाते हैं। जैसे – 'मुखमें वीर्य गिरनेसे मछलोके पुत्र हुग्रा', सो ऐसा इस कालमें किसीके होता दिखायी नहीं देता, श्रीर श्रनुमानसे भी नहीं मिलता – ऐसे कथन भी बहुत पाये जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञादिककी भूल मानें तो वे कैसे भूलेंगे ? श्रीर विरुद्ध कथन माननेमें नहीं श्राता; इसलिये उनके मतमें दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एकं जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है।

मुनि तिष्टे, फिर ग्रागे-पीछे मोक्ष गये। इसप्रकार प्रथमानुयोग ग्रीर करणानुयोगका विरोध दूर होता है। तथा देव-देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगनाने चयकर बीचमें ग्रन्य पर्याय धारण कीं, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। फिर वे साथ मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न हुए। इसप्रकार विधि मिलानेसे विरोध दूर होता है। इसीप्रकार ग्रन्यत्र विधि मिला लेना।

फिर प्रश्न है कि इसप्रकारके कथनोंमें भी किसी प्रकार विधि मिलती है। परन्तु कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरमें, कहीं द्वारावतीमें जन्म कहा; तथा रामचन्द्रादिककी कथा ग्रन्य-ग्रन्य प्रकारसे लिखी है इत्यादि; एकेन्द्रियादिको कहीं सासादन गुरास्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि; – इन कथनोंकी विधि किसप्रकार मिलेगी?

उत्तर: - इसप्रकार विरोध सिहत कथन कालदोषसे हुए हैं। इस कालमें प्रत्यक्ष-ज्ञानी व बहुश्रुतोंका तो अभाव हुआ और अल्पबुद्धि ग्रंथ करनेके अधिकारी हुए उनको भ्रमसे कोई अर्थ अन्यथा भासित हुआ उसको ऐसे लिखा; अथवा इस कालमें कितने ही जैनमतमें भी कषायी हुए हैं सो उन्होंने कोई कारए। पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इसप्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिये जैनशास्त्रोंमें विरोध भासित होने लगा।

जहाँ विरोध भासित हो वहाँ इतना करना कि यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं ? ऐसे विचार करके बड़े ग्राचार्यादिकोंका कहा हुग्रा कथन प्रमाण करना। तथा जिनमतके बहुत शास्त्र हैं उनकी ग्राम्नाय मिलाना। जो कथन परम्परा ग्राम्नायसे मिलें उस कथनको प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य-ग्रसत्यका निर्णय न हो सके तो 'जैसे केवलीको भासित हुए हैं वैसे प्रमाण हैं' ऐसा मान लेना, क्योंकि देवादिकका व तत्त्वोंका निर्धार हुए विना तो मोक्षमार्ग होता नहीं है। उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिये कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो ग्रापहीको भासित हो जायेगा। तथा ग्रन्य कथनका निर्धार न हो, या संशयादि रहें, या ग्रन्यथा भी जानपना हो जाये; ग्रीर केवलीका कहा प्रमाण है — ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्षमार्गमें विघ्न नहीं है, ऐसा जानना।

यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नानाप्रकारके कथन जिनमतमें कहे हैं वैसे ग्रन्यमतमें भी कथन पाये जाते हैं। सो ग्रपने मतके कथनका तो तुमने जिस-तिसप्रकार स्थापन किया ग्रीर ग्रन्यमतमें ऐसे कथनको तुम दोष लगाते हो ? यह तो तुमहें राग-द्वेप है ?

समाधान: - कथन तो नानाप्रकारके हों श्रीर एक ही प्रयोजनका पोपए करें तो कोई दोप है नहीं, परन्तु कहीं किसी प्रयोजनका श्रीर कहीं किसी प्रयोजनका पोपए करें

# नौवाँ ग्रधिकार मोक्षमार्गका स्वरूप

## दोहा - शिव उपाय करतें प्रथम, कारन मंगलरूप। विघन विनाशक सुखकरन, नमीं शुद्ध शिवमूप।।

ग्रव, मोक्षमार्गका स्वरूप कहते हैं । प्रथम मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी जो मिथ्यादर्शनादिक उनका स्वरूप वतलाया — उन्हें तो दुःखरूप, दुःखका कारण जानकर, हेय मानकर उनका त्याग करना । तथा बीचमें उपदेशका स्वरूप वतलाया उसे जानकर उपदेशको यथार्थ समभना । ग्रव, मोक्षके मार्ग जो सम्यग्दर्शनादिक उनका स्वरूप वतलाते हैं — उन्हें सुखरूप, सुखका कारण जानकर, उपादेय मानकर ग्रंगीकार करना; क्योंकि ग्रात्माका हित मोक्ष ही है; उसीका उपाय ग्रात्माका कर्त्तव्य है; इसलिये उसीका उपदेश यहाँ देते हैं ।

## श्रात्माका हित मोक्ष ही है

वहाँ म्रात्माका हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं; ऐसा निश्चय किसप्रकार होता है सो कहते हैं।

श्रात्माके नानाप्रकार गुग-पर्यायरूप श्रवस्थाएँ पायी जाती है; उनमें श्रन्य तो कोई श्रवस्था हो, श्रात्माका कुछ विगाड़-सुधार नहीं है; एक दुःख-सुख श्रवस्थासे विगाड़-सुधार है। यहाँ कुछ हेतु—दृष्टान्त नहीं चाहिये; प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है।

लोक में जितने श्रात्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुः व हो, सुख हो; तथा श्रन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजनसहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्तसे दुः ख होता जानें उनको दूर करनेका उपाय करते हैं, श्रीर जिनके निमित्तसे सुख होता जानें उनके होनेका उपाय करते हैं।

तथा संकोच-विस्तार आदि श्रवस्था भी श्रात्माके ही होती है, व श्रनेक परद्रव्योंका भी संयोग मिलता है; परन्तु जिनसे सुख-दुःख होता न जाने, उनके दूर करनेका व होनेका कुछ भी उपाय कोई नहीं करता।

#### अनुयोगोंका अभ्यासक्रम

वहाँ प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना। पहले इसका अभ्यास करना, फिर इसका करना ऐसा नियम नहीं है, परन्तु अपने परिएगामोंकी अवस्था देखकर जिसके अभ्याससे अपनी धर्ममें प्रवृत्ति हो उसीका अभ्यास करना। अथवा कभी किसी शास्त्रका अभ्यास करे, कभी किसी शास्त्रका अभ्यास करे। तथा जैसे – रोजनामचेमें तो अनेक रकमें जहाँ-तहाँ लिखी हैं, उनकी खातेमें ठीक खतौनी करे तो लेन-देनका निश्चय हो; उसीप्रकार शास्त्रोमें तो अनेक प्रकारका उपदेश जहाँ-तहाँ दिया है, उसे सम्यग्ज्ञानमें प्रथार्थ प्रयोजनसहित पहिचाने तो हित-अहितका निश्चय हो।

इसलिये स्यात्पदकी सापेक्षता सिहत सम्यग्ज्ञान द्वारा जो जीव जिनवचनोंमें रमते हैं, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त होते हैं। मोक्षमार्गमें पहला उपाय आगमज्ञान कहा है, आगमज्ञान बिना धर्मका साधन नहीं हो सकता, इसलिये तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगमका अभ्यास करना। तुम्हारा कल्याएा होगा।

> - इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें उपदेशस्वरूपप्रतिपादक आठवाँ ग्रधिकार सम्पूर्ण हुन्ना ।।८।।

नाश होनेपर उनका वल नहीं है; अन्तर्मुहूर्तकालमें अपने आप नाशको प्राप्त होते हैं; परन्तु सहकारी कारण भी दूर हो जाये तव प्रगटरूप निराकुलदशा भासित होती है। वहाँ केवलज्ञानी भगवान अनन्तसुखरूप दशाको प्राप्त कहे जाते हैं।

तथा श्रघाति कर्मोंके उदयके निमित्तसे शरीरादिकका संयोग होता है; वहाँ मोहकर्मका उदय होनेसे शरीरादिकका संयोग श्राकुलताको बाह्य सहकारी कारण है। श्रन्तरंग मोहके उदयसे रागादिक हों, श्रीर बाह्य श्रघाति कर्मोंके उदयसे रागादिकके कारण शरीरादिकका संयोग हो – तब श्राकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोहके उदयका नाश होनेपर भी श्रघाति कर्मका उदय रहता है, वह कुछ भी श्राकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता; परन्तु पूर्वमें श्राकुलताका सहकारी कारण था, इसलिये श्रघाति कर्मका भी नाश श्रात्माको इष्ट ही है। केवलीको इनके होनेपर भी कुछ दुःख नहीं है, इसलिये इनके नाशका उद्यम भी नहीं है; परन्तु मोहका नाश होनेपर यह कर्म श्रपने श्राप थोड़े ही कालमें सर्वनाशको प्राप्त हो जाते हैं।

इसप्रकार सर्व कर्मों का नाश होना ग्रात्माका हित है। तथा सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है। इसलिये ग्रात्माका हित एक मोक्ष ही है, ग्रौर कुछ नहीं – ऐसा निश्चय करना।

यहाँ कोई कहे - संसारदशामें पुण्यकर्मका उदय होनेपर भी जीव सुखी होता है; इसलिये केवल मोक्ष ही हित है ऐसा किसलिये कहते हैं ?

समाधान: — संसारदशामें सुख तो सर्वथा है ही नहीं; दुःख ही है। परन्तु किसीके कभी बहुत दुःख होता है, किसीके कभी थोड़ा दुःख होता है; सो पूर्वमें बहुत दुःख था ब अन्य जीवोंके बहुत दुःख पाया जाता है, उस अपेक्षासे थोड़े दुःखवालेको सुखी कहते हैं। तथा उसी अभिप्रायसे थोड़े दुःखवाला अपनेको सुखी मानता है; परमार्थसे सुख है नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दुःख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहरायें, सो वह भी नहीं है; थोड़े काल ही पुण्यका उदय रहता है, और वहाँ थोड़ा दुःख होता है, पश्चात् बहुत दुःख हो जाता है; इसलिये संसारअवस्था हितरूप नहीं है।

जैसे – किसीको विषमज्वर है; उसको कभी श्रसाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। घोड़ी श्रसाता हो तो वह अपनेको श्रच्छा मानता है। लोग भी कहते हैं – श्रच्छा है; परन्तु परमार्थसे जबतक ज्वरका सद्भाव है तवतक श्रच्छा नहीं है। उसीप्रकार संसारीको मोहका उदय है; उसको कभी श्राकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। घोड़ी श्राकुलता हो तब वह श्रपनेको सुखी मानता है। लोग भी कहते हैं – सुखी है; परन्तु परमार्थसे जवतक मोहका सद्भाव है तवतक सुख नहीं है।

सो यहाँ ग्रात्मद्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना । ग्रीर तो सर्व ग्रवस्थाग्रोंको सह सकता है, एक दुःखको नहीं सह सकता । परवशतासे दुःख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है; परन्तु स्ववशतासे तो किंचित् भी दुःखको सहन नहीं करता । तथा संकोच-विस्तारादि ग्रवस्था जैसी हो वैसी होग्रो, उसे स्ववशतासे भी भोगता है; वहाँ स्वभावमें तर्क नहीं है । ग्रात्माका ऐसा ही स्वभाव जानना ।

देखो, दुःखी हो तब सोना चाहता है; वहाँ सोनेमें ज्ञानादिक मन्द हो जाते हैं, परन्तु जड़ सरीखा भी होकर दुःखको दूर करना चाहता है। तथा मरना चाहता है; वहाँ मरनेमें ग्रपना नाण मानता है, परन्तु ग्रपना ग्रस्तित्व खोकर भी दुःख दूर करना चाहता है। इसलिये एक दुःखरूप पर्यायका ग्रभाव करना ही इसका कर्त्तव्य है।

तथा दुःख न हो वही सुख है; क्योंिक आकुलतालक्षणसहित दुःख उसका अभाव ही निराकुललक्षण सुख है; सो यह भी प्रत्यक्ष भासित होता है। बाह्य किसी सामग्रीका संयोग मिलो — जिसके अन्तरंगमें आकुलता है वह दुःखी ही है; जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। तथा आकुलता होती है वह रागादिक कषायभाव होनेपर होती है; क्योंिक रागादिभावोंसे यह तो द्रव्योंको अन्य प्रकार परिण्मित करना चाहे, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिण्मित हों; तब इसके आकुलता होती है। वहाँ या तो अपने रागादि दूर हों, या आप चाहे उसीप्रकार सर्वद्रव्य परिण्मित हों तो आकुलता मिटे; परन्तु सर्वद्रव्य तो इसके आधीन नहीं हैं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसीप्रकार परिण्मित हों, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती; सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हों, अन्यथा न हों, तब यह निराकुल रहे; परन्तु यह तो हो ही नहीं सकता; क्योंिक किसी द्रव्यका परिण्मन किसी द्रव्यके आधीन नहीं है। इसलिये अपने रागादिभाव दूर होनेपर निराकुलता हो; सो यह कार्य बन सकता है; क्योंिक रागादिभाव आत्माके स्वभावभाव तो हैं नहीं, औपाधिकभाव हैं, परिनिमित्तसे हुए हैं, और वह निमित्त मोहकर्मका उदय है; उसका अभाव होनेपर सर्व रागादिक विलय हो जायें तब आकुलताका नाश होनेपर दुःख दूर हो, सुखकी प्राप्ति हो। इसलिये मोहकर्मका नाश हितकारी है।

तथा उस त्राकुलताका सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय है। ज्ञानावरण, दर्शनावरणके उदयसे ज्ञान-दर्शन सम्पूर्ण प्रगट नहीं होते; इसलिये इसको देखने-जाननेकी प्राकुलता होती है। ग्रथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव नहीं जानता तब रागादिरूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ ग्राकुलता होती है।

तथा ग्रंतरायके उदयसे इच्छानुसार दानादि कार्य न वनें, तव श्राकुलता होती है। उनका उदय है वह मोहका उदय होनेपर श्राकुलताको सहकारी कारए। है; मोहके उदयका

भवितव्ययोगसे वह कार्य सिद्ध हो जाये तो तत्काल ग्रन्य ग्राकुलता मिटानेके उपायमें लगता है। इसप्रकार ग्राकुलता मिटानेकी ग्राकुलता निरन्तर बनी रहती है। यदि ऐसी ग्राकुलता न रहे तो वह नये-नये विपयसेवनादि कार्योमें किसलिये प्रवर्त्ता है? इसलिये संसार ग्रवस्थामें पुण्यके उदयसे इन्द्र—ग्रहमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दु:खी ही रहता है। इसलिये संसार ग्रवस्था हितकारी नहीं है।

तथा मोक्ष ग्रवस्थामें किसी भी प्रकारकी ग्राकुलता नहीं रही, इसलिये ग्राकुलता मिटानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है; सदाकाल शांतरससे मुखी रहते हैं, इसलिये मोक्ष ग्रवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार ग्रवस्थाके दुःखका ग्रांर मोक्ष ग्रवस्थाके सुखका विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजनके ग्र्थ किया है। उसे भी विचार कर मोक्षको हितरूप जानकर मोक्षका उपाय करना। सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है।

## पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति

यहाँ प्रश्न है कि मोक्षका उपाय काललिक्ध ग्राने पर भिवतव्यानुसार बनता है, या मोहादिके उपशमादि होनेपर बनता है, या ग्रपने पुरुषार्थसे उद्यम करने पर बनता है सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किसलिये देते हो ? ग्रीर पुरुपार्थसे बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता; सो कारण क्या ?

समाधान: — एक कार्य होनेमें अनेक कारण मिलते हैं। सो मोक्षका उपाय बनता है वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनमें काललिंध व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है; जिस कालमें कार्य बनता है वही काललिंध, और जो कार्य हुआ वही होनहार। तथा जो कर्मके उपशमादिक हैं वह पुद्गलकी शक्ति है उसका आत्मा कर्त्ताहर्त्ता नहीं है। तथा पुरुपार्थसे उद्यम करते हैं सो यह आत्माका कार्य है; इसलिए आत्माको पुरुपार्थसे उद्यम करनेका उपदेश देते हैं।

वहाँ यह ग्रात्मा जिस कारणसे कार्यसिद्धि ग्रवश्य हो उस कारणरूप उद्यम करे, वहाँ तो ग्रन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, ग्रीर कार्यकी भी सिद्धि होती हो होती है। तथा जिस कारणसे कार्यकी सिद्धि हो ग्रथवा नहीं भी हो, उस कारणरूप उद्यम करे, वहाँ ग्रन्य कारण मिलें तो कार्यसिद्धि होती है, न मिलें तो सिद्धि नहीं होती।

सो जिनमतमें जो मोक्षका उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिये जो जीव पुरुषार्थसे जिनेश्वरके उपदेणानुसार मोक्षका उपाय करता है उसके काललब्धि व तथा सुनो, संसारदशामें भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दु:ख नाम पाता है; कहीं वाह्यसामग्रीसे सुख-दु:ख नहीं है । जैसे – किसी दिरद्रीको किंचित् घनकी प्राप्ति हुई – वहाँ कुछ आकुलता घटनेसे उसे सुखी कहते हैं, ग्रौर वह भी अपनेको सुखी मानता है। तथा किसी बहुत घनवानको किंचित् घनकी हानि हुई – वहाँ कुछ आकुलता बढ़नेसे उसे दु:खी कहते हैं, ग्रौर वह भी अपनेको दु:खी मानता है।

#### इसीप्रकार सर्वत्र जानना ।

तथा आकुलता घटना-बढ़ना भी बाह्य सामग्रीके अनुसार नहीं है, कषायभावोंके घटने-बढ़नेके अनुसार है। जैसे — किसीके थोड़ा धन है और उसे सन्तोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी है; तथा किसीके बहुत धन है और उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। तथा किसीको किसीने बहुत बुरा कहा और उसे कोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती; और थोड़ी बातें कहनेसे ही कोध हो ग्राये तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गायको बछड़ेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परन्तु मोह बहुत हैं, इसलिये उसकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता होती है; तथा सुभट के शरीरादिकसे बहुत कार्य सधते हैं, परन्तु रणमें मानादिकके कारण शरीरादिकसे मोह घटजाये, तब मरनेकी भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिये ऐसा जानना कि संसार अवस्थामें भी आकुलता घटने-बढ़नेसे ही सुख-दु:ख माने जाते हैं। तथा आकुलताका घटना-बढ़ना रागादिक कषाय घटने-बढ़नेके अनुसार है।

तथा परद्रव्यरूप वाह्यसामग्रीके ग्रनुसार सुख-दुःख नहीं है। कपायसे इसके इच्छा उत्पन्न हो ग्रीर इसकी इच्छा ग्रनुसार बाह्यसामग्री मिले, तब इसके कुछ कषायका उपशमन होनेसे श्राकुलता घटती है, तब सुख मानता है – ग्रीर इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय बढ़नेसे ग्राकुलता बढ़ती है, ग्रीर दुःख मानता है। सो है तो इसप्रकार; परन्तु यह जानता है कि मुभे परद्रव्यके निमित्तसे सुख-दुःख होते हैं। ऐसा जानना भ्रम ही है। इसलिये यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार ग्रवस्थामें किचित् कषाय घटनेसे सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं; – तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होनेपर व कषायके कारण दूर होनेपर परम निराकुलता होनेसे ग्रनन्त सुख प्राप्त होता है – ऐसी मोक्ष ग्रवस्थाको कैसे हित न मानें?

तथा संसार ग्रवस्थामें उच्चपदको प्राप्त करे तो भी या तो विषयसामग्री मिलानेकी ग्राकुलता होती है, या विषय सेवनकी ग्राकुलता होती है, या ग्रपनेको ग्रन्य किसी कोघादि कषायसे इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करनेकी ग्राकुलता होती है; कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता; ग्रभिप्रायमें तो ग्रनेक प्रकारकी ग्राकुलता वनी ही रहती है। ग्रीर कोई ग्राकुलता मिटानेके बाह्य उपाय करे; सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता; ग्रीर यदि

फिर प्रश्न है कि सम्यक्तव-चारित्रका घातक मोह है, उसका स्रभाव हुए विना मोक्षका उपाय कैसे बने ?

उत्तर :- तत्त्वनिर्ण्य करनेमें उपयोग न लगाये वह तो इसीका दोष है । तथा पुरुषार्थसे तत्त्वनिर्ण्यमें उपयोग लगाये तब स्वयमेव ही मोहका ग्रभाव होनेपर सम्यक्त्वादि-रूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनता है। इसलिये मुख्यतासे तो तत्त्वनिर्ण्यमें उपयोग लगानेका पुरुपार्थ करना। तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ करानेके ग्रर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थसे मोक्षके उपायका पुरुषार्थ ग्रपनेग्राप सिद्ध होगा।

ग्रीर तत्त्विनिर्णय न करनेमें किसी कर्मका दोप है नहीं, तेरा ही दोष है; परन्तु तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है ग्रीर ग्रपना दोष कर्मादिकको लगाता है; सो जिनग्राशा माने तो ऐसी ग्रनीति सम्भव नहीं है। तुमें विषयकषायरूप ही रहना है, इसिलये भूठ बोलता है। मोक्षकी सच्ची ग्रभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किसिलये बनाये? सांसारिक कार्योंमें ग्रपने पुरुषार्थसे सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषार्थसे उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा; इसिलए जानते हैं कि मोक्षको देखादेखी उत्कृष्ट कहता है; उसका स्वरूप पहिचानकर उसे हितरूप नहीं जानता। हित जानकर उसका उद्यम वने सो न करे यह ग्रसंभव है।

यहाँ प्रश्न है कि तुमने कहा सो सत्य; परन्तु द्रव्यकर्मके उदयसे भावकर्म होता है, भावकर्मसे द्रव्यकर्मका बन्ध होता है, तथा फिर उसके उदयसे भावकर्म होता है – इसी प्रकार श्रनादिसे परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसे हो ?

समाधान: — कर्मका बन्ध व उदय सदाकाल समान ही होता रहे तव तो ऐसा ही है; परन्तु परिगामोंके निमित्तसे पूर्वबद्धकर्मके भी उत्कर्षग्ग-ग्रपकर्पग्-संक्रमगादि होनेसे उनकी शक्ति हीनाधिक होती है; इसलिये उनका उदय भी मन्द-तीव्र होता है। उनके निमित्तसे नवीन बन्ध भी मन्द-तीव्र होता है। इसलिये संसारी जीवोंको कर्मोदयके निमित्तसे कभी ज्ञानादिक बहुत प्रगट होते हैं, कभी थोड़े प्रगट होते हैं; कभी रागादिक मन्द होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इसप्रकार परिवर्तन होता रहता है।

वहाँ कदाचित् संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तव मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते हैं, कभी मन्द होते हैं। वहाँ रागादिकका तीव्र उदय होनेसे तो विषयकपायादिकके कार्योमें ही प्रवृत्ति होती है। तथा रागादिकका मन्द उदय होनेसे बाह्य उपदेशादिकका निमित्त वने श्रीर स्वयं पुरुपायं करके उन उपदेशादिकमें उपयोगको लगाये तो धर्मकार्योमें प्रवृत्ति हो; श्रीर निमित्त न वने व

होनहार भी हुए ग्रीर कर्मके उपशमादि हुए हैं तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिये जो पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं ग्रीर उसको ग्रवश्य मोक्षकी प्राप्ति होती है – ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय नहीं करता उसके काललिध व होनहार भी नहीं ग्रीर कर्मके उपशमादि नहीं हुए हैं तो यह उपाय नहीं करता। इसलिये जो पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते ग्रीर उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती – ऐसा निश्चय करना।

तथा तू कहता है - उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्षका उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता; सो कारण क्या ?

उसका कारए। यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्षका उपाय कर सकते हैं, ग्रौर जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्षका उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षामात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है।

फिर प्रश्न है कि द्रव्यिलगी मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरणादि करता है, वहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ; इसिलये पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है ?

समाघान: - ग्रन्यथा पुरुषार्थसे फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनमें ग्रनुरागी होकर प्रवर्ते उसका फल शास्त्रमें तो शुभवन्ध कहा है, ग्रीर यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा ? यह तो भ्रम है।

फिर प्रश्न है कि भ्रमका भी तो कारए। कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे ?

उत्तर: - सच्चे उपदेशसे निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है; परन्तु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसीसे भ्रम रहता है। निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे - तो भ्रमका कारण जो मोहकर्म, उसके भी उपशमादि हों तब भ्रम दूर हो जाये; क्योंकि निर्णय करते हुए परिगामोंकी विशुद्धता होती है, उससे मोहके स्थिति-ग्रनुभाग घटते हैं।

फिर प्रश्न है कि निर्ण्य करनेमें उपयोग नहीं लग़ाता, उसका भी तो कारण कर्म है ?

समाधान: - एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नहीं है, उनके तो कर्महीका कारए है। इसके तो ज्ञानावरए। दिकके क्षयोपशमसे निर्एाय करनेकी शक्ति हुई है, जहाँ उपयोग लगाये उसीका निर्एाय हो सकता है। परन्तु यह ग्रन्य निर्एाय करनेमें उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता। सो यह तो इसीका दोप है, कर्मका तो कुछ प्रयोजन नहीं है। इसप्रकार उपदेणका तो निमित्त वने श्रीर श्रपना पुरुपार्थ करे तो कर्मका नाश होता है।

तथा जब कर्मका उदय तीव्र हो तब पुरुपार्थ नहीं हो सकता; ऊपरके गुग्गस्थानोंसे भी गिर जाता है; वहाँ तो जैसी होनहार हो वैसा होता है। परन्तु जहाँ मन्द उदय हो ग्रीर पुरुषार्थ होसके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना; सावधान होकर ग्रपना कार्य करना।

जैसे — कोई पुरुष नदीके प्रवाहमें पड़ा वह रहा है, वहाँ पानीका जोर हो तव तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। ग्रीर पानीका जोर थोड़ा हो तव यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल ग्रायेगा। उसीको निकलनेकी शिक्षा देते हैं। ग्रीर न निकले तो धीरे-थीरे वहेगा ग्रीर फिर पानीका जोर होने पर वहता चला जायेगा। उसी प्रकार जीव संसारमें भ्रमण करता है, वहाँ कर्मोका तीव उदय हो तव तो उसका पुरुपार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। ग्रीर कर्मका मन्द उदय हो तव पुरुपार्थ करके मोक्षमार्गमें प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसीको मोक्षमार्गका उपदेश देते हैं। ग्रीर मोक्षमार्गमें प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित् विश्व द्वता पाकर फिर तीव उदय ग्राने पर निगोदादि पर्यायको प्राप्त करेगा।

इसिलये श्रवसर चूकना योग्य नहीं है। श्रव सर्व प्रकारसे श्रवसर श्राया है, ऐसा श्रवसर प्राप्त करना कठिन है। इसिलये श्रीगुरु दयालु होकर मोक्षमार्गका उपदेश देते हैं, उसमें भव्यजीवोंको प्रवृत्ति करना।

#### मोक्षमार्गका स्वरूप

श्रव मोक्षमार्गका स्वरूप कहते हैं :-

जिनके निमित्तसे ग्रात्मा ग्रणुद्ध दशाको धारण करके दुःखी हुग्रा – ऐसे जो मोहादिक कर्म उनका सर्वधा नाश होने पर केवल ग्रात्माकी सर्व प्रकार णुद्ध ग्रवस्थाका होना – वह मोक्ष है। उसका जो उपाय – कारण; उसे मोक्षमार्ग जानना।

वहाँ कारण तो अनेक प्रकारके होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं, जिनके हुए विना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो। जैसे — मुनिलिंग धारण किये विना तो मोक्ष-नहीं होता; परन्तु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परन्तु किसीके विना हुए भी कार्यसिद्धि होती है। जैसे — अनणनादि बाह्य-तपका साधन करनेपर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं; परन्तु भरतादिकके बाह्य तप किये विना ही मोक्षकी प्राप्ति हुई। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होनेपर कार्यसिद्धि

स्वयं पुरुषार्थं न करे तो अन्य कार्योंमें ही प्रवर्ते, परन्तु मन्द रागादिसहित प्रवर्ते ।- ऐसे अवसरमें उपदेश कार्यकारी है।

विचारशक्तिरहित जो एकेन्द्रियादिक हैं, उनके तो उपदेश समभनेका ज्ञान ही नहीं है; ग्रौर तीव्र रागादिसहित जीवोंका उपयोग उपदेशमें लगता नहीं है। इसलिये जो जीव विचारशक्तिसहित हों, तथा जिनके रागादि मन्द हों; उन्हें उपदेशके निमित्तसे धर्मकी प्राप्ति हो जाये तो उनका भला हो; तथा इसी ग्रवसरमें पुरुषार्थ कार्यकारी है।

एकेन्द्रियादिक तो धर्मकार्य करनेमें समर्थ ही नहीं हैं, कैसे पुरुषार्थ करें ? ग्रौर तीव्रकषायी पुरुषार्थ करे तो वह पापहीका करे, धर्मकार्यका पुरुषार्थ हो नहीं सकता।

इसलिये जो विचारशक्तिसहित हो श्रौर जिसके रागादिक मन्द हों – वह जीव पुरुषार्थसे उपदेशादिकके निमित्तसे तत्त्वनिर्णयादिमें उपयोग लगाये तो उसका उपयोग वहाँ लगे श्रौर तब उसका भला हो। यदि इस श्रवसरमें भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादसे काल गँवाये – या तो मन्दरागादि सहित विषयकषायोंके कार्योंमें ही प्रवर्ते, या व्यवहारधर्मकार्योंमें प्रवर्ते; तब श्रवसर तो चला जायेगा श्रौर संसारमें ही भ्रमण होगा।

तथा इस अवसरमें जो जीव पुरुषार्थसे तत्त्वनिर्ण्य करनेमें उपयोग लगानेका अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी; उससे कर्मोंकी शक्ति हीन होगी, कुछ कालमें अपने आप दर्शनमोहका उपशम होगा; तब तत्त्वोंकी यथावत् प्रतीति आयेगी। सो इसका तो कर्त्तव्य तत्त्वनिर्ण्यका अभ्यास ही है, इसीसे दर्शनमोहका उपशम तो स्वयमेव होता है; उसमें जीवका कर्त्तव्य कुछ नहीं है।

तथा उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्यग्दर्शन होता है। ग्रीर सम्यग्दर्शन होनेपर श्रद्धान तो यह हुग्रा कि 'में ग्रात्मा हूँ, मुभे रागादिक नहीं करना'; परन्तु चारित्रमोहके उदयसे रागादिक होते हैं। वहाँ तीन्न उदय हो तब तो विषयादिमें प्रवर्तता है। ग्रीर मन्द उदय हो तब ग्रपने पुरुषार्थसे धर्मकार्योमें व वैराग्यादि भावनामें उपयोगको लगाता है; उसके निमित्तसे चारित्रमोह मन्द हो जाता है; — ऐसा होनेपर देशचारित्र व सकलचारित्र ग्रंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होता है। तथा चारित्रको धारण करके ग्रपने पुरुपार्थसे धर्ममें परिणितिको वढ़ाये वहाँ विशुद्धतासे कर्मकी शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है, ग्रीर उससे कर्मकी शक्ति ग्रीधक हीन होती है। इसप्रकार कमसे मोहका नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं, उनके द्वारा ज्ञानावरणादिका नाश हो तब केवलज्ञान प्रगट होता है। पश्चात् वहाँ विना उपाय ग्रधाति कर्मका नाश करके शुद्ध सिद्धपदको प्राप्त करता है।

पाया जाता है; इसलिये यह 'ग्रतिव्याप्त' लक्षरा है। इसके द्वारा ग्रात्माको पहिचाननेसे ग्राकाशादिक भी ग्रात्मा हो जायेंगे; यह दोष लगेगा।

तथा जो किसी लक्ष्यमें तो हो ग्रौर किसीमें न हो, ऐसे लक्ष्यके एकदेशमें पाया जाये – ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये वहाँ ग्रव्याप्तिपना जानना । जैसे – ग्रात्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहा जाये; सो केवलज्ञान किसी ग्रात्मामें तो पाया जाता है, किसीमें नहीं पाया जाता; इसलिये यह 'ग्रव्याप्त' लक्षण है । इसके द्वारा ग्रात्माको पहिचाननेसे ग्रल्पज्ञानी ग्रात्मा नहीं होगा; यह दोष लगेगा।

तथा जो लक्ष्यमें पाया ही नहीं जाये, ऐसा लक्ष्या जहाँ कहा जाये – वहाँ ग्रसम्भवपना जानना। जैसे – ग्रात्माका लक्ष्या जड़पना कहा जाये; सो प्रत्यक्षादि प्रमाणसे यह विरुद्ध है; क्योंकि यह 'ग्रसम्भव' लक्ष्या है। इसके द्वारा ग्रात्मा माननेसे पुद्गलादिक ग्रात्मा हो जायेंगे, ग्रीर ग्रात्मा है वह ग्रनात्मा हो जायेगा; यह दोष लगेगा।

इस प्रकार ग्रितिन्याप्त, ग्रन्याप्त तथा ग्रसम्भवी लक्षण् हो वह लक्षणाभास है। तथा लक्ष्यमें तो सर्वत्र पाया जाये ग्रीर ग्रलक्ष्यमें कहीं न पाया जाये वह सच्चा लक्षण् है। जैसे – ग्रात्माका स्वरूप चैतन्य है; सो यह लक्षण् सर्व ही ग्रात्मामें तो पाया जाता है, ग्रनात्मामें कहीं नहीं पाया जाता; इसलिये यह सच्चा लक्षण् है। इसके द्वारा ग्रात्मा माननेसे ग्रात्मा-ग्रनात्माका यथार्थज्ञान होता है; कुछ दोष नहीं लगता। इसप्रकार लक्षण्का स्वरूप उदाहरणमात्र कहा।

श्रव सम्यग्दर्शनादिकका सच्चा लक्षण कहते हैं :-

#### सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण

विपरीताभिनिवेशरिहत जीवादिकतत्त्वार्थश्रद्धान वह सम्यग्दर्शनका लक्षरण है। जीव, श्रजीव, श्रास्रव, वन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष – यह सात तत्त्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान – 'ऐसा ही है, श्रन्यथा नहीं है' – ऐसा प्रतीति भाव, से तत्त्वार्थश्रद्धान; तथा विपरीताभिनिवेश जो श्रन्यथा श्रभिप्राय उससे रहित; सो सम्यग्दर्शन है।

यहाँ विपरीताभिनिवेशके निराकरणके ग्रर्थ 'सम्यक्' पद कहा है, क्योंकि 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है; वहाँ श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका ग्रभाव होने पर ही प्रशंसा सम्भव है ऐसा जानना ।

यहाँ प्रश्न है कि 'तत्त्व' श्रीर 'श्रर्थ' यह दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या ?

समाधान: - 'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी श्रपेक्षा सहित है, इसलिये जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है श्रीर जिसका जो भाव श्रयत् स्वरूप सो तत्त्व जानना। कारण कि 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका समास होता है। तथा जो जाननेमें श्राये होती ही होती है, ग्रौर जिनके न होनेपर सर्वथा कार्यसिद्धि नहीं होती । जैसे — सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता होनेपर तो मोक्ष होता ही होता है, ग्रौर उनके न होनेपर सर्वथा मोक्ष नहीं होता । — ऐसे यह कारण कहे, उनमें ग्रितशयपूर्वक नियमसे मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका एकीभाव सो मोक्षमार्ग जानना । इन सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रमें एक भी न हो तो मोक्षमार्ग नहीं होता ।

वही 'सूत्रमें' कहा है :- "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥" (तत्त्वार्थसूत्र १-१)

इस सूत्रकी टीकामें कहा है कि यहाँ "मोक्षमार्गः" ऐसा एकवचन कहा, उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलनेपर एक मोक्षमार्ग है, अलग-अलग तीन मार्ग नहीं हैं।

यहाँ प्रश्न हैं कि असंयत सम्यग्हिष्टिके तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्षमार्ग हुआ है या नहीं हुआ है ?

समाधान: — मोक्षमार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुग्रा; इसलिये उपचारसे इसके मोक्षमार्ग हुग्रा भी कहते हैं; परमार्थसे सम्यक्चारित्र होनेपर ही मोक्षमार्ग होता है। जैसे — किसी पुरुपको किसी नगर चलनेका निश्चय हुग्रा; इसलिये उसको व्यवहारसे ऐसा भी कहते हैं कि 'यह उस नगरको चला है'; परमार्थसे मार्गमें गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार ग्रसंयतसम्यदृष्टिको वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान हुग्रा; इसलिये उसको उपचारसे मोक्षमार्गी कहते हैं; परमार्थसे वीतरागभावरूप परिग्रमित होने पर ही मोक्षमार्ग होगा। तथा प्रवचनसार में भी तीनोंकी एकाग्रता होने पर ही मोक्षमार्ग कहा है। इसलिये यह जानना कि तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान विना तो रागादि घटानेसे मोक्षमार्ग नहीं है, ग्रौर रागादि घटाये विना तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानसे भी मोक्षमार्ग नहीं है। तीनों मिलनेपर साक्षात् मोक्षमार्ग होता है।

श्रव, इनका निर्देश, लक्षरानिर्देश श्रीर परीक्षाद्वारसे निरूपरा करते हैं:-

वहाँ 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है' – ऐसा नाममात्र कथन वह तो 'निर्देश' जानना ।

तथा स्रतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असम्भवपनेसे रहित हो और जिससे इनको पहिचाना जाये सो 'लक्षरा' जानना; उसका जो निर्देश अर्थात् निरूपरा सो 'लक्षरानिर्देश' जानना।

वहाँ जिसको पिह्चानना हो उसका नाम लक्ष्य है, उसके सिवा श्रीरका नाम श्रवक्य है। सो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनोंमें पाया जाये, ऐसा लक्ष्या जहाँ कहा जाये वहाँ श्रितिव्याप्तिपना जानना। जैसे — श्रात्माका लक्ष्या 'श्रमूर्त्तत्व' कहा; सो श्रमूर्त्तत्वलक्षण लक्ष्य जो श्रात्मा है उसमें भी पाया जाता है, श्रीर श्रवक्ष्य जो श्राकाशादिक हैं उनमें भी

तथा सर्वार्थसिद्धि नामक सूत्रोंकी टीका है — उसमें तत्त्वादिक पदोंका अर्थ प्रगट लिखा है तथा साथ ही तत्त्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है। उसके अनुसार यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना।

तथा पुरुषार्थसिद्युपायमें भी इसीप्रकार कहा है :-

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सर्वेव कर्त्तव्यम् । श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ।।२२।।

श्रर्थ: — विपरीताभिनिवेशसे रिहत जीव-श्रजीवादि तत्त्वार्थोका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। यह श्रद्धान श्रात्माका स्वरूप है, दर्शनमोह उपाधि दूर होनेपर प्रगट होता है, इसलिये श्रात्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुएएस्थानमें प्रगट होता है, पश्चात् सिद्ध श्रवस्थामें भी सदाकाल इसका सद्भाव रहता है — ऐसा जानना।

# तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें अव्याप्ति, ग्रतिच्याप्ति श्रौर ग्रसम्भवदोषका परिहार

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि तियँचादि तुच्छज्ञानी कितने ही जीव सात तत्त्वोंका नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रमें कही है; इसलिये तुमने तत्त्वार्थश्रद्धानपना सम्यक्त्वका लक्षण कहा उसमें भ्रव्याप्ति दूषण लगता है।

समाधान: — जीव-ग्रजीवादिकके नामादिक जानो या न जानो या ग्रन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान करने पर सम्यक्तव होता है।

वहाँ कोई सामान्यरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है, कोई विशेषरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है। इसलिये जो तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टि हैं वे जीवादिकका नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्यरूपसे स्वरूप पहिचानकर श्रद्धान करते हैं, इसलिये उनके सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है।

जैसे – कोई तिर्यच ग्रपना तथा ग्रौरोंका नामादिक तो नहीं जानता; परन्तु ग्रापहीमें ग्रपनत्व मानता है, ग्रौरोंको पर मानता है। उसी प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-ग्रजीवका नाम नहीं जानता; परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप ग्रात्मा है उसमें तो ज्ञपनत्व मानता है, ग्रौर जो गरीरादि हैं उनको पर मानता है – ऐसा श्रद्धान उसके होता है; वही जीव-ग्रजीवका श्रद्धान है। तथा जैसे वही तिर्यच सुखादिकके नामादिक नहीं जानता है, तथापि मुख ग्रवस्थाको पहिचानकर उसके ग्रथं ग्रागामी दुःखके कारणको पहिचानकर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुःखका कारण वन रहा है उसके ग्रभावका उपाय करता है। उसी प्रकार तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम नहीं जानता, तथापि सर्वधा सुखरूप मोक्ष ग्रवस्थाका श्रद्धान करता हुग्रा उसके ग्रथं ग्रागामी वन्धका कारण जो रागादिक ग्रास्थ उसके त्यागरूप संवर

फिर प्रश्न: - इनका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कहा; सो दर्शन तो सामान्य प्रवलोकन-मात्र ग्रीर श्रद्धान प्रतीतिमात्र; इनके एकार्थपना किस प्रकार सम्भव है ?

उत्तर: — प्रकरणके वशसे धातुका ग्रर्थ ग्रन्यथा होता है। सो यहाँ प्रकरण मोक्षमार्गका है। उसमें 'दर्शन' शब्दका ग्रर्थ सामान्य ग्रवलोकनमात्र नहीं ग्रहण करना, क्योंकि चक्षु-ग्रवक्षुदर्शनसे सामान्य ग्रवलोकन तो सम्यग्द्दि-मिथ्याद्दिक समान होता है, कुछ इससे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति-ग्रप्रवृत्ति नहीं होती। तथा श्रद्धान होता है सो सम्यग्द्दिहीके होता है, इससे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति होती है। इसलिये 'दर्शन' शब्दका ग्रर्थ भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना।

फिर प्रश्न: - यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या ?

समाधान: — ग्रभिनिवेश नाम ग्रभिप्रायका है। सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका ग्रभिप्राय है वैसा न हो, अन्यथा श्रभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेश है। तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका श्रभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है; वहां श्रभिप्राय ऐसा है कि जीव-अजीवको पहिचानकर अपनेको तथा परको जैसाका तैसा माने, तथा आसवको पहिचानकर उसे हेय माने, तथा बन्धको पहिचानकर उसे श्रहित माने, तथा संवरको पहिचानकर उसे उपादेय माने, तथा निर्जराको पहिचानकर उसे हितका कारण माने, तथा मोक्षको पहिचानकर उसे उपादेय माने, तथा निर्जराको पहिचानकर उसे हितका कारण माने, तथा मोक्षको पहिचानकर उसको अपना परमहित माने — ऐसा तत्त्वार्थश्रद्धानका श्रभिप्राय है; उससे उलटे अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान होनेपर इसका अभाव होता है। इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित है — ऐसा यहां कहा है।

श्रथवा किसीके श्राभासमात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होता है; परन्तु श्रभिप्रायमें विपरीतपना नहीं छूटता । किसीप्रकारसे पूर्वोक्त श्रभिप्रायसे श्रन्यथा श्रभिप्राय श्रन्तरंगमें पाया जाता है तो उसको सम्यग्दर्शन नहीं होता । जैसे – द्रव्यिलगी मुनि जिनवचनोंसे तत्त्वोंकी प्रतीति करे, परन्तु शरीराश्रित त्रियाश्रोंमें श्रहंकार तथा पुण्यास्रवमें उपादेयपना इत्यादि विपरीत श्रभिप्रायसे मिथ्यादृष्टि ही रहता है। इसलिये जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है, वही सम्यग्दर्शन है।

इसप्रकार विपरीताभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थीका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्ष्मा है, सम्यग्दर्शन लक्ष्य है।

वही तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है:-

"तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्" ॥१-२॥

तत्त्वार्थोंका श्रद्धान वही सम्यग्दर्शन है।

परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। उसी प्रकार इस ग्रात्माको ऐसी प्रतीति है कि 'मैं ग्रात्मा हूँ, पुद्गलादि नहीं हूँ, मेरे ग्रास्रवसे वन्ध हुग्रा है, सो ग्रव संवर करके, निर्जरा करके, मोक्षरूप होना'। तथा वही ग्रात्मा ग्रन्य विचारादिरूप प्रवर्तता है तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है।

फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो वन्घ होनेके कारएगों में कैसे प्रवर्तता है ?

उत्तर:- जैसे वही मनुष्य किसी कारगके वश रोग वढ़ने के कारगोंमें भी प्रवर्तता है, व्यापारादिक कार्य व कोधादिक कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धानका उसके नाश नहीं होता; उसी प्रकार वही ग्रात्मा कर्म उदय निमित्तके वश वन्ध होनेके कारगोंमें भी प्रवर्तता है, विषय-सेवनादि कार्य व कोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धानका उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय श्रागे करेंगे।

इसप्रकार सप्त तत्त्वका विचार न होने पर भी श्रद्धानका सद्भाव पाया जाता है, इसलिये वहाँ श्रव्याप्तिपना नहीं है।

फिर प्रश्न: - उच्च दशामें जहाँ निर्विकल्प ग्रात्मानुभव होता है वहाँ तो सप्त तत्त्वादिकके विकल्पका भी निषेध किया है। सो सम्यक्तवके लक्षरणका निषेध करना कैसे सम्भव है ? ग्रीर वहाँ निषेध सम्भव है तो ग्रव्याप्ति दूषरण ग्राया ?

उत्तर: — निचली दशामें सप्त तत्त्वोंके विकल्पोंमें उपयोग लगाया, उससे प्रतीतिको हु किया श्रौर विषयादिकसे उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाये। तथा कार्य सिद्ध होनेपर कारणोंका भी निषेध करते हैं; इसलिये जहाँ प्रतीति भी हु हुई श्रौर रागादिक दूर हुए, वहाँ उपयोग भ्रमानेका खेद किसलियें करें? इसलिये वहाँ उन विकल्पोंका निषेध किया है। तथा सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है; सो प्रतीतिका तो निषेध नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ायी हो तो इस लक्षणका निषेध किया कहा जाये, सो तो है नहीं। सातों तत्त्वोंकी प्रतीति वहाँ भी बनी रहती है, इसलिये यहाँ श्रव्याप्तिपना नहीं है।

फिर प्रश्न है कि छदास्थके तो प्रतीति-श्रप्रतीति कहना सम्भव है, इसलिये वहाँ सप्त तत्त्वोंकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हमने माना; परन्तु केवली-सिद्ध भगवानके तो सर्वका जानपना समानरूप है, वहाँ सप्त तत्त्वोंकी प्रतीति कहना सम्भव नहीं है, श्रीर उनके सम्यक्त्वगुण पाया ही जाता है, इसलिये वहाँ उस लक्षणका अव्याप्तिपना श्राया ?

समाधान: - जैसे छद्मस्थके श्रुतज्ञानके श्रनुसार प्रतीति पायी जाती है, उसी प्रकार केवली-सिद्धभगवानके केवलज्ञानके श्रनुसार प्रतीति पायी जाती है। जो सप्त तत्त्वोंका स्वरूप पहले ठीक किया था, वही केवलज्ञान द्वारा जाना, वहाँ प्रतीतिका परमावगाढ़पना

करना चाहता है, तथा जो संसार दुःखका कारण है उसकी शुद्धभावसे निर्जरा करना चाहता है। इसप्रकार ग्रास्रवादिकका उसके श्रद्धान है।

इसप्रकार उसके भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादि त्यागकर शुद्धभाव करनेकी चाह न हो। वही कहते हैं:-

यदि जीव अजीवकी जाति न जानकर आपापरको न पहिचाने तो परमें रागादिक कैसे न करे ? रागादिकको न पहिचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे ? वे रागादिक ही आसव हैं । रागादिकका फल बुरा न जाने तो किसलिये रागादिक छोड़ना चाहे ? उन रागादिकका फल वही वन्ध है । तथा रागादिरिहत परिगामको पिहचानता है तो उसरूप होना चाहता है । उस रागादिरिहत परिगामहीका नाम संवर है । तथा पूर्व संसार अवस्थाके कारणको हानिको पिहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरणादिसे शुद्धभाव करना चाहता है । उस पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है उसकी हानि वही निर्जरा है । तथा संसार अवस्थाको न पिहचाने तो संवर-निर्जराहण किसलिये प्रवर्ते ? उस संसार अवस्थाका अभाव वही मोक्ष है । इसलिये सातों तत्त्वोंका श्रद्धान होनेपर ही रागादिक छोड़कर शुद्धभाव होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है । यदि इनमें एक भी तत्त्वका श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती । तथा ऐसी चाह तुच्छज्ञानी निर्यचादि सम्यग्दिक के होती ही है; इसलिये उसके सात तत्त्वोंका श्रद्धान पाया जाता है ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोड़ा होनेसे विशेषरूपसे तत्त्वोंका ज्ञान न हो, तथापि दर्शनमोहके उपशमादिकसे सामान्यरूपसे तत्त्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट होती है । इसप्रकार इस लक्षणों अव्याप्ति दूषण नहीं है ।

फिर प्रश्न :- जिस कालमें सम्यग्दिष्टि विषयकपायोंके कार्यमें प्रवर्तता है उस कालमें सात तत्त्वोंका विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धान कैसे सम्भवित है ? ग्रीर सम्यक्त्व रहता ही है; इसिलये उस लक्षरामें श्रव्याप्ति दूषरा ग्राता है ?

समाधान: - विचार है वह तो उपयोगके ग्राधीन है; जहाँ उपयोग लगे उसीका विचार होता है। तथा श्रद्धान है सो प्रतीतिरूप है। इसलिये ग्रन्य ज्ञेयका विचार होनेपर व सोना ग्रादि किया होनेपर तत्त्वोंका विचार नहीं है; तथापि उनकी प्रतीति वनी रहती है, नष्ट नहीं होती; इसलिये उसके सम्यक्त्वका सद्भाव है।

जैसे - किसी रोगी मनुष्यको ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, तियँचादि नहीं हूँ, मुभे इस कारणसे रोग हुम्रा है, सो म्रव कारण मिटाकर रोगको घटाकर निरोग होना । तथा वही मनुष्य म्रन्य विचारादिरूप प्रवर्तता है, तव उसको ऐसा विचार नहीं होता,

नौवां ग्रधिकार ]

जीव-ग्रजीवादिका श्रद्धान हो उसके ग्रात्मज्ञान कैसे नहीं होगा ? होता ही होना है। इस प्रकार किसी भी मिथ्यादृष्टिके सच्चा तत्त्वश्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिये उस लक्षरामें ग्रनिव्याप्ति दूपगा नहीं लगता।

तथा जो यह नत्त्वार्थश्रद्धान लक्षगा कहा, सो ग्रसम्भवी भी नहीं है; वयोंकि सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्वका यह नहीं है; उसका लक्षगा इससे विपरीनतासहित है।

इसप्रकार ग्रन्याप्ति, ग्रतिन्याप्ति, ग्रसम्भवपनेसे रिहत सर्व सम्यग्दियोंमं तो पाया जाये ग्रीर किसी मिथ्याद्दिमं न पाया जाये – ऐसा सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षरण तत्त्वार्थश्रद्धान है।

#### सम्यक्तवके विभिन्न लक्षराोंका समन्वय

फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम कहते हो सो नहीं वनता । क्योंकि कहीं परसे भिन्न ग्रपने श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहते हैं । समयसार में 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलश है – उसमें ऐसा कहा है कि इस श्रात्माका परद्रव्यसे भिन्न ग्रवलोकन वही नियमसे सम्यग्दर्शन है; इसलिये नवतत्त्वकी संततिको छोड़कर हमारे यह एक ग्रात्मा ही होग्रो ।

तथा कहीं एक ग्रात्माके निश्चयहीको सम्यक्त्व कहते हैं। पुरुपार्थसिद्युपाय में 'दर्शनमात्मविनिश्चितः' ऐसा पद है, सो उसका यही ग्रर्थ है। इसलिये जीव-ग्रजीवहीका व केवल जीवहीका श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्व होता है, सातोंके श्रद्धानका नियम होता तो ऐसा किसलिये लिखते ?

समाधान: — परसे भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आस्रवादिक श्रद्धानसे रहित होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है, तो मोक्षके श्रद्धान विना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करता है ? संवर-निर्जराके श्रद्धान विना रागादिक रहित होकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका किसलिये उद्यम रखता है ? आस्रव-बन्धके श्रद्धान विना पूर्व श्रवस्थाको किसलिये छोड़ता है ? इसलिये आस्रवादिक श्रद्धान रहित आपापरका श्रद्धान करना सम्भवित नहीं है। तथा यदि आस्रवादिक श्रद्धान सहित होता है, तो स्वयमेव ही सातों तन्त्र्वोंके श्रद्धानका नियम हुआ। तथा केवल आत्माका निश्चय है, सो परका परस्प श्रद्धान हुए विना आत्माका श्रद्धान नहीं होता, इसलिये अजीवका श्रद्धान होनेपर ही

<sup>े</sup> एकत्वे नियतस्यगुद्धनयतो ध्याष्त्रुर्वदरयारमनः, पूर्णज्ञानपनस्य दर्गनिमह् प्रध्यान्तरेन्यः पृषक् । सम्यग्दर्गनभेतदेव नियमाद्यारमा च तायानयम्, तन्भुक्त्वा नवतत्त्वत्तन्तिनिमामारमायभेणोऽन्तु नः ॥६॥ (भमयसार गत्तम) दर्गनमारम्यिनिष्नितिरारमपरिज्ञानिम्प्यते बोधः । रिपतिरारमिन चारित्रं कृत एतेम्यो भवति बन्यः ॥२१६॥

हुग्रा; इसीसे परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहा। जो पहने श्रद्धान किया था, उसको भूठ जाना होता तो वहाँ ग्रप्रतीति होती; सो तो जैसा सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान छन्नस्थके हुग्रा था, वैसा ही केवली-सिद्ध भगवानके पाया जाता है: इसलिये ज्ञानादिककी हीनता-ग्रिथिकता होनेपर भी तिर्यंचादिक व केवली-सिद्ध भगवानके सम्यक्त्वगुण समान ही कहा है।

तथा पूर्व ग्रवस्थामें यह माना था कि संवर-निर्जरासे मोक्षका उपाय करना। पश्चात् मुक्त ग्रवस्था होनेपर ऐसा मानने लगे कि संवर-निर्जरासे हमारे मोक्ष हुग्रा। तथा पहले ज्ञानकी हीनतासे जीवादिकके थोड़े विशेष जाने थे, पश्चात् केवलज्ञान होनेपर उनके सर्व विशेष जाने; परन्तु मूलभूत जीवादिक के स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थके पाया जाता है वैसा ही केवलीके पाया जाता है। तथा यद्यपि केवली-सिद्ध भगवान ग्रन्य पदार्थोंको भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं हैं; इसलिये सम्यक्त्वगुणमें सप्त तत्त्वोंहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली-सिद्धभगवान रागादि-रूप नहीं परिरणमित होते, संसार ग्रवस्थाको नहीं चाहते; सो यह इस श्रद्धानका बल जानना।

फिर प्रश्न है कि सम्यग्दर्शनको तो मोक्षमार्ग कहा था, मोक्षमें इसका सद्भाव कैसे कहते हैं ?

उत्तर: — कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होनेपर भी नष्ट नहीं होता। जैसे — किसी वृक्षके किसी एक शाखासे अनेक शाखायुक्त अवस्था हुई, उसके होनेपर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती; उसी प्रकार किसी आत्माके सम्यक्तवगुणसे अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होनेपर सम्यक्तवगुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली-सिद्धभगवानके भी तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण सम्यक्तव ही पाया जाता है, इसलिये वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है।

फिर प्रश्न: — मिथ्याद्दष्टिके भी तत्त्वश्रद्धान होता है ऐसा शास्त्रमें निरूपण है। प्रवचनसारमें ग्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान ग्रक्कार्यकारी कहा है; इसलिये सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहने पर उसमें ग्रतिव्याप्ति दूपण लगता है ?

समाधान: — मिथ्याद्दष्टिके जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, वह नामनिक्षेपसे कहा है— जिसमें तत्त्वश्रद्धान का गुएा नहीं, ग्रौर व्यवहारमें जिसका नाम तत्त्वश्रद्धान कहा जाये वह मिथ्याद्दष्टिके होता है; ग्रथवा ग्रागमद्रव्यनिक्षेपसे होता है — तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रोंका ग्रभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करनेमें उपयोग नहीं लगाता है — ऐसा जानना । तथा यहाँ सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, सो भावनिक्षेपसे कहा है । ऐसा गुणसहित सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्याद्दष्टिके कदाचित् नहीं होता । तथा ग्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है वहाँ भी वही ग्रर्थ जानना । जिसके सच्चे

होता; तव केवल जाननेहीसे मानको बढ़ाता है; रागादिक नहीं छोड़ता, तव उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा ? तथा नवतत्त्व संतितका छोड़ना कहा है; सो पूर्वमें नवतत्त्वके विचारसे सम्यग्दर्शन हुग्रा, पश्चात् निर्विकल्प दशा होनेके ग्रर्थ नवतत्त्वोंके भी विकल्प छोड़नेकी चाह की । तथा जिसके पहले ही नवतत्त्वोंका विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़नेका क्या प्रयोजन है ? ग्रन्य ग्रनेक विकल्प ग्रापके पाये जाते हैं उन्हींका त्याग करो ।

इस प्रकार ग्रापापरके श्रद्धानमें व ग्रात्मश्रद्धानमें साततत्त्वोंके श्रद्धानकी सापेक्षता पायी जाती है, इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्तवका लक्षरा है।

फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रोंमें ग्ररहन्त देव, निर्ग्रन्थ गुरु, हिंसारहित धर्मके श्रद्धानको सम्यक्तव कहा है, सो किस प्रकार है ?

समाधान: - ग्ररहन्त देवादिकके श्रद्धानसे कुदेवादिकका श्रद्धान दूर होनेके कारण गृहीतिमिध्यात्वका ग्रभाव होता है, उस ग्रपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यह नहीं है; क्योंकि द्रव्यिलगी मुनि ग्रादि व्यवहारधर्मके धारक मिध्यादृष्टियोंके भी ऐसा श्रद्धान होता है।

त्रयवा जैसे ऋगुव्रत, महाव्रत होनेपर तो देशचारित्र, सकलचारित्र हो या न हो; परन्तु ऋगुव्रत, महाव्रत हुए विना देशचारित्र, सकलचारित्र कदाचित् नहीं होता; इसलिये इन व्रतोंको ऋन्वयरूप कारण जानकर कारणमें कार्यका उपचार करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार ऋरहन्त देवादिकका श्रद्धान होनेपर तो सम्यक्त्व हो या न हो; परन्तु ऋरहन्तादिकका श्रद्धान हुए विना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् नहीं होता; इसलिये ऋरहन्तादिकके श्रद्धानको ऋन्वयरूप कारण जानकर कारणमें कार्यका उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है। इसीसे इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है।

श्रयवा जिसके तत्त्वार्थश्रद्धान हो, उसके सच्चे श्ररहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होता ही होता है। तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षसे श्ररहन्तादिकका श्रद्धान करे, परन्तु यथावत् स्वरूपकी पहिचान सहित श्रद्धान नहीं होता। तथा जिसके सच्चे श्ररहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है; वयोंकि श्ररहन्तादिकका स्वरूप पहिचाननेसे जीव-श्रजीव-श्रास्रवादिककी पहिचान होती है।

इसप्रकार इनको परस्पर श्रविनाभावी जानकर कहीं श्ररहन्तादिकके श्रद्धानको सम्यवत्व कहा है।

यहां प्रश्न है कि नारकादि जीवोंके देव-कुदेवादिकका व्यवहार नहीं है श्रौर उनके सम्यक्तव पाया जाता है; इसलिये सम्यक्तव होनेपर अरहन्तादिकका श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम सम्भव नहीं है ? जीवका श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत् ग्रास्रवादिकका भी श्रद्धान होता ही होता है, इसलिये यहाँ भी सातों तत्त्वोंके ही श्रद्धानका नियम जानना।

तथा ग्रास्रवादिकके श्रद्धान बिना ग्रापापरका श्रद्धान व केवल ग्रात्माका श्रद्धान सच्चा नहीं होता; क्योंकि ग्रात्मा द्रव्य है, सो तो श्रुद्ध-ग्रशुद्ध पर्यायसहित है। जैसे — तन्तु ग्रवलोकन बिना पटका ग्रवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार श्रुद्ध-ग्रशुद्ध पर्याय पहिचाने विना ग्रात्मद्रव्यका श्रद्धान नहीं होता; उस श्रुद्ध-ग्रशुद्ध ग्रवस्थाकी पहिचान ग्रास्रवादिककी पहिचानसे होती है। तथा ग्रास्रवादिकके श्रद्धान बिना ग्रापापरका श्रद्धान व केवल ग्रात्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है; क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, ग्राप है सो ग्राप है हो, पर है सो पर है। तथा ग्रास्रवादिकका श्रद्धान हो तो ग्रास्रव-बन्धका ग्रभाव करके संवर-निर्जरारूप उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे। तथा जो ग्रापापरका भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजनके ग्रर्थ कराते हैं; इसलिये ग्रास्रवादिकके श्रद्धानसहित ग्रापापरका जानना व ग्रापका जानना कार्यकारी है।

यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो. शास्त्रोंमें ग्रापापरके श्रद्धानको व केवल ग्रात्माके श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा व कार्यकारी कहा; तथा नवतत्त्वकी संतित छोड़कर हमारे एक ग्रात्माही होग्रो – ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा ?

समाधान: — जिसके सच्चा ग्रापापरका श्रद्धान व ग्रात्माका श्रद्धान हो, उसके सातों तत्त्वोंका श्रद्धान होता ही होता है। तथा जिसके सच्चा सात तत्त्वोंका श्रद्धान हो उसके ग्रापापरका व ग्रात्माका श्रद्धान होता ही होता है — ऐसा परस्पर ग्रविनाभावीपना जानकर ग्रापापरके श्रद्धानको या ग्रात्मश्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा है।

तथा इस छलसे कोई सामान्यरूपसे ग्रापापरको जानकर व ग्रात्माको जानकर कृतकृत्यपना माने, तो उसके भ्रम है; क्योंकि ऐसा कहा है:-

"निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्सरविषाणवत्"।<sup>1</sup>

इसका अर्थ यह है :- विशेष रहित सामान्य है सो गधेके सींग समान है।

इसलिये प्रयोजनभूत ग्रास्रवादिक विशेषों सिहत ग्रापापरका व ग्रात्माका श्रद्धान करना योग्य है। ग्रथवा सातों तत्त्वार्थोंके श्रद्धानसे रागादिक मिटानेके ग्रथं परद्रव्योंको भिन्न भाता है व ग्रपने ग्रात्माहीको भाता है, उसके प्रयोजनकी सिद्धि होती हैं; इसलिये मुख्यतासे भेदविज्ञानको व ग्रात्मज्ञानको कार्यकारी कहा है।

तथा तृत्वार्थ-श्रद्धान किये विना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटानेका है; सो ग्रास्नवादिकके श्रद्धान विना यह प्रयोजन भासित नहीं

भालापपद्धति, श्लोक ६

इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षग्गनिर्देश किया।

यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान व ग्रापापरका श्रद्धान व ग्रात्मश्रद्धान व देव-गुरु-धर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा। तथा इन सर्व लक्षणोंकी परस्पर एकता भी दिखायी सो जानी; प्रन्तु ग्रन्य-ग्रन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन वया?

उत्तर: - यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टिसे एक लक्षण ग्रह्ण करनेपर चारों लक्षणोंका ग्रह्ण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न-भिन्न विचारकर ग्रन्य-ग्रन्य प्रकार लक्षण कहे हैं।

जहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षरण कहा है, वहाँ तो यह प्रयोजन है कि इन तत्त्वोंको पहिचाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका व अपने हित-ग्रहितका श्रद्धान करे तव मोक्षमार्गमें प्रवर्ते।

तथा जहाँ ग्रापापरका भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। जीव-ग्रजीवके श्रद्धानका प्रयोजन ग्रापापरका भिन्न श्रद्धान करना है। तथा ग्रास्त्रवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोड़ना है, सो ग्रापापरका भिन्न श्रद्धान होने पर परद्रव्यमें रागादि न करनेका श्रद्धान होता है। इसप्रकार तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन ग्रापापरके भिन्न श्रद्धानसे सिद्ध होता जानकर इस लक्षणको कहा है।

तथा जहाँ ग्रात्मश्रद्धान नक्षरा कहा है, वहाँ ग्रापापर के भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि - ग्रापको ग्राप जानना । ग्रापको ग्राप जानने पर परका भी विकल्प कार्यकारी नहीं है । ऐसे मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानकर ग्रात्मश्रद्धानको मुख्य लक्षरा कहा है ।

तथा जहाँ देव-गुरु-धर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता की है; क्योंकि ग्ररहन्तदेवादिकका श्रद्धान सच्चे तत्त्वार्थ श्रद्धानका कारण है ग्रीर कुदेवादिकका श्रद्धान कित्ततत्त्वश्रद्धानका कारण है। सो बाह्य कारणकी प्रधानतासे कुदेवादिकका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिकका श्रद्धान करानेके ग्रथं देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है।

इसप्रकार भिन्न-भिन्न प्रयोजनोंकी मुख्यतासे भिन्न-भिन्न लक्षरण कहे हैं।

यहाँ प्रश्न है कि यह चार लक्षरण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षरणको श्रंगीकार करे ?

समाधान: — मिथ्यात्वकर्मके उपशमादि होनेपर विपरीताभिनिवेशका श्रभाव होता है; वहाँ चारों लक्षर्ण युगपत् पाये जाते हैं। तथा विचार श्रपेक्षा मुख्यरूपसे तत्त्वार्थोंका विचार करता है, या श्रापापरका भेदविज्ञान करता है, या श्रात्मस्वरूपहीका स्मर्ण करता है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञानमें तो नानाप्रकार विचार होते हैं, परन्तु श्रद्धानमें सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तत्त्वविचार करता है तो समाधान: — सप्ततत्त्वोंके श्रद्धानमें ग्ररहन्तादिकका श्रद्धान गिंभत है; क्योंकि तत्त्वश्रद्धानमें मोक्षतत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, वह मोक्षतत्त्व तो ग्ररहन्त-सिद्धका लक्ष्रण है। जो लक्षणको उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्यको उत्कृष्ट माने ही माने; इसिलये उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, ग्रौरको नहीं माना; वही देवका श्रद्धान हुग्रा। तथा मोक्षके कारण संवर-निर्जरा हैं, इसिलये इनको भी उत्कृष्ट मानता है; ग्रौर संवर-निर्जराके धारक मुख्यतः मुनि हैं, इसिलये मुनिको उत्तम माना, ग्रौरको नहीं माना; वही गुरुका श्रद्धान हुग्रा। तथा रागादिक रहित भावका नाम ग्रहिसा है, उसीको उपादेय मानते हैं, ग्रौरको नहीं मानते; वही धर्मका श्रद्धान हुग्रा। इस प्रकार तत्त्वश्रद्धानमें गिंभत ग्ररहन्तदेवादिकका श्रद्धान होता है। ग्रथवा जिस निमित्तसे इसके तत्त्वार्थश्रद्धान होता है, उस निमित्तसे ग्ररहन्तदेवादिकका भी श्रद्धान होता है। इसिलये सम्यक्त्वमें देवादिकके श्रद्धानका नियम है।

फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अरहन्तादिकका श्रद्धान करते हैं, उनके गुरा पहिचानते हैं और उनके तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व नहीं होता; इसलिये जिसके सच्चा अरहन्तादिकका श्रद्धान हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है – ऐसा नियम सम्भव नहीं है ?

समाधान: - तत्त्वश्रद्धान बिना अरहन्तादिकके छियालीस आदि गुए जानता है वह पर्यायाश्रित गुए जानता है; परन्तु भिन्न-भिन्न जीव-पुद्गलमें जिसप्रकार सम्भव हैं उस प्रकार यथार्थ नहीं पहिचानता, इसलिये सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता; क्योंिक जीव-अजीव जाति पहिचाने विना अरहन्तादिकके आत्माश्रित गुएोंको व शरीराश्रित गुएोंको भिन्न-भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्माको परद्रव्यसे भिन्न कैसे न माने? इसलिये प्रवचनसारमें ऐसा कहा है: -

# जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहि। सो जाणदि अप्पारां मोहो खलु जादि तस्स लयं।।८०॥

इसका ग्रर्थ यह है: - जो ग्ररहन्तको द्रव्यत्व, गुगास्व, पर्यायत्वसे जानता है वह ग्रात्माको जानता है; उसका मोह विलयको प्राप्त होता है।

इसिलये जिसके जीवादिक तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं है, उसके ग्ररहन्तादिकका भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। तथा मोक्षादिक तत्त्वके श्रद्धान विना ग्ररहन्तादिकका माहात्म्य यथार्थ नहीं जानता। लौकिक ग्रतिशयादिसे ग्ररहन्तका, तपश्चरणादिसे गुरुका ग्रौर परजीवोंकी ग्रहिसादिसे धर्मकी मिहिमा जानता है, सो यह पराश्रितभाव हैं। तथा ग्रात्माश्रित भावोंसे ग्ररहन्तादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धान होनेपर ही जाना जाता है; इसिलये जिसके सच्चा ग्ररहन्तादिकका श्रद्धान हो उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है – ऐसा नियम जानना।

फिर श्रापमें श्रपनत्व माननेके श्रर्थ स्वरूपका विचार करता रहे; वयों कि इस श्रभ्याससे श्रात्मानुभवकी प्राप्ति होती है।

इसप्रकार ग्रनुकमसे इनको ग्रंगीकार करके फिर इन्हींमें कभी देवादिकके विचारमें, कभी तत्विवचारमें, कभी ग्रापापरके विचारमें, कभी ग्रात्मिवचारमें उपयोग लगाये। ऐसे ग्रभ्याससे दर्शनमोह मन्द होता जाये तब कदाचित् सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है। परन्तु ऐसा नियम तो है नहीं; किसी जीवके कोई प्रवल विपरीत कारण बीचमें हो जाये तो सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं भी होती; परन्तु मुख्यरूपसे वहुत जीवोंके तो इस ग्रनुकमसे कार्यसिद्धि होती है; इसलिये इनको इसप्रकार ग्रंगीकार करना। जैसे — पुत्रका ग्रंथी विवाहादि कारणोंको मिलाये, पश्चात् बहुत पुरुषोंके तो पुत्रकी प्राप्ति होती ही है; किसीको न हो तो न हो। इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यवत्वका ग्रंथीं इन कारणोंको मिलाये, पश्चात् बहुत जीवोंके तो सम्यवत्वकी प्राप्ति होती ही है; किसीको न हो तो नहीं भी हो। परन्तु इसे तो ग्रपनेसे बने वह उपाय करना।

इसप्रकार सम्यक्तवका लक्षरानिर्देश किया।

यहाँ प्रश्न हैं कि सम्यक्त्वके लक्ष्मण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्त्वार्थ-श्रद्धान लक्ष्मणको मुख्य किया सो कारण क्या ?

समाधान: - तुच्छबुद्धियोंको अन्य लक्षरामें प्रयोजन प्रगट भासित नहीं होता व भ्रम उत्पन्न होता है। श्रीर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षरामें प्रगट प्रयोजन भासित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इस लक्षराको मुख्य किया है। वही वतलाते हैं:-

देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भासित हो कि ग्ररहन्तदेवादिकको मानना, ग्रोरको नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। वहाँ जीव-ग्रजीवका व बन्ध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनको सिद्धि न हो; व जीवादिकका श्रद्धान हुए विना इसी श्रद्धानमें सन्तुष्ट होकर ग्रपनेको सम्यक्त्वी माने; एक कुदेवादिकसे द्वेप तो रखे, श्रन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करे; - ऐसा भ्रम उत्पन्न हो।

तथा आपापरके श्रद्धानमें तुच्छवुद्धियोंको यह मासित हो कि आपापरका हो जानना कार्यकारी है, इसीसे सम्यक्त्व होता है। वहां आस्रवादिकका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न हो; व आस्रवादिकका श्रद्धान हुए बिना इतना ही जाननेमें सन्तुष्ट होकर अपनेको सम्यक्त्वी माने, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़नेका उद्यम न करे; – ऐसा अम उत्पन्न हो।

तथा श्रात्मश्रद्धानमें तुच्छबुढियोंको यह भासित हो कि श्रात्माहीका विचार कार्यकारी है, इसीसे सम्यक्तव होता है। वहाँ जीव-श्रजीवादिकका विशेष व श्रास्रवादिकका भेदिवज्ञानादिके ग्रिभिप्राय सिंहत करता है। ग्रीर भेदिवज्ञान करता है तो तत्त्विवारादिके ग्रिभिप्राय सिंहत करता है। इसी प्रकार ग्रन्यत्र श्री परस्पर सापेक्षपना है; इसिलये सम्यग्दिष्टिके श्रद्धानमें चारों ही लक्षराोंका ग्रंगीकार है।

तथा जिसके मिथ्यात्वका उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है; उसके यह लक्षण आभासमात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जिनमतके जीवादिक तत्त्वोंको भानता है, अन्यको नहीं मानता, उनके नाम-भेदादिकको सीखता है — ऐसा तत्त्वश्रद्धान होता है; परन्तु उनके यथार्थभावका श्रद्धान नहीं होता। तथा आपापरके भिन्नपनेकी बातें करे, चिंतवन करे; परन्तु जैसे पर्यायमें अहंबुद्धि है और वस्त्रादिकमें परबुद्धि है, वैसे आत्मामें श्रहंबुद्धि श्रीर शरीरादिमें परबुद्धि नहीं होती। तथा आत्माका जिनवचनानुसार चिंतवन करे; परन्तु प्रतीतिकप आपका आपक्ष श्रद्धान नहीं करता है। तथा अरहन्तदेवादिकके सिवा अन्य कुदेवादिकको नहीं मानता: परन्तु उनके स्वरूपको यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान नहीं करता—इसप्रकार यह लक्षणाभास मिथ्याद्दष्टिके होते हैं। इनमें कोई होता है, कोई नहीं होता; वहाँ इनके भिन्नपना भी सम्भवित है।

तथा इन लक्षगाभासोंमें इतना विशेष हैं कि पहले तो देवादिकका श्रद्धान हो, फिर तत्त्वोंका विचार हो, फिर श्रापापरका चितवन करे, फिर केवल ग्रात्माका चितवन करे — इस ग्रनुत्रमसे साधन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमार्गको पाकर कोई जीव सिद्धपदकों भी प्राप्त कर लें। तथा इस ग्रनुत्रमका उल्लंघन करके — जिसके देवादिककी मान्यताका तो कुछ ठिकाना नहीं हैं श्रौर बुद्धिकी तीव्रतासे तत्त्विचारादिमें प्रवर्त्तता हैं, इसलिये ग्रपनेको ज्ञानी जानता है; ग्रथवा तत्त्विचारमें भी उपयोग नहीं लगाता, श्रापापरका भेदिवज्ञानी हुग्रा रहता है; ग्रथवा ग्रापापरका भी ठीक नहीं करता, श्रौर ग्रपनेको ग्रात्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराईकी बातें हैं, मानादिक कषायके साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं। इसलिये जो जीव ग्रपना भला करना चाहे, उसे जवतक सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो, तवतक इनको भी ग्रनुत्रमहीसे ग्रंगीकार करना।

वही कहते हैं: — पहले तो आज्ञादिसे व किसी परीक्षासे कुदेवादिककी मान्यता छोड़कर अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान करना; क्योंकि यह श्रद्धान होनेपर गृहीतिमध्यात्वका तो अभाव होता है, तथा मोक्षमार्गके विघ्न करनेवाले कुदेवादिकका निमित्त दूर होता है, मोक्षमार्गका सहायक अरहन्तदेवादिकका निमित्त मिलता है; इसलिये पहले देवादिकका श्रद्धान करना। फिर जिनमतमें कहे जीवादिक तत्त्वोंका विचार करना, नाम-लक्षगादि सीखना; क्योंकि इस अभ्याससे तत्त्वार्थं श्रद्धानकी प्राप्ति होती है। फिर आपापरका भिन्नपना जैसे भासित हो वैसे विचार करता रहे; क्योंकि इस अभ्याससे भेदविज्ञान होता है।

इस प्रकार एक ही कालमें दोनों सम्यक्तव पाये जाते हैं।

तथा मिथ्याद्दिष्ट जीवके देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान ग्राभासमात्र होता है ग्रीर इसके श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका ग्रभाव नहीं होता; इसिलये यहाँ निश्चयसम्यवत्व तो है नहीं ग्रीर व्यवहारसम्यवत्व भी ग्राभासमात्र है; क्योंकि इसके देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके ग्रभावको साक्षात् कारण नहीं हुग्रा। कारण हुए विना उपचार सम्भव नहीं है; इसिलये साक्षात् कारण ग्रपेक्षा व्यवहारसम्यवत्व भी इसके सम्भव नहीं है।

त्रथवा इसके देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप होता है, सो विपरीताभिनिवेण रिहत श्रद्धानको परम्परा काररणभूत है। यद्यपि नियमरूप काररण नहीं है, तथापि मुख्य-रूपसे काररण है। तथा काररणमें कार्यका उपचार सम्भव है; इसलिये मुख्यक्प परम्परा काररण अपेक्षा मिथ्यादृष्टिके भी व्यवहारसम्यवत्व कहा जाता है।

यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रोंमें देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानको व तत्त्वश्रद्धानको तो व्यवहारसम्यवत्व कहा है श्रीर श्रापापरके श्रद्धानको व केवल श्रात्माके श्रद्धानको निश्चयसम्यक्त्व कहा है सो किस प्रकार है ?

समाधान: — देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानमें तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है; जो प्रवृत्तिमें स्ररहन्तादिकको देवादिक माने स्रीर को न माने, उसे देवादिकका श्रद्धानी कहा जाता है। स्रीर तत्त्वश्रद्धानमें उनके विचारकी मुख्यता है; जो ज्ञानमें जीवादिक तत्त्वोंका विचार करे, उसे तत्त्वश्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पायी जाती है। सो यह दोनों किसी जीवको सम्यक्त्वके कारण तो होते हैं, परन्तु इनका सद्भाव मिथ्यादृष्टिके भी सम्भव है; इसलिये इनको व्यवहारसम्यक्त्व कहा है।

तथा ग्रापापरके श्रद्धानमें व ग्रात्मश्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशरिहतपनेकी मुख्यता है। जो ग्रापापरका भेदविज्ञान करे व ग्रपने ग्रात्माका ग्रनुभय करे उसके मुख्यरूपसे विपरीताभिनिवेश नहीं होता; इसलिये भेदविज्ञानीको व ग्रात्मज्ञानीको सम्यग्दृष्टि कहते हैं। इसप्रकार मुख्यतासे ग्रापापरका श्रद्धान व ग्रात्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टिके ही पाया जाता है; इसलिये इनको निश्चयसम्यक्तव कहा।

ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यरूपसे यह चारों आभासमात्र – मिय्या-हिष्टिके होते हैं, सच्चे – सम्यग्हिष्टिके होते हैं। वहाँ आभासमात्र हैं – वे तो नियम विना परम्परा कारण हैं और सच्चे हैं – सो नियमरूप साक्षात् कारण हैं; इसलिये इनको व्यवहाररूप कहते हैं। इनके निमित्तसे जो विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चयसम्यक्तव हैं – ऐसा जानना। स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनको सिद्धि न हो; व जीवादिकके विशेष व ग्रास्नवादिकके स्वरूपका श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचारसे ग्रपनेको सम्यक्तवी माने, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़नेका उद्यम न करे। – इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है।

ऐसा जानकर इन लक्षरगोंको मुख्य नहीं किया।

तथा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षर्णमं जीव-ग्रजीवादिकका व ग्रास्नवादिकका श्रद्धान होता है, वहाँ सर्वका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है, तब मोक्षमार्गके प्रयोजनकी सिद्धि होती है। तथा यह श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्वी होता है, परन्तु यह सन्तुष्ट नहीं होता। श्रास्त्रवादिकका श्रद्धान होनेसे रागादि छोड़कर मोक्षका उद्यम रखता है। इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता। इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षराको मुख्य किया है।

त्रथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षरामें तो देवादिकका श्रद्धान व ग्रापापरका श्रद्धान व ग्रात्मश्रद्धान गिमत होता है, वह तो तुच्छबुद्धियोंको भी भासित होता है। तथा ग्रन्य लक्षरामें तत्त्वाश्रद्धानका गिभतपना विशेष बुद्धिमान हों उन्हींको भासित होता है, तुच्छ-बुद्धियोंको नहीं भासित होता; इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षराको मुख्य किया है।

त्रथवा मिथ्यादृष्टिके ग्राभासमात्र यह हों; वहाँ तत्त्वार्थोंका विचार तो शीघ्रतासे विपरीताभिनिवेश दूर करनेको कारण होता है, ग्रन्य लक्षण शीघ्र कारण न हों, व विपरीताभिनिवेशके भी कारण हो जायें।

इसलिये यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थोंका श्रद्धान सो ही सम्यक्त्वका लक्षरण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षरणनिर्देशका निरूपरण किया।

ऐसा लक्षरा जिस त्रात्माके स्वभावमें पाया जाता है वही सम्यक्तवी जानना । सम्यक्तवके भेद श्रीर उनका स्वरूप

ग्रव, इस सम्यक्तवके भेद वतलाते हैं :-

वहाँ प्रथम निश्चय-व्यवहारका भेद बतलाते हैं — विपरोताभिनिवेशरिहत श्रद्धान-रूप ग्रात्माका परिएाम वह तो निश्चयसम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्वका स्वरूप है, सत्यार्थहीका नाम निश्चय है। तथा विपरोताभिनिवेश रिहत श्रद्धानको कारए।भूत श्रद्धान सो व्यवहारसम्यक्त्व है, क्योंकि कारए।में कार्यका उपचार किया है, सो उपचारहीका नाम व्यवहार है।

वहाँ सम्यग्हिष्ट जीवके देव-गुरु-धर्मादिकका सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्तसे इसके श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका ग्रभाव है। यहाँ विपरीताभिनिवेशरिहत श्रद्धान सो तो निश्चयसम्यक्त्व है ग्रौर देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान है सो व्यवहारसम्यक्त्व है।

वहाँ सर्वत्र सम्यक्तवका स्वरूप तत्त्वार्थश्रद्धान ही जानना ।

तथा सम्यक्तवके तीन भेद किये हैं:- १-ग्रीपशमिक, २-क्षायोपशमिक, ३-क्षायिक। सो यह तीन भेद दर्शनमोहकी ग्रपेक्षा किये हैं।

वहाँ श्रौपशमिक सम्यक्तवके दो भेद हैं — प्रथमोपशमसम्यक्तव श्रौर द्वितीयोपशम सम्यक्तव । वहाँ मिथ्यादृष्टि गुरास्थानमें कररा द्वारा दर्शनमोहका उपशम करके जो सम्यक्तव उत्पन्न हो, उसे प्रथमोपशमसम्यक्तव कहते हैं।

वहाँ इतना विशेष है – ग्रनादि मिथ्यादिष्टिके तो एक मिथ्यात्वप्रकृतिकाही उपणम होता है, क्योंकि इसके मिश्रमोहनीय ग्रीर सम्यक्त्वमोहनीयकी सत्ता है नहीं । जब जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यक्त्वके कालमें मिथ्यात्वके परमाणुग्रोंको मिश्रमोहनीयरूप व सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिण्मित करता है तव तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है; इसिलये ग्रनादि मिथ्यादिष्टिके एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी सत्ता है, उसीका उपशम होता है। तथा सादिमिथ्यादिष्टिके किसीके तीन प्रकृतियों की सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता है। जिसके सम्यक्त्वकालमें तीनकी सत्ता हुई थी वह सत्ता पायी जाये, उसके तीनकी सत्ता है ग्रीर जिसके मिश्रमोहनीय, सम्यक्त्वमोहनीयकी उद्देलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिण्मित होगये हों, उसके एक मिथ्यात्वकी सत्ता है; इसिलये सादि मिथ्यादिष्टिके तीन प्रकृतियोंका व एक प्रकृतिका उपशम होता है।

उपशम क्या ? सो कहते हैं: - श्रनिवृत्तिकरणमें किये श्रन्तरकरणविधानसे जो सम्यक्त्वके कालमें उदय श्राने योग्य निषेक थे, उनका तो श्रभाव किया, उनके परमाणु श्रन्यकालमें उदय श्राने योग्य निषेकरूप किये। तथा श्रनिवृत्तिकरणमें ही किये उपशम-विधानसे जो उसकालके पश्चात् उदय श्राने योग्य निषेक थे थे उदीरणाहप होकर इस कालमें उदय न श्रासकें ऐसे किये।

इसप्रकार जहाँ सत्ता तो पायी जाये श्रीर उदय न पाया जाये — उसका नाम उपशम है।

यह मिध्यात्वसे हुआ प्रथमोपशमसम्यन्त्व है, सो चतुर्थादि सप्तम गुग्गस्यानपर्यन्त पाया जाता है।

तथा उपशमश्रेणीके सन्मुख होने पर सप्तमगुणस्थानमें क्षयोपशमसम्यवत्वसे जो उपशम सम्यवत्व हो, उसका नाम द्वितीयोपशमसम्यवत्व है। यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियोंका उपशम होता है, क्योंकि इसके तीनहीकी सत्ता पायी जाती है। यहाँ भी अन्तरकरण विधानसे व उपशम विधानसे उनके उदयका ग्रभाव करता है वही उपशम है।

फिर प्रश्न: - कितने ही शास्त्रोंमें लिखा है कि ग्रात्मा है वही निश्चयसम्यक्तव है ग्रीर सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है ?

समाधान: — विपरीताभिनिवेशरिहत श्रद्धान हुग्रा सो ग्रात्माहीका स्वरूप है, वहाँ ग्रभेदबुद्धिसे ग्रात्मा ग्रौर सम्यक्तवमें भिन्नता नहीं है; इसिलये निश्वयसे ग्रात्माहीको सम्यक्तव कहा। ग्रन्य-सर्व सम्यक्तवको निमित्तमात्र हैं व भेद-कल्पना करने पर ग्रात्मा ग्रौर सम्यक्तवके भिन्नता कही जाती है; इसिलये ग्रन्य सर्व व्यवहार कहे हैं — ऐसा जानना।

इस प्रकार निश्चयसम्यक्त्व और व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वके दो भेद हैं। तथा अन्य निमित्तादि ऋषेक्षा आज्ञासम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दस भेद किये हैं। वह आत्मानुशासनमें कहा है:-

> आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्स्त्रबीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाभ्यां भवमवपरमावादिगाढे च ॥११॥

श्रर्थः - जिनग्राज्ञासे तत्त्वश्रद्धान हुत्रा हो सो श्राज्ञासम्यक्तव है।

यहाँ इतना जानना — 'मुक्तको जिनग्राज्ञा प्रमाण है', इतना हो श्रद्धान सम्यक्तव नहीं है। ग्राज्ञा मानना तो कारणभूत है। इसीसे यहाँ ग्राज्ञासे उत्पन्न कहा है। इसिलये पहले जिनग्राज्ञा माननेसे पश्चात् जो तत्त्वश्रद्धान हुग्रा सो ग्राज्ञासम्यक्तव है। इसी प्रकार निर्ग्रन्थमार्गके ग्रवलोकनसे तत्त्वश्रद्धान हो सो मार्गसम्यक्तव है' · · · · · ·

इसप्रकार ग्राठ भेद तो कारण ग्रपेक्षा किये। तथा श्रुतकेवलीके जो तत्त्वश्रद्धान है उसे ग्रवगादसम्यक्तव कहते हैं। केवलज्ञानीके जो तत्त्वश्रद्धान है उसको परमावगाद-सम्यक्तव कहते हैं। — ऐसे दो भेद ज्ञानके सहकारीपनेकी ग्रपेक्षा किये।

इस प्रकार सम्यक्तवके दस भेद किये।

<sup>े</sup> मार्गसम्यक्त्वके बाद यहाँ पंडितजीकी हस्तिलिखित प्रति में छह सम्यक्त्वका वर्णन करनेके लिये तीन पंक्तियोंका स्थान छोड़ा थया है, किन्तु वे लिख नहीं पाये । यह वर्णन श्रन्य ग्रंथोंके श्रनुसार दिया जाता है :--

<sup>[</sup>तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्यंङ्करादिक उनके पुराणोंके उपदेशसे उत्पन्न जो मन्यकान उससे उत्पन्न भागम समुद्रमं प्रवीण पुरुषोंके उपदेशादिसे हुई जो उपदेशदिष्ट सो उपदेशसम्यक्त्व है। मुनिके श्राचरणके विधानको प्रतिपादन करनेवाला जो श्राचारसूत्र, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो उसे मले प्रकार सूत्रदृष्टि कही है, यह सूत्रसम्यक्त्व है। तथा वीज जो गणितज्ञानको कारण उनके द्वारा दर्णनमोहके श्रनुपम उपशमके वलसे, दुष्कर है जाननेकी गित जिसकी ऐसा पदार्थोका समूह, उसकी हुई है उपलब्धि श्रयांत् श्रद्धानरूप परिणित जिसके, ऐसा जो करणानुयोगका ज्ञानी भव्य, उसके बीजदृष्टि होती है, यह बीजसम्यक्त्व जानना। तथा पदार्थोको संक्षेपपनेसे जानकर जो श्रद्धान हुन्ना सो मली संक्षेपदृष्टि है, यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना। द्वादशांगवाणीको सुनकर की गई जो गचि-श्रद्धान उसे हे भव्य, तू विस्तारदृष्टि जान, यह विस्तारसम्यक्त्व है। तथा जैनशास्त्रके वचनके सिवा किसी धर्यके निमित्तसे हुई सो श्रथंदृष्टि है, यह सर्यसम्यक्त्व जानना।]

नौवां ग्रधिकार ]

[ ३३४

मिश्रमोहनीयका भी क्षय करता है वहाँ सम्यक्त्वमोहनीयकी ही सत्ता रहती है । पण्चात् सम्यक्त्वमोहनीयकी काण्डकघातादि किया नहीं करता, वहाँ कृतकृत्यवेदकसम्यग्दिष्ट नाम पाता है – ऐसा जानना ।

तथा इस क्षयोपणमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्व-मिश्रमोहनीयकी मुख्यतासे कहा जाये, वहाँ क्षयोपणम नाम पाना है। सम्यक्त्वमोहनीयकी मुख्यतासे कहा जाये, वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथनमात्र दो नाम हैं, स्वरूपमें भेद नहीं है। तथा यह क्षयोपणमसम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तमगुर्णस्थान पर्यन्त पाया जाता है।

इसप्रकार क्षयोपशमसम्यवत्वका स्वरूप कहा।

तथा तीनों प्रकृतियोंके सर्वथा सर्व निपेकोंका नाण होनेपर ग्रत्यन्त निर्मल तत्त्वार्थ-श्रद्धान हो सो क्षायिकसम्यक्त्व है। सो चतुर्थादि चार गुणस्थानोंमें कहीं क्षयोपणम सम्यग्द्दिको इसकी प्राप्त होती है।

कैसे होती है ? सो कहते हैं '-प्रथम तीन करण द्वारा वहाँ मिध्यात्वके परमाणुग्रोंको मिश्रमोहनीय व सम्यक्त्वमोहनीयक्षप परिण्मित करे व निर्जरा करे; - इसप्रकार मिश्र्यात्वकी सत्ता नाश करे । तथा मिश्रमोहनीयके परमाणुग्रोंको सम्यक्त्वमोहनीयक्षप परिण्मित करे व निर्जरा करे; - इसप्रकार मिश्रमोहनीयका नाश करे । तथा सम्यक्त्व मोहनीयके निषेक उदयमें ग्राकर खिरें, उसकी वहुत स्थिति ग्रादि हो तो उसे स्थिति-काण्डकादि द्वारा घटाये । जहाँ ग्रन्तर्मुहर्त्त स्थिति रहे तब कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि हो । तथा ग्रनुक्रमसे इन निषेकोंका नाश करके क्षायिकसम्यग्दृष्टि होता है ।

सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावसे निर्मल है व मिथ्यात्वरूप रंजनाके अभावसे वीतराग है; इसका नाश नहीं होता। जबसे उत्पन्न हो तबसे सिद्ध अवस्था पर्यन्त इसका सद्भाव है।

इसप्रकार क्षायिकसम्यवत्वका स्वरूप कहा।

ऐसे तीन भेद सम्यनत्वके हैं।

तथा अनन्तानुवंधी कपायकी सम्यवत्व होने पर दो अवस्थाएँ होती हैं। या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है।

वहाँ जो करण द्वारा उपणमविधानसे उपणम हो, उसका नाम प्रणस्त उपणम है। उदयका स्रभाव उसका नाम अप्रणस्त उपणम है।

सो ग्रनन्तानुवंधीका प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, श्रन्य मोहकी प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका श्रप्रशस्त उपशम होता है। सो यह दितीयोपशमसम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारहवें गुरास्थान पर्यन्त होता है। गिरते हुए किसीके छट्ठे, पाँचवें ग्रौर चौथे भी रहता है – ऐसा जानना।

इस प्रकार उपणमसम्यक्त्व दो प्रकारका है। सो यह सम्यक्त्व वर्त्तमानकालमें क्षायिकवत् निर्मल है; इसके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पायी जाती है, इसलिये अन्तर्मुहूर्त्त कालमात्र यह सम्यक्त्व रहता है। पश्चात् दर्णनमोहका उदय ग्राता है – ऐसा जानना।

इसप्रकार उपगमसम्यक्तवका स्वरूप कहा।

तथा जहाँ दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें सम्यक्तवमोहनीयका उदय हो, ग्रन्य दो का उदय न हो, वहाँ क्षयोपणमसम्यक्तव होता है। उपणमसम्यक्तवका काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्तव होता है व सादिमिध्यादृष्टिके मिथ्यात्वगुरगस्थानसे व मिश्रगुरगस्थानसे भी इसकी प्राप्ति होती है।

क्षयोपशम क्या ? सो कहते हैं: - दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें जो मिथ्यात्वका ग्रनुभाग है, उसके ग्रनन्तवें भाग मिश्रमोहनीयका है, उसके ग्रनन्तवें भाग सम्यक्तवमोहनीयका है। इनमें सम्यक्तवमोहनीय प्रकृति देशघाती है; इसका उदय होनेपर भी सम्यक्तवका घात नहीं होता। किंन्तिन् मिलनता करे, मूलघात न कर सके, उसीका नाम देशघाती है।

सो जहाँ मिथ्यात्व व मिश्रमिथ्यात्वके वर्त्तमान कालमें उदय ग्राने योग्य निषेकोंका उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है वह तो क्षय जानना, ग्रौर इन्होंके ग्रागामीकालमें उदय ग्राने योग्य निपेकोंकी सत्ता पायी जाये वही उपणम है, ग्रौर सम्यक्त्वमोहनीयका उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षयोपशम है; इसलिये समलतत्त्वार्थश्रद्धान हो वह क्षयोपशमसम्यक्त्व है।

यहाँ जो मल लगता है, उसका तारतम्यस्वरूप तो केवली जानते हैं; उदाहरण वतलानेके ग्रर्थ चलमिलन ग्रगाढ़पना कहा है। वहाँ व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तो हो, परन्तु ग्ररहन्तदेवादिमें – यह मेरा है, यह ग्रन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है। शंकादि मल लगे सो मिलनपना है। यह शान्तिनाथ शांतिकर्ता हैं, इत्यादि भाव सो ग्रगाढ़-पना है। ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र वतलाये, परन्तु नियमरूप नहीं हैं। अयोपणम सम्यवत्वमें जो नियमरूप कोई मल लगता है सो केवली जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्त्वार्थश्रद्धानमें किसी प्रकारसे समलपना होता है, इसिलये यह सम्यवत्व निर्मल नहीं है। इस क्षयोपणमसम्यव्यक्तवका एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं है।

इतना विशेष है कि क्षायिकसम्यक्तवके सन्मुख होने पर ग्रन्तर्मुहूर्त्तकालमात्र जहाँ मिथ्यात्वकी प्रकृतिका क्षय करता है, वहाँ दो ही प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है। पश्चात् संज्वलनका उदय हो, वैसा उसके जानेपर नहीं होता। तथा जैसा प्रत्याख्यानके साथ संज्वलनका उदय हो, वैसा केवल संज्वलनका उदय नहीं होता। इसलिये ग्रनन्तानुवंधीके जानेपर कुछ कषायोंकी मन्दता तो होती है, परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। क्योंकि कपायोंके ग्रसंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं; उनमें सवंत्र पूर्वस्थानसे उत्तरस्थानमें मन्दता पायी जाती है; परन्तु व्यवहारसे उन स्थानोंमें तीन मर्यादाएँ कीं। ग्रादिके बहुत स्थान तो ग्रसंयमरूप कहे, फिर कितने ही देणसंयमरूप कहे, फिर कितने ही सकलसंयमरूप कहे। उनमें प्रथम गुणस्थानसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यत जो कषायके स्थान होते हैं वे सर्व ग्रसंयमहीके होते हैं। इसलिये कषायोंकी मन्दता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं;

यद्यपि परमार्थसे कपायका घटना चारित्रका ग्रंश है, तथापि व्यवहारसे जहां ऐसा कपायोंका घटना हो जिससे श्रावकधमं या मुनिधमंका ग्रंगीकार हो, वहीं चारित्र नाम पाता है। सो ग्रसंयतमें ऐसे कपाय घटती नहीं हैं, इसलिये यहाँ ग्रसंयम कहा है। कपायोंका ग्रंधिक-हीनपना होनेपर भी, जिस प्रकार प्रमत्तादि गुएस्थानोंमें सर्वत्र सकलसंयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादि ग्रसंयत पर्यन्त गुएस्थानोंमें ग्रसंयम नाम पाता है। सर्वत्र ग्रसंयमकी समानता नहीं जानना।

यहाँ फिर प्रश्न है कि श्रनन्तानुवंधी सम्ययत्वका घात नहीं करती है तो इसका उदय होनेपर सम्यवत्वसे भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थानको कैसे प्राप्त करता है ?

समाधान: — जैसे किसी मनुष्यके मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव रोग प्रगट हुन्ना हो, उसको मनुष्यपर्यायका छोड़नेवाला कहते हैं। तथा मनुष्यपना दूर होनेपर देवादिपर्याय हो, वह तो रोग ग्रवस्थामें नहीं हुई। यहाँ मनुष्यहीका न्नायु है। उसी प्रकार सम्यवस्थीके सम्यवस्वके नाशका कारण ग्रनन्तानुवंधीका उदय प्रगट हुन्ना, उसे सम्यवस्वका विरोधक सासादन कहा। तथा सम्यवस्वका ग्रभाव होनेपर मिथ्यात्व होता है, वह तो सानादनमें नहीं हुन्ना। यहाँ उपशमसम्यवस्वकाही काल है — ऐसा जानना।

इस प्रकार श्रनन्तानुवंधी चतुष्टयकी सम्यक्तव होनेपर श्रवस्था होती नहीं, इसलिये सात प्रकृतियोंके उपशमादिकसे भी सम्यक्तवकी प्राप्ति कही जाती है।

फिर प्रश्न :- सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किये हैं, सो किस प्रकार हैं ?

समाधान: - सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। तथा सम्यक्त्वके प्रभावरूप निय्यान्व है। दोनोंका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यक्त्वका धातक भाव सो सासादन है। इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणासे जीवका विचार करने पर छह भेद कहे हैं। तथा जो तीन करण द्वारा अनन्तानुबंधीके परमाणुश्रोंको अन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप परिणामित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है।

सो इनमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वमें तो ग्रनन्तानुबंधीका ग्रप्रशस्त उपशम ही है। तथा द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति पहले ग्रनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होती है – ऐसा नियम कोई ग्राचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। तथा क्षयोपशमसम्यक्त्वमें किसी जीवके ग्रप्रशस्त उपशम होता है व किसीके विसंयोजन होता है। तथा क्षायिक-सम्यक्त्व है सो पहले ग्रनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होता है। – ऐसा जानना।

यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वीके अनन्तानुबंधीके विसंयोजनसे सत्ताका नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्वमें आये तो अनन्तानुबंधीका बन्ध करे, वहाँ फिर उसकी सत्ताका सद्भाव होता है । और क्षायिकसम्यन्दृष्टि मिथ्यात्वमें आता नहीं है, इसलिये उसके अनन्तानुबंधीकी सत्ता कदाचित् नहीं होती।

यहाँ प्रश्न है कि स्रनन्तानुबंधी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है, सो चारित्रका घात करे, इससे सम्यक्त्वका घात किस प्रकार सम्भव है ?

समाधान: — अनन्तानुबंधीके उदयसे कोधादिरूप परिगाम होते हैं, कुछ अतत्त्वश्रद्धान नहीं होता; इसलिये अनन्तानुबंधी चारित्रहीका घात करती है, सम्यक्त्वका घात नहीं करती। सो परमार्थसे है तो ऐसा ही, परन्तु अनन्तानुबंधीके उदयसे जैसे कोधादिक होते हैं वैसे कें।धादिक सम्यक्त्व होनेपर नहीं होते — ऐसा निमित्त-नैमित्तिकपना पाया जाता है। जैसे — त्रसपनेकी घातक तो स्थावरप्रकृति ही है, परन्तु त्रसपना होनेपर एकेन्द्रियजातिप्रकृतिका भी उदय नहीं होता, इसलिये उपचारसे एकेन्द्रियप्रकृतिको भी त्रसपनेका घातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त्वका घातक तो दर्शनमोह है, परन्तु सम्यक्त्व होनेपर अनन्तानुवंधी कषायोंका भी उदय नहीं होता, इसलिये उपचारसे अनन्तानुवंधीके भी सम्यक्त्वका घातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि ग्रनन्तानुवंधी भी चारित्रहीका घात करती है, तो इसके जानेपर कुछ चारित्र हुग्रा कहो । त्रसंयत गुरास्थानमें ग्रसंयम किसलिये कहते हो ?

समाधान :- अनन्तानुबंधी आदि भेद हैं वे तीव्रमन्द कपायकी अपेक्षा नहीं हैं; क्योंकि मिथ्याद्दष्टिके तीव्र कषाय होनेपर व मन्दकषाय होनेपर अनन्तानुबंधी आदि चारोंका उदय युगपत् होता है। वहाँ चारोंके उत्कृष्ट स्पर्द्ध क समान कहे हैं।

इतना विशेष है कि ग्रनन्तानुवंधीके साथ जैसा तीव्र उदय ग्रप्रत्यास्यानादिकका हो, वैसा उसके जानेपर नहीं होता । इसी प्रकार ग्रप्रत्यास्यानके साथ जैसा प्रत्यास्यान नौवां ग्रधिकार ]

समाधान: - जैसे मनुष्य-शरीरके हस्त-पादादिक श्रंग कहे जाते हैं; वहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त-पादादिमें कोई श्रंग न हो; वहाँ उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परन्तु उन श्रंगों विना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक्त्वके निःशंकितादि श्रंग कहे जाते हैं; वहाँ कोई सम्यक्त्वी ऐसा भी हो जिसके निःशंकितत्वादिमें कोई श्रंग न हो; वहाँ उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परन्तु उन श्रंगोंके विना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिसप्रकार वन्दरके भी हस्तपादादि श्रंग होते हैं, परन्तु जैसे मनुष्यके होते हैं वैसे नहीं होते; उसीप्रकार मिथ्याद्दष्टियोंके भी व्यवहाररूप निःशंकितादिक श्रंग होते हैं, परन्तु जैसे निश्चयकी सापेक्षता सहित सम्यक्त्वीके होते हैं वैसे नहीं होते।

#### सम्यादर्शनके पच्चीस दोष

तथा सम्यक्त्वमें पच्चीस मल कहे हैं: - श्राठ शंकादिक, श्राठ मद, तीन मूढ़ता, पट् श्रनायतन, सो यह सम्यक्त्वीके नहीं होते। कदाचित् किसीको कोई मल लगे, परन्तु सम्यक्त्वका सर्वथा नाश नहीं होता, वहाँ सम्यक्त्व मिलन ही होता है - ऐसा जानना। वहु ..... यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वमें ग्राया हो उसे मिथ्यात्व-सम्यक्त्व कहा जाये। परन्तु यह ग्रसत्य है, क्योंकि ग्रभव्यके भी उसका सद्भाव पाया जाता है। तथा मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही ग्रशुद्ध है। जैसे संयममार्गणामें ग्रसंयम कहा, भव्यमार्गणा में ग्रभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्वमार्गणामें मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्वको सम्यक्त्वका भेद नहीं जानना। सम्यक्त्व ग्रपेक्षा विचार करनेपर कितनेही जीवोंके सम्यक्त्वका ग्रभाव भासित हो, वहाँ मिथ्यात्व पाया जाता है – ऐसा ग्रथं प्रगट करनेके ग्रथं सम्यक्त्व मार्गणामें मिथ्यात्व कहा है। इसीप्रकार सासादन, मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नहीं हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं, ऐसा जानना।

यहाँ कर्मके उपशमादिकसे उपशमादि सम्यक्त कहे, सो कर्मके उपशमादिक इसके करनेसे नहीं होते। यह तो तत्त्वश्रद्धान करनेका उद्यम करे, उसके निमित्तसे स्वयमेव कर्मके उपशमादिक होते हैं, तब इसके तत्त्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है – ऐसा जानना।

ऐसे सम्यक्तवके भेद जानना ।

इसप्रकार सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा।

#### सम्यग्दर्शनके ग्राठ अंग

तथा सम्यग्दर्शनके ग्राठ ग्रंग कहे हैं:-निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, म्रमूढ़हिष्टत्व, उपवृंहरा, स्थितिकररा, प्रभावना ग्रीर वात्सल्य।

वहाँ भयका ग्रभाव ग्रथवा तत्त्वोंमें संशयका ग्रभाव सो निःशंकितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें रागरूप वांछाका ग्रभाव सो निःकांक्षितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें द्वेषरूप ग्लानिका ग्रभाव सो निर्विचिकित्सत्व है। तथा तत्त्वोंमें व देवादिकमें ग्रन्यथा प्रतीतिरूप मोहका ग्रभाव सो ग्रमूढ़हिष्टत्व है। तथा ग्रात्मधर्मका व जिनधर्मका बढ़ाना उसका नाम उपबृहं हए। है, इसी ग्रंगका नाम उपगूहन भी कहा जाता है; वहाँ धर्मात्मा जीवोंके दोप ढँकना — ऐसा उसका ग्रथं जानना। तथा ग्रपने स्वभावमें व जिनधर्ममें ग्रपनेको व परको स्थापित करना सो स्थितिकरए। है। तथा ग्रपने स्वरूपकी व जिनधर्मकी महिमा प्रगट करना सो प्रभावना है। तथा स्वरूपमें व जिनधर्ममें व धर्मात्मा जीवोंमें ग्रति प्रीतिभाव, सो वात्सल्य है। ऐसे यह ग्राठ ग्रंग जानना।

जैसे मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक ग्रंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्त्वके ग्रंग हैं। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्त्वी जीवोंके भी भय, इच्छा, ग्लानि ग्रादि पाये जाते हैं, ग्रीर कितने ही मिथ्यादृष्टियोंके नहीं पाये जाते; इसलिये निःशंकितादिक ग्रंग सम्यक्त्वके कैसे कहते हो ?

# रहस्यपूर्ण चिट्ठी

#### [ ग्राचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी द्वारा लिखित ]

सिद्ध श्री मुलताननगर महा शुभस्थानमें साधर्मी भाई श्रनेक उपमा योग्य श्रध्यात्मरस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, श्रन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमलके श्री प्रमुख विनय शब्द श्रवधारण करना।

यहाँ यथासम्भव ग्रानन्द है, तुम्हारे चिदानन्दघनके ग्रनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि चाहिये।

अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाईजी श्री रामसिंहजी भुवानीदासजी पर आया था। उसके समाचार जहानावादसे मुभको अन्य साधिमयोंने लिखे थे।

सो भाईजी, ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। इस वर्त्तमानकालमें ग्रध्यात्मरसके रिसक बहुत थोड़े हैं। धन्य हैं जो स्वात्मानुभवकी वात भी करते हैं। वही कहा है:-

> तत्प्रति प्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता । निश्चितं स भवेद्भुव्यो भाविनिर्वाएाभाजनम् ।।

> > - पद्मनिद्यंचित्रणितका (एकत्वाभीतिः २३)

ग्रर्थ: - जिस जीवने प्रसन्न चित्तसे इस चेतनस्वरूप ग्रात्माकी वात भी सुनी है, वह निश्चयसे भन्य है। ग्रत्पकालमें मोक्षका पात्र है।

सो भाईजी, तुमने प्रश्न लिखे उनके उत्तर ग्रपनी बुद्धि ग्रनुसार कुछ लिखते हैं सो जानना ग्रीर ग्रध्यात्म ग्रागमकी चर्चागभित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। ग्रीर निरन्तर स्वरूपानुभवनका ग्रभ्यास रखोगेजी। श्रीरस्तु।

श्रव, स्वानुभवदशामें प्रत्यक्ष-परोक्षादिक प्रश्नोंके उत्तर स्ववुद्धि श्रनुसार लिखते हैं। वहाँ प्रथमही स्वानुभवका स्वरूप जाननेके निमित्त लिखते हैं:-

जीव पदार्थ अनादिसे मिथ्यादृष्टि है। वहाँ स्व-परके यथार्थहपसे विपरीत श्रद्धानका नाम मिथ्यात्व है। तथा जिसकाल किसी जीवके दर्शनमोहके उपशम-क्षय-क्षयोपशमसे स्व-परके यथार्थ श्रद्धानरूप तत्त्वार्थश्रद्धान हो तब जीव सम्यक्त्वी होता है; इसलिये स्व-परके श्रद्धानमें शुद्धात्म श्रद्धानरूप निश्चयसम्यक्त्व गर्भित है।

तथा यदि स्व-परका श्रद्धान नहीं है श्रीर जिनमतमें कहे जो देव, गुरु, धर्म उन्हींको मानता है; व सप्त तत्त्वोंको मानता है; श्रन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिको नहीं मानता है;

# समाधिमरग स्वरूप

# [पंडितप्रवर टोडरमलजी के सुपुत्र पंडित गुमानीरामजी द्वारा रचित]

[ग्राचार्यंकल्प पं० टोडरमलजीके सहपाठी ग्रौर घर्मप्रभावनामें उत्साहप्रेरक ब्र० राजमलजी कृत "ज्ञानानन्द निर्मेर निजरस श्रावकाचार" नामक ग्रंथमें से यह ग्रधिकार बहुत सुन्दर जानकर श्रात्मधर्म श्रंक २५३-५४ में दिया था। उसी में से गुरूका ग्रंश यहाँ दिया जाता है।]

हे भन्य ! तू सुन ! ग्रव समाधिमरएाका लक्षरण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम निःकपायका १ है, शान्त परिएामोंका है; भेदिवज्ञानसहित, कपायरहित शान्त परिएामोंसे मरएा होना समाधिमरएा है। संक्षिप्तरूपसे समाधिमरएाका यही वर्णन है। विशेषरूपसे कथन ग्रागे किया जा रहा है।

सम्यग्ज्ञानी पुरुपका यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधिमरण की ही इच्छा करता है, उसकी हमेशा यही भावना रहती है। अन्तमें मरण समय निकट आने पर वह इसप्रकार सावधान होता है जिसप्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है — जिसको कोई पुरुप ललकारे कि हे सिंह! तुम्हारे पर वैरियों की फीज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुपार्थ करो और गुफा से वाहर निकलो। जब तक वैरियोंका समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और वैरियोंकी फीजको जीत लो। महान् पुरुषोंकी यही रीति है कि वे शत्रुके जागृत होनेसे पहले तैयार होते हैं।

उस पुरुषके ऐसे वचन सुनकर शार्दूल तत्क्षण ही उठा ग्रीर उसने ऐसी गर्जना की कि मानों त्र्यापाढ़ मास में इन्द्रने ही गर्जनाकी हो।

मृत्युको निकट जानकर सम्यग्ज्ञानी पुरुष सिंहकी तरह सावधान होता है श्रीर कायरपनेको दूरहीसे छोड़ देता है।

# सम्यग्दृष्टि कैसा है ?

उसके हृदयमें स्रात्माका स्वरूप दैदीप्यमान प्रगटरूपसे प्रतिभासता है। वह ज्ञानज्योतिको लिये स्रानन्दरससे परिपूर्ण है। वह स्रपनेको साक्षात् पुरुपाकार स्रमूर्तिक, चैतन्यधातुका पिड, स्रनन्त स्रक्षय गुरुोंसे युक्त चैतन्यदेव ही जानता है। उसके स्रतिशयसे ही वह परद्रव्यके प्रति रंचमात्र भी रागी नहीं होता।

### सम्यग्दृष्टि रागी क्यों नहीं होता ?

<sup>ै</sup> कोष, मान, माया श्रीर लोग ये चार कपाय हैं।

वहाँ ग्रनेक प्रकार निजस्वरूपमें ग्रहंवुद्धि घरता है। चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही ग्रानन्द तरंग उठती है, रोमांच हो ग्राता है; तत्पण्चात् ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्रस्वरूप भासने लगे; वहाँ सर्व परिग्णाम उस रूपमें एकाग्र होकर प्रवर्त्तते हैं; दर्शन-ज्ञानादिकका व नय-प्रमाग्णादिकका भी विचार विलय हो जाता है।

चैतन्यस्वरूप जो सविकल्पसे निश्चय किया था, उसहीमें व्याप्य-व्यापकरूप होकर इसप्रकार प्रवर्त्तता है जहाँ ध्याता-ध्येयपना दूर हो गया। सो ऐसी दशाका नाम निविकल्प ग्रनुभव है। बड़े नयचक ग्रन्थमें ऐसा ही कहा है:-

# तच्चार्णेसराकाले समयं बुज्भेहि जुत्तिमग्गेरा। राो स्राराइरासमये पच्चक्खोत्रागुहवो जह्या।। २६६।।

श्चर्यः – तत्त्वके श्रवलोकन (श्रन्वेषण्) का जो काल उसमें समय श्चर्यात् शुद्धात्माको युक्ति श्चर्यात् नय-प्रमाण् द्वारा पहले जाने। पश्चात् श्चाराधन समय जो श्चनुभवकाल उसमें नय-प्रमाण् नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष श्चनुभव है।

जैसे - रत्नको खरीदने में ग्रनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहिनते हैं, तब विकल्प नहीं है - पहिनने का सुख, ही है । इसप्रकार सविकल्पके द्वारा निर्विकल्प ग्रनुभव होता है ।

तथा जो ज्ञान पाँच इन्द्रियों व छठवें मनके द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब श्रोरसे सिमटकर इस निविकल्प श्रनुभवमें केवल म्वरूपसन्मृख हुआ । वयोंकि वह ज्ञान क्षयोपणमरूप है इसलिये एक कालमें एक ज्ञेय हीको जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जाननेको प्रवित्तत हुआ तब अन्यका जानना सहज ही रह गया । वहाँ ऐसी दणा हुई कि बाह्य श्रनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानीको कुछ खबर नहीं — इसप्रकार मितज्ञानभी स्वरूपसन्मुख हुआ । तथा नयादिकके विचार मिटने पर श्रुतज्ञान भी स्वरूपसन्मुख हुआ ।

ऐसा वर्णन समयसारकी टीका ग्रात्मस्यातिमें है. तथा ग्रात्मांवलोकनादिमें है। इसीलिये निविकल्प ग्रनुभवको ग्रतीन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि इन्द्रियोंका धर्म तो यह है कि स्पर्ण, रस, गंध, वर्ण, शब्दको जानें, वह यहाँ नहीं है; ग्रीर मनका धर्म यह है कि ग्रनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है; इसलिये यद्यपि जो ज्ञान इन्द्रिय-मनमें प्रयत्तंता था वही ज्ञान ग्रव ग्रनुभवमें प्रवर्त्तता है तथापि इस ज्ञानको ग्रतीन्द्रिय कहते हैं।

तो इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-पर भेदविज्ञानसहित जो तत्त्वार्थश्रद्धान हो उसीको सम्यक्त्व जानना ।

तथा ऐसा सम्यक्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्ठे मनके द्वारा क्षयोपशमरूप मिथ्यात्वदशामें कुमित-कुश्रुतिरूप हो रहा था वही ज्ञान ग्रब मित-श्रुतरूप सम्यग्ज्ञान हुग्रा। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यग्ज्ञानरूप है।

यदि कदाचित् घट-पटादिक पदार्थोंको ग्रयथार्थ भी जाने तो वह ग्रावरराजनित ग्रीदियक ग्रज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यग्ज्ञान ही है, क्योंिक जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोंको नहीं साधता। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका ग्रंश है; जैसे थोड़ा-सा मेघपटल विलय होनेपर कुछ प्रकाश प्रगट होता है वह सर्व प्रकाशका ग्रंश है।

जो ज्ञान मति-श्रुतरूप हो प्रवर्त्तता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञानरूप होता है; सम्यग्ज्ञानकी ग्रपेक्षा तो जाति एक है।

तथा इस सम्यक्त्वीके परिगाम सिवकल्प तथा निर्विकल्परूप होकर दो प्रकार प्रवर्त्तते हैं। वहाँ जो परिगाम विषय—कषायादिरूप व पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिकरूप प्रवर्त्तता है उसे सिवकल्परूप जानना।

यहाँ प्रकृत: - शुभाशुभरूप परिगामित होते हुए सम्यक्त्वका श्रस्तित्व कैसे पाया जाय ?

समाधान: - जैसे कोई गुमाश्ता सेठके कार्यमें प्रवर्त्तता है, उस कार्यको ग्रपना भी कहता है, हर्प-विषादको भी प्राप्त होता है, उस कार्यमें प्रवर्त्तते हुए ग्रपनी ग्रौर सेठकी जुदाईका विचार नहीं करता; परन्तु ग्रंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है। ऐसा कार्य करता गुमाश्ता साहूकार है। यदि वह सेठके धनको चुराकर ग्रपना माने तो गुमाश्ता चोर होय। उसीप्रकार कर्मोदयजनित ग्रुभाग्रुभरूप कार्यको करता हुग्रा तद्रूप परिग्णिमत हो; तथापि ग्रंतरंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीराश्रित वत-संयमको भी ग्रपना माने तो मिथ्यादृष्टि होय। सो ऐसे सविकल्प परिग्णाम होते हैं।

अव सविकल्पहीके द्वारा निर्विकल्प परिगाम होनेका विधान कहते हैं :-

वही सम्यक्त्वी कदाचित् स्वरूप ध्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम भदिवज्ञान स्वपरका करे; नोकर्म-द्रव्यकर्म-भावकर्मरिहत केवल चैतन्य-चमत्कारमात्र श्रपना स्वरूप जाने; पश्चात् परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहता है; प्रत्यक्षमन्यत्" (तत्त्वार्थसूत्र ग्र० १, सूत्र ११-१२)ऐसा सूत्रका वचन है । तथा तर्कशास्त्रमें प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा है – "स्पष्टप्रतिभासात्मकं प्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं।"

जो ज्ञान ग्रपने विषयको निर्मलतारूप स्पष्टतया भलीभाँति जाने सो प्रत्यक्ष ग्रीर जो स्पष्ट भलीभाँति न जाने सो परोक्ष । वहाँ मितज्ञान-श्रुतज्ञानके विषय तो बहुत हैं, परन्तु एक भी ज्ञेयको सम्पूर्ण नहीं जान सकता इसिलये परोक्ष कहे ग्रीर ग्रवधि-मनःपर्ययज्ञानके विषय थोड़े हैं तथापि ग्रपने विषयको स्पष्ट भलीभाँति जानता है इसिलये एकदेण प्रत्यक्ष है ग्रीर केवलज्ञान सर्व ज्ञेयको ग्राप स्पष्ट जानता है इसिलये सर्वप्रत्यक्ष है ।

तथा प्रत्यक्षके दो भेद हैं :— एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। वहाँ ग्रविव, मनःपर्यय ग्रीर केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं ही, इसलिये पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं । तथा नेत्रादिकसे वर्गादिकको जानते हैं वहाँ व्यवहारसे ऐसा कहते हैं — 'इसने वर्गादिक प्रत्यक्ष जाने', एकदेश निर्मलताभी पाई जाती है, इसलिये इनको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं; परन्तु यदि एक वस्तुमें ग्रनेक मिश्र वर्ग हैं वे नेत्र द्वारा भलीभाँति नहीं ग्रहगा किये जाते हैं, इसलिये इसको परमार्थ-प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है।

तथा परोक्ष प्रमाग्गके पाँच भेद हैं :- स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, ग्रनुमान, ग्रौर ग्रागम ।

वहाँ जो पूर्व कालमें जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। दृष्टांत द्वारा वस्तुका निश्चय किया जाये उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हेनुके विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतुसे साध्य वस्तुका जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। श्रागमसे जो ज्ञान हो उसे श्रागम कहते हैं।

ऐसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके भेद कहे हैं !

वहाँ इस स्वानुभवदणामें जो ग्रात्माको जाना जाता है सो श्रुतज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुतज्ञान है वह मितज्ञानपूर्वक ही है, वे मितज्ञान-श्रुतज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसिलये यहां ग्रात्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तथा ग्रवधि-मनःपर्ययका विषय रूपीपदार्थ ही है ग्रीर केवलज्ञान छसस्थके है नहीं, इसिलये ग्रनुभवमें ग्रवधि-मनःपर्यय-केवल द्वारा ग्रात्माका जानना नहीं है। तथा यहाँ ग्रात्माको स्पष्ट भलीभौति नहीं जानता है, इसिलये पारमाधिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नहीं है।

तथा जैसे नेत्रादिकसे वर्णादिक जानते हैं वैसे एकदेण निर्मलता नहित भी छात्माके स्रसंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं, इसलिये सांव्यवहारिक प्रत्यक्षणना भी सम्भव नहीं है। तथा इस स्वानुभवको मन द्वारा हुग्रा भी कहते हैं क्योंकि इस ग्रनुभव में मितज्ञान-श्रुतज्ञान ही हैं, ग्रन्य कोई ज्ञान नहीं है।

मित-श्रुतज्ञान इन्द्रिय-मनके अवलम्बन बिना नहीं होता, सो यहाँ इन्द्रियका तो अभाव ही है, क्योंिक इन्द्रियका विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मनज्ञान है क्योंिक मनका विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिये यहाँ मन-सम्बन्धी परिगाम स्वरूपमें एकाग्र होकर अन्य चिन्ताका निरोध करते हैं, इसलिये इसे मन द्वारा कहते हैं। "एकाग्रचिन्ता-निरोधो ध्यानम्" ऐसा ध्यानका भी लक्षगा ऐसे अनुभव दशामें सम्भव है।

तथा समयसार नाटकके कवित्तमें कहा है:-

# वस्तु विचारत ध्यावतें, मन पावै विश्राम । रस स्वादत सुख ऊपजै, श्रनुभव याकौ नाम ।।

इसप्रकार मन विना जुदे ही परिगाम स्वरूपमें प्रवित्तत नहीं हुए, इसिलये स्वानुभवको मनजिनत भी कहते हैं; ग्रतः ग्रतीन्द्रिय कहनेमें ग्रौर मनजिनत कहनेमें कुछ विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है।

तथा तुमने लिखा कि "ग्रात्मा ग्रतीन्द्रिय है, इसलिये ग्रतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है;" सो (भाईजी) मन ग्रमूर्तिकका भी ग्रहण करता है, क्योंकि मित-श्रुतज्ञानका विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। उक्तं च तत्त्वार्थ सूत्रे:-

# "मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ।" (१-२६)

तथा तुमने प्रत्यक्ष-परोक्षका प्रश्न लिखा सो भाईजी, प्रत्यक्ष-परोक्ष तो सम्यक्त्वके भेद हैं नहीं। चौथे गुएास्थानमें सिद्धसमान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, इसलिये सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानरूपही है। वह (जीव) शुभाशुभकार्य करता भी रहता है। इसलिये तुमने जो लिखा था कि "निश्चयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष है ग्रीर व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है", सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्वके तो तीन भेद हैं – वहाँ उपशमसम्यक्त्व ग्रीर क्षायिकसम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित हैं ग्रीर क्षयोपशमसम्यक्त्व समयक्त्व समल है, क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे सहित है। परन्तु इस सम्यक्त्वमें प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो नहीं हैं।

क्षायिक सम्यक्त्वीके शुभाशुभरूप प्रवर्त्तते हुए व स्वानुभवरूप प्रवर्त्तते हुए सम्यक्त्व-गुरा तो समान ही है, इसलिये सम्यक्त्वके तो प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद नहीं मानना ।

तथा प्रमाणके प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यग्ज्ञान है; इसलिये मितज्ञान- श्रुतज्ञान तो परोक्षप्रमाण हैं, ग्रवधि-मनःपर्यय-केवलज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण हैं। "ग्राद्ये परोक्षं,

ग्रथवा जो प्रत्यक्षकी ही भाँति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकमें कहते हैं कि "हमने स्वप्नमें ग्रथवा ध्यानमें ग्रमुक पुरुषको प्रत्यक्ष देखा"; वहाँ कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परन्तु प्रत्यक्षकी ही भाँति प्रत्यक्षवत् यथार्थ देखा इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसीप्रकार ग्रनुभवमें ग्रात्मा प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिये इस न्यायसे ग्रात्माका भी प्रत्यक्ष जानना होता है – ऐसा कहें तो दोप नहीं है। कथन तो ग्रनेक प्रकारसे है, वह सर्व ग्रागम-ग्रध्यात्म शास्त्रोंसे जैसे विरोध न हो वैसे विवक्षाभेदसे कथन जानना।

यहाँ प्रश्न :- ऐसा श्रनुभव कौन गुरास्थानमें होता है ?

उसका समाधान: — चौथेहीसे होता है, परन्तु चौथेमें तो बहुत कालके ग्रन्तरालसे होता है ग्रौर ऊपरके गुणस्थानोंमें शीघ्र-शीघ्र होता है।

फिर यहाँ प्रक्न :- श्रनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपरके श्रीर नीचेके गुरास्थानों में भेद क्या ?

उसका समाधान: - परिएामोंकी मग्नतामें विशेष है। जैसे दो पुरुप नाम लेते हैं श्रीर दोनोंहीके परिएाम नाममें हैं; वहाँ एकको तो मग्नता विशेष है श्रीर एक को थोड़ी है - उसीप्रकार जानना।

फिर प्रश्न :- यदि निर्विकल्प श्रनुभवमें कोई विकल्प नहीं है तो शुक्लध्यानका प्रथम भेद पृथक्त्विवतर्कवीचार कहा, वहाँ 'पृथक्त्विवतर्क' - नाना प्रकारके श्रुतका 'वीचार' - श्रर्थ-व्यंजन-योगसंत्रमण - ऐसा क्यों कहा ?

समाधान: - कथन दो प्रकार है - एक स्थूलरूप है, एक सूक्ष्मरूप है। जैसे स्थूलतासे तो छठवें ही गुएएस्थानमें सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा ग्रीर सूक्ष्मतासे नववें गुएएस्थान तक मैथुन संज्ञा कही; उसीप्रकार यहाँ अनुभवमें निविकत्पता स्थूलरूप कहते हैं। तथा सूक्ष्मतासे पृथक्त्विवतकं वीचारादिक भेद व कपायादिक दसवें गुएएस्थान तक कहे हैं। वहाँ अपने जाननेमें व अन्यके जाननेमें ग्राये ऐसे भावका कथन स्थूल जानना तथा जो श्राप भी न जाने ग्रीर केवली भगवान ही जानें - ऐसे भावका कथन नूक्ष्म जानना। चरणानुयोगादिकमें स्थूलकथनकी मुख्यता है ग्रीर करणानुयोगमें सूक्ष्मकथनकी मुख्यता है; - ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना।

इसप्रकार निर्विकल्प अनुभवका स्वरूप जानना।

तथा भाईजी, तुमने तीन दृष्टान्त तिसे व दृष्टान्तमें प्रश्न लिखा, सो दृष्टान्त सर्वाग मिलता नहीं है । दृष्टान्त है वह एक प्रयोजनको बतलाता है; सो यहाँ द्वितीयाका विधु यहाँ पर तो ग्रागम-श्रनुमानादिक परोक्ष ज्ञानसे श्रात्माका श्रनुभव होता है। जैनागममें जैसा श्रात्माका स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामोंको मग्न करता है इसलिये ग्रागम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। ग्रथवा "मैं ग्रात्मा ही हूँ, क्योंकि मुक्तमें ज्ञान है; जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ ग्रात्मा है – जैसे सिद्धादिक हैं; तथा जहाँ ग्रात्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है – जैसे मृतक कलेवरादिक हैं।" – इसप्रकार श्रनुमान द्वारा वस्तुका निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिये श्रनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। श्रथवा ग्रागम-श्रनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें ग्रायी उसीको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है इसलिये स्मृति कही जाती है; – इत्यादिक प्रकारसे स्वानुभवमें परोक्षप्रमाण द्वारा ही ग्रात्माका जानना होता है। वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात् जो स्वरूप जाना उसीमें परिणाम मग्न होते हैं, परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है।

यहाँ फिर प्रश्न :- यदि सविकल्प-निर्विकल्पमें जाननेका विशेष नहीं है तो ग्रिधिक ग्रानन्द कैसे होता है ?

उसका समाधान: — सिवकल्प दशामें ज्ञान ग्रनेक ज्ञेयोंको जाननेरूप प्रवर्त्तता था, निर्विकल्पदशामें केवल ग्रात्माका ही जानना है; एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिगाम नाना विकल्पोंमें परिगामित होता था वह केवल स्वरूपहीसे तादात्म्यरूप होकर प्रवृत्त हुग्रा; दूसरी यह विशेषता हुई।

ऐसी विशेषताऐं होनेपर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनन्द होता है जो कि विषय सेवनमें उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिये उस आनन्दको अतीन्द्रिय कहते हैं।

यहाँ फिर प्रश्न :- श्रनुभवमें भी श्रात्मा परोक्ष ही है, तो ग्रन्थोंमें श्रनुभवको प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं ? ऊपरकी गाथामें ही कहा है 'पच्चलो श्रणुहवो जम्हा' सो कैसे है ?

उसका समाधान :— अनुभवमें ग्रात्मा तो परोक्ष ही है, कुछ ग्रात्माके प्रदेश श्राकार तो भासित होते नही हैं; परन्तु स्वरूपमें परिणाम मग्न होनेसे जो स्वानुभव हुग्रा वह स्वानुभवप्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कुछ ग्रागम—अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, ग्राप ही ग्रनुभवके रसस्वादको वेदता है। जैसे कोई ग्रंध-पुरुप मिश्रीको ग्रास्वादता है; वहाँ मिश्रीके ग्राकारादि तो परोक्ष हैं, जो जिह्ना से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है — वैसे स्वानुभवमे ग्रात्मा परोक्ष है, जो परिणामसे स्वाद ग्राया वह स्वाद प्रत्यक्ष है; — ऐसा जानना।

तथा तुमने लिखा - द्वितीयाके चन्द्रमाकी भाँति ग्रात्माके प्रदेश थोड़ेसे खुले कहो ? उत्तर: - यह दृष्टान्त प्रदेशोंकी ग्रपेक्षा नहीं है, यह दृष्टान्त गुराकी ग्रपेक्षा है।

जो सम्यक्तव सम्बन्धी ग्रौर ग्रनुभव सम्बन्धी प्रत्यक्ष-ग्रप्रत्यक्षादिकके प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर ग्रपनी बुद्धि ग्रनुसार लिखा है; तुम भी जिनवागीसे तथा ग्रपनी परिगति से मिलान कर लेना।

श्रर भाईजी, विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वह लिखनेमें नहीं ग्राती। मिलने पर कुछ कहा भी जाय, परन्तु मिलना कर्माधीन है, इसलिये भला यह है कि चैतन्यस्वरूपके श्रनुभवका उद्यमी रहना।

वर्त्तमानकालमें ग्रध्यात्मतत्त्व तो ग्रात्मख्याति—समयसारग्रंथकी ग्रमृतचन्द्र ग्राचार्यकृत संस्कृतटीका – में है ग्रौर ग्रागमकी चर्चा गोम्मटसारमें है तथा ग्रीर ग्रन्यग्रन्थोंमें है ।

जो जानते हैं वह सब लिखनेमें भ्रावे नहीं, इसलिये तुम भी ग्रध्यात्म तथा भ्रागम-ग्रन्थोंका भ्रभ्यास रखना भ्रौर स्वरूपानन्दमें मग्न रहना।

श्रीर तुमने कोई विशेष ग्रन्थ जाने हों सो मुक्तको लिख भेजना। सार्धीमयोंको तो परस्पर चर्चा ही चाहिये। श्रीर मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परन्तु तुम सरीखे भाइयोंसे परस्पर विचार है सो वड़ी वार्ता है।

जबतक मिलना नहीं हो तवतक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे।

मिती फागुन वदी ५, सं० १८११

(चन्द्रमा), जलविन्दु, ग्रग्निकिंग्णिका — यह तो एकदेश हैं, ग्रौर पूर्णमासीका चन्द्र, महासागर तथा ग्रग्निकुण्ड — यह सर्वदेश हैं। उसीप्रकार चौथे गुणस्थानमें ग्रात्माके ज्ञानादिगुण एकदेश प्रगट हुए हैं, तेरहवें गुणस्थानमें ग्रात्माके ज्ञानादिक गुण सर्वथा प्रगट होते है; ग्रौर जैसे दृष्टान्तोंकी एक जाति है वैसे ही जितने गुण ग्रवत-सम्यग्दृष्टि के प्रगट हुए हैं उनकी ग्रौर तेरहवें गुणस्थानमें जो गुण प्रगट होते हैं उनकी एक जाति है।

वहाँ तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है तो जिसप्रकार केवली सर्वज्ञेयोंको प्रत्यक्ष जानते हैं उसीप्रकार चौथे गुएएस्थानवाला भी श्रात्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ?

उत्तर: — भाईजी, प्रत्यक्षताकी अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यग्ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुएास्थानवालेको मित—श्रुतरूप सम्यग्ज्ञान है ग्रौर तेरहवें गुएास्थान वालेको केवलरूप सम्यग्ज्ञान है। तथा एकदेश सर्वदेशका ग्रन्तर तो इतना ही है कि मित-श्रुतज्ञानवाला ग्रमूर्तिक वस्तुको ग्रप्रत्यक्ष ग्रौर मूर्तिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष व ग्रप्रत्यक्ष, किंचित् ग्रनुक्रमसे जानता है तथा सर्वथा सर्व वस्तुको केवलज्ञान ग्रुगपत् जानता है; वह परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है। ग्रौर सर्वप्रकार एक ही जाति कहें तो जिसप्रकार केवली ग्रुगपत् प्रत्यक्ष ग्रप्रयोजनरूप ज्ञेयको निर्विकल्परूप जानते हैं उसीप्रकार यह भी जाने — ऐसा तो है नहीं; इसलिये प्रत्यक्ष-परोक्षका विशेष जानना।

उक्त च ग्रष्टसहस्री मध्ये:-

स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ।।

(अष्टसहस्री, दशमः परिच्छेदः १०५)

श्रर्थ: - स्याद्वाद ग्रर्थात् श्रुतज्ञान ग्रीर केवलज्ञान - यह दोनों सर्व तत्त्वोंका प्रकाशन करनेवाले हैं। विशेष इतना ही है कि केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुतज्ञान परोक्ष है। परन्तु वस्तु है सो ग्रीर नहीं है।

तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप ग्रीर व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप लिखा है सो सत्य है, परन्तु इतना जानना कि सम्यक्त्वीके व्यवहार सम्यक्त्वमें व ग्रन्यकालमें ग्रन्तरङ्ग निश्चयसम्यक्त्व गिंभत है, सदैव गमनरूप रहता है।

तथा तुमने लिखा – कोई साधर्मी कहता है कि ग्रात्माको प्रत्यक्ष जाने तो कर्मवर्गएगको प्रत्यक्ष क्यों न जाने ?

सो कहते हैं कि ग्रात्माको तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्मवर्गणाको ग्रविधज्ञानी भी जानते हैं।

#### म्रव निश्चय-व्यवहारका विवरण लिखते हैं :-

निश्चय तो ग्रभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव । परन्तु विशेष इतना कि – जितनेकाल संसारावस्था उतनेकाल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एकरूप बतलाया है । संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी ।

#### श्रव तीनों श्रवस्थाश्रोंका विवरएा लिखते हैं :-

जितने काल मिथ्यात्व अवस्था, उतने काल अणुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अणुद्ध-व्यवहारी । सम्यग्द्दष्टि होते ही चतुर्थ गुरास्थानसे वारहवें गुरास्थानक पर्यत मिश्रनिश्चया-त्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी णुद्धनिश्चयात्मक णुद्धव्यवहारी ।

# म्रव निश्चय तो द्रव्यका स्वरूप, व्यवहार संसारावस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं :-

मिथ्याद्दिष्टि जीव श्रपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिये परस्वरूपमें मग्न हीकर कार्य मानता है; वह कार्य करता हुग्रा श्रगुद्ध व्यवहारी कहा जाता है।

सम्यग्दिष्ट अपने स्वरूपको परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है; परसत्ता-परस्वरूपसे अपना कार्य न मानता हुआ योगद्वारसे अपने स्वरूपके ध्यान-विचाररूप किया करता है, वह कार्य करते हुए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है।

केवलज्ञानी यथाख्यातचारित्रके वलसे गुद्धात्मस्वरूपका रमण्गील है इसलिये गुद्धव्यवहारी कहा जाता है। योगारूढ़ ग्रवस्था विद्यमान है इसलिये व्यवहारी नाम कहते हैं। गुद्धव्यवहारकी सरहद तेरहवें गुण्यस्थानसे लेकर चौदहवें गुण्यस्थान पर्यंत जानना। ग्रसिद्धत्वपरिण्यमनत्वात् व्यवहारः।

### श्रव तीनों व्यवहारका स्वरूप कहते हैं :-

ग्रणुद्धव्यवहार णुभाणुभाचाररूप, णुद्धाणुद्धव्यवहार णुभोपयोगिमश्रित स्वरूपा-चरगारूप, णुद्धव्यवहार णुद्धस्वरूपाचरगरूप।

परन्तु विशेष इनका इतना कि कोई कहे कि शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो सिद्धमें भी विद्यमान है, वहाँ भी व्यवहार संज्ञा कहना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है, नयोंकि संसारीग्रवस्थापर्यन्तः व्यवहार कहा जाता है। संसारावस्थाके मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहाँ यह स्थापना की है। इसनिये सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं।

इति व्यवहार विचार समाप्त।

# परमार्थवचनिका

#### [कविवर पं० बनारसीदासजी रचित]

एक जीवद्रव्य, उसके अनंत गुरा, अनंत पर्यायें, एक-एक गुराके असंख्यात प्रदेश, एक-एक प्रदेशमें अनन्त कर्मवर्गरााएँ, एक-एक कर्मवर्गराामें अनंत-अनंत पुद्गलपरमारा, एक-एक पुद्गलपरमारा अनंत गुरा अनंत पर्यायसहित विराजमान ।

यह एक संसारावस्थित जीविपण्डकी भ्रवस्था । इसीप्रकार भ्रनंत जीवद्रव्य सिपण्डरूप जानना । एक जीवद्रव्य भ्रनंत-भ्रनंत पुद्गलद्रव्यसे संयोगित (संयुक्त) मानना ।

उसका विवरण - अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परिणति, अन्य अन्यरूप पुद्गल-द्रव्यकी परिणति ।

उसका विवरण — एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकी अवस्था सिहत नाना आकाररूप परिण्मित होता है वह प्रकार अन्य जीवसे नहीं मिलता; उसका और प्रकार है। इसीप्रकार अनंतानंतस्वरूप जीवद्रव्य अनंतानंतस्वरूप अवस्थासिहत वर्त रहे हैं। किसी जीवद्रव्यके परिणाम किसी अन्य जीवद्रव्यसे नहीं मिलते। इसीप्रकार एक पुद्गलपरमाणु एकसमयमें जिसप्रकारकी अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गलपरमाणुद्रव्यसे नहीं मिलती। इसिलये पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य-अन्यता जानना।

श्रव, जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एकक्षेत्रावगाही श्रनादिकालके हैं, उनमें विशेष इतना कि जीवद्रव्य एक, पुद्गलपरमागुद्रव्य श्रनंतानंत, चलाचलरूप, श्रागमनगमनरूप, श्रनंताकार परिग्गमनरूप, बन्धमुक्ति शक्तिसहित वर्तते हैं।

ग्रव, जीवद्रव्यकी ग्रनंती ग्रवस्थाएँ, उनमें तीन ग्रवस्थाएँ मुख्य स्थापित कीं - एक ग्रशुद्ध ग्रवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र ग्रवस्था, एक शुद्ध ग्रवस्था - यह तीन ग्रवस्थाएँ संसारी जीवद्रव्यकी । संसारातीत सिद्ध ग्रनवस्थितरूप कहे जाते हैं ।

श्रव तीनों श्रवस्थाश्रोंका विचार-एक श्रगुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक गुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य । श्रगुद्ध निश्चयद्रव्यको सहकारी श्रगुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्रव्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार ।

इन दोनोंका स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, ग्रंगमान मित-श्रुतज्ञान ग्राह्य है, इसलिये सर्वथाप्रकार ग्रागमी ग्रध्यात्मी तो केवली, ग्रंगमात्र मितश्रुतज्ञानी, देशमात्र ज्ञाता ग्रवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी; — यह तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाग्ग न्यूनाधिकरूप जानना ।

मिथ्याद्दिष्टि जीव न ग्रागमी, न ग्रध्यात्मी है। क्यों ? इसलिये कि कथनमात्र तो ग्रन्थपाठके वलसे ग्रागम-ग्रध्यात्मका स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, परन्तु ग्रागमग्रध्यात्मका स्वरूप सम्यक्प्रकारसे नहीं जानता; इसलिये मूढ जीव न ग्रागमी, न ग्रध्यात्मी, निर्वेदकत्वात्।

#### ग्रब मूढ तथा ज्ञानी जीवका विशेषपना ग्रौर भी सुनो :-

ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधना जानता है, मूढ मोक्षमार्गको साधना नहीं जानता ।

क्यों ? — इसलिये, सुनो ! मूढ जीव ग्रागमपद्धतिको व्यवहार कहता है, ग्रध्यात्म-पद्धतिको निश्चय कहता है; इसलिये ग्रागम-ग्रंगको एकान्तपने साधकर मोक्षमार्ग दिखलाता है, ग्रध्यात्म-ग्रंगको व्यवहारसे नहीं जानता — यह मूढदृष्टिका स्वभाव है; उसे इसीप्रकार सूभता है।

क्यों ? इसलिये कि ग्रागम-ग्रंग वाह्यित्रयारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना सुगम । वह बाह्यित्रया करता हुग्रा मूट जीव ग्रपनेको मोक्षका ग्रधिकारी मानता है; ग्रन्तर्गभित जो ग्रध्यात्मरूप किया वह ग्रन्तर्वृष्टिग्राह्य है, वह किया मूट जीव नहीं जानता । ग्रन्तर्वृष्टिके ग्रभावसे ग्रन्तिकया दृष्टिगोचर नहीं होती, इसलिये मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधनेमें ग्रसमर्थ है ।

#### श्रव सम्यग्दृष्टिका विचार सुनो :-

सम्यग्दृष्टि कौन है सो सुनो - संशय, विमोह, विश्रम - ये तीन भाव जिसमें नहीं सो सम्यग्दृष्टि ।

संशय, विमोह, विश्रम क्या है ? उसका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा दिखलाते हैं सो सुनो – जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमें खड़े थे । उन चारोंके पास श्राकर किसी श्रीर पुरुषने एक सीपका टुकड़ा दिखाया श्रीर प्रत्येक, प्रत्येकसे प्रश्न किया कि यह क्या है ? – सीप है या चाँदी है ? प्रथम ही एक संशयवान पुरुष वोला – कुछ मुध (समक्त) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चाँदो है ? मेरी दृष्टिमें इसका निरधार नहीं होता । दूसरा विमोहवान पुरुष वोला – मुक्ते यह कुछ समक नहीं है कि तुम सीप किमने कहने हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमें कुछ नहीं श्राता, इसलिये हम नहीं जानते कि तू क्या

ग्रव ग्रागम ग्रध्यात्मका स्वरूप कहते हैं :-

त्रागम – वस्तुका जो स्वभाव उसे ग्रागम कहते हैं। ग्रात्माका जो ग्रधिकार उसे ग्रध्यात्म कहते हैं। ग्रागम तथा ग्रध्यात्मस्वरूप भाव ग्रात्मद्रव्यके जानने। वे दोनों भाव संसार ग्रवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने।

उसका विवरण - ग्रागमरूप कर्मपद्धति, ग्रध्यात्मरूप शुद्धचेतनापद्धति ।

उसका विवरण — कर्मपद्धति पौद्गलिकद्रव्यरूप ग्रथवा भावरूप; द्रव्यरूप पुद्गलपिरिणाम, भावरूप पुद्गलाकार ग्रात्माकी श्रशुद्धपिरिणतिरूप पिरिणाम; — उन दोनों पिरिणामोंको ग्रागमरूप स्थापित किया। ग्रव शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपिरिणाम; वह भी द्रव्यरूप ग्रथवा भावरूप। द्रव्यरूप तो जीवत्वपिरिणाम, भावरूप ज्ञान—दर्शन—सुख—वीर्य ग्रादि ग्रनन्तगुणपिरिणाम; वे दोनों पिरिणाम ग्रध्यात्मरूप जानना।

श्रागम श्रध्यात्म दोनों पद्धतियोंमें श्रनन्तता माननी ।

#### ग्रनन्तता कही उसका विचार

ग्रनन्तताका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा वतलाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक वीज हाथमें लेकर उसका विचार दीर्घदृष्टिसे करें तो उस वटके बीजमें एक वटका वृक्ष है; वह वृक्ष जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसिहत विद्यमान उसमें वास्तवरूप मौजूद है, ग्रनेक शाखा—प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फल संयुक्त है। फल—फलमें ग्रनेक वीज होते हैं।

इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। ग्रौर भी सूक्ष्मदृष्टि दें तो जो-जो बीज उस वटवृक्षमें हैं वे-वे ग्रंतर्गभित वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भाँति एक वटमें ग्रनेक-ग्रनेक बीज, एक-एक बीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय-प्रमारासे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है।

इसीप्रकार ग्रनन्तताका स्वरूप जानना ।

उस ग्रनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी ग्रनन्तही देखते-जानते-कहते हैं; ग्रनन्तका दूसरा ग्रन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो। इसलिये ग्रनन्तता ग्रनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है।

इसप्रकार भ्रागम भ्रध्यात्मकी भ्रनन्तता जानना ।

उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आगमका स्वरूप अनन्ता-नन्तरूप, यथापना-प्रमाग्गसे अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्याश्रित। परन्तु विशेष इतना कि किसी जातिका ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंवन-शीली होकर मोक्षमार्ग साक्षात् कहे । क्यों ? अवस्था-प्रमाग् परसत्तावलंवक है । (परन्तु) परसत्तावलंबी ज्ञानको परमार्थता नहीं कहता ।

जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है, उसका नाम ज्ञान। उस ज्ञानको सहकारभूत निमित्तरूप नानाप्रकारके ग्रौदियकभाव होते हैं, उन ग्रौदियकभावोंका ज्ञाता तमाशगीर है, न कर्त्ता है, न भोक्ता है, न ग्रवलम्बी है; इसलिये कोई ऐसा कहे कि इसप्रकारके ग्रौदियकभाव सर्वथा हो तो फलाना गुएएस्थान कहा जाय तो भूठ है। उन्होंने द्रव्यका स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना है।

क्यों? — इसिलये कि ग्रीर गुग्गस्थानोंकी कौन वात चलाये? केवलीके भी ग्रीदियकभावोंकी नानाप्रकारता जानना। केवलीके भी ग्रीदियकभाव एक-से नहीं होते। किसी केवलीको दण्ड-कपाटरूप कियाका उदय होता है, किसी केवलीको नहीं होता। जब केवलीमें भी उदयकी नानाप्रकारता है तब ग्रीर गुग्गस्थानकी कौन वात चलाये?

इसलिये ग्रौदियकभावोंके भरोसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वशक्तिप्रमाण् है । स्व-पर प्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायकप्रमाण् ज्ञान, स्वरूपाचरण्रूप चारित्र यथानुभव प्रमाण — यह ज्ञाताका सामर्थ्यपना है।

इन बातोंका विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें ? वचनातीत, इन्द्रियातीत, ज्ञानातीत है, इसलिए यह विचार बहुत क्या लिखें ? जो जाता होगा वह थोड़ा ही लिखा बहुत करके समभेगा, जो अज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी मुनेगा सही, परन्तु समभेगा नहीं। यह वचनिका ज्यों की त्यों सुमितिप्रमाण केवलीवचनानुसारी है। जो इसे मुनेगा, समभेगा, श्रद्धेगा; उसे कल्याणकारी है – भाग्यप्रमाण।

इति परमायंवचनिका ।

कहता है। ग्रथवा चुप हो रहता है बोलता नहीं गहलरूपसे। तीसरा विश्रमवाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमाण चाँदी है, इसे सीप कौन कहेगा? मेरी दृष्टिमें तो चाँदी सूमती है इसलिये सर्वथा प्रकार यह चाँदी है: — इसप्रकार तीनों पुरुषोंने तो उस सीपका स्वरूप जाना नहीं इसलिये तीनों मिथ्यावादी हैं। ग्रव चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका टुकड़ा है, इसमें क्या घोखा? सीप सीप सीप, निरधार सीप, इसको जो कोई ग्रौर वस्तु कहे वह प्रत्यक्षप्रमाण भ्रामक ग्रथवा ग्रंध। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिको स्व-पर स्वरूपमें न संशय, न विमोह, न विभ्रम, यथार्थ दृष्टि है; इसलिये सम्यग्दृष्टि जीव ग्रंतर्दृष्टिसे मोक्षपद्धितको साधना जानता है। बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानता है, वह निमित्त नानारूप है, एकरूप नहीं है। ग्रंतर्दृष्टिके प्रमाणमें मोक्षमार्ग साधे ग्रौर सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरणकी किणाका जागनेपर मोक्षमार्ग सच्चा।

मोक्षमार्गको साधना यह व्यवहार, शुद्धद्रव्य ग्रिक्तयारूप सो निश्चय । इसप्रकार निश्चय-व्यवहारका स्वरूप सम्यग्दृष्टि जानता है, मूढ जीव न जानता है, न मानता है। मूढ जीव बंधपद्धतिको साधकर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते।

क्यों ? इसलिये कि बन्धके साधनेसे बन्ध सधता है, मोक्ष नहीं सधता । ज्ञाता जब कदाचित् बन्धपद्धितका विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धितसे मेरा द्रव्य ग्रनादिका बन्धरूप चला ग्राया है; ग्रब इस पद्धितसे मोह तोड़कर प्रवर्त; इस पद्धितका राग पूर्वकी भाँति हे नर ! किसलिये करते हो ? क्षरामात्र भी बन्धपद्धितमें मग्न नहीं होता वह ज्ञाता ग्रपने स्वरूपको विचारता है, ग्रनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवरा करता है, नवधाभित्त, तप, क्रिया, ग्रपने गुद्धस्वरूपके सन्मुख होकर करता है। यह ज्ञाताका ग्राचार, इसीका नाम मिश्रव्यवहार।

# ग्रब हेय-ज्ञेय-उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल उसका विचार लिखते हैं :-

हेय - त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता; ज्ञेय - विचाररूप अन्य षट्द्रव्योंका स्वरूप; उपादेय - आचरणरूप अपने द्रव्यकी शुद्धता; उसका विवरण - गुणस्थान प्रमाण हेय-ज्ञेय-उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होती है। ज्यों-ज्यों ज्ञाताकी हेय-ज्ञेय-उपादेयरूप शक्ति वर्षमान हो त्यों-त्यों गुणस्थानकी वढ़वारी कही है।

गुर्गस्थानप्रमार्ग ज्ञान, गुर्गस्थानप्रमार्ग किया। उसमें विशेष इतना कि एक गुर्गस्थानवर्ती अनेकजीव हों तो अनेकरूपका ज्ञान कहा जाता है, अनेकरूपकी किया कहीं जाती है। भिन्न-भिन्न सत्ताके प्रमार्गसे एकता नहीं मिलती। एक-एक जीवद्रव्यमें अन्य- अन्यरूप भौदियकभाव होते हैं, उन भौदियक भावानुसार ज्ञानकी अन्य-अन्यता जानना।

चौभंगी का विचार - ज्ञानगुरा निमित्त, चारित्रगुरा उपादानरूप, उसका विवरराः एक तो श्रणुद्ध निमित्त, श्रणुद्ध उपादान; दूसरा श्रणुद्ध निमित्त, णुद्ध उपादान;
रा णुद्ध निमित्त, श्रणुद्ध उपादान; चौथा णुद्ध निमित्त, णुद्ध उपादान।

उसका विवरण — सूक्ष्मदृष्टि देकर एक समयकी ग्रवस्था द्रव्यकी लेना, समुच्चयरूप ।। तिसी समय जीवकी ग्रवस्था इसप्रकार होती है जानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय ग्रजानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी । जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र; किसी समय ग्रजानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र । समय ग्रजानरूप गित ज्ञानकी, संक्लेशरूप गित चारित्रकी; उस समय निमित्त-दान दोनों ग्रशुद्ध । किसी समय ग्रजानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र; उस समय ग्रशुद्ध । तिसी समय जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र; उस समय ग्रद्ध ।त्त, ग्रुद्ध उपादान । किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र; उस समय ग्रुद्ध ।त्त, ग्रुद्ध उपादान । किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र; उस समय ग्रुद्ध ।त्त, ग्रुद्ध उपादान । — इस प्रकार जीवकी ग्रन्य-ग्रन्थ दशा सदाकाल ग्रनादिरूप है ।

उसका विवरण - जानरूप ज्ञानकी शुद्धता कही जाय, विशुद्धरूप चारित्रकी शुद्धता जाय; श्रज्ञानरूप ज्ञानकी श्रशुद्धता कही जाय, संक्लेशरूप चारित्रकी श्रशुद्धता जाय।

श्रव उसका विचार सुनो :-

मिथ्यात्व ग्रवस्थामें किसी समय जीवका ज्ञानगुण जानरूप होता है तब क्या ता है ? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुक्तसे न्यारे हैं, प्रत्यक्ष-ए।; मैं मरूँगा, ये यहाँ ही रहेंगे — ऐसा जानता है। ग्रथवा ये जायेंगे, मैं रहूँगा, किसी इनसे मेरा एक दिन वियोग है, ऐसा जानपना मिथ्याद्दिकों होता है सो तो गुद्धता जाय, परन्तु सम्यक्-गुद्धता नहीं, गिभत गुद्धता; जब वस्तुका स्वरूप जाने तब क्णुद्धता; वह ग्रन्थिभेदके विना नहीं होती; परन्तु गिभत गुद्धता सो भी ग्रकाम- रा है।

उसी जीवकी किसी समय ज्ञानगुए। श्रजांनरूप है गहलरूप, उससे केवल वंध इसीप्रकार मिथ्यात्व-श्रवस्थामें किसी समय चारित्रगुए। विगुद्धरूप है, इसिनये रेत्रावरए। कर्म मन्द है, उस मन्दतासे निजंरा है। किसी समय चारित्रगुए। नंक्लेशरूप इसिनये केवल तीव्रवंध है। इसप्रकार मिथ्या-श्रवस्थामें जिस समय जानरूप ज्ञान है, विगुद्धतारूप चारित्र है, उस समय बंध है। उसमें विशेष इतना कि श्रह्प निजंरा बहुत वंध

# उपादान-निमित्तको चिट्ठी

# [ कविवर पं० बनारसीदासजी लिखित ]

प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान क्या ? उसका विवरण - निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहजशक्ति।

उसका विवरण – एक द्रव्यार्थिक निमित्त-उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त-उपादान ।

उसका विवरण - द्रव्याधिक निमित्त-उपादान गुणभेदकल्पना, पर्यायाधिक निमित्त-उपादान परयोगकल्पना । उसकी चौभंगी ।

प्रथम ही गुर्गाभेदकल्पनाकी चौभंगीका विस्तार कहता हूँ। सो किसप्रकार? इसप्रकार, सुनो — जीवद्रव्य, उसके अनंतगुर्गा, सब गुर्गा असहाय स्वाधीन सदाकाल। उनमें दो गुर्गा प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौभंगीका विचार —

एकतो जीवका ज्ञानगुरा, दूसरा जीवका चारित्रगुरा। ये दोनों गुरा शुद्धरूप भाव जानने, ऋशुद्धरूप भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने। उसका विवररा — इन दोनोंकी गति न्यारी-न्यारी, शक्ति न्यारी-न्यारी, जाति न्यारी-न्यारी, सत्ता न्यारी-न्यारी।

उसका विवरण — ज्ञानगुणको तो ज्ञान-ग्रज्ञानरूप गति, स्व-पर प्रकाशक शक्ति, ज्ञानरूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेष इतना कि — ज्ञानरूप जातिका नाश नहीं है, मिथ्यात्वरूप जातिका नाश सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होने पर; — यह तो ज्ञानगुणका निर्णय हुग्रा।

श्रव चारित्रगुराका विवररा कहते हैं - संक्लेश विशुद्धरूप गति, थिरता-श्रस्थिरता शक्ति, मंद-तीवरूप जाति, द्रव्यप्रमारा सत्ता; परन्तु एक विशेष कि मन्दताकी स्थिति चौदहवें गुरास्थान पर्यन्त है, तीव्रताकी स्थिति पाँचवें गुरास्थान पर्यन्त है।

यह तो दोनोंका गुग्भेद न्यारा-न्यारा किया। ग्रव इनकी व्यवस्था – न ज्ञान चारित्रके ग्रावीन है, न चारित्र ज्ञानके ग्रावीन है; दोनों ग्रसहायरूप हैं। यह तो मर्यादावंध है।

जोर नहीं चलता; वहुत कलवल करे परन्तु कुछ वश नहीं चलता; उसीप्रकार विशुद्धताकी भी ऊर्ध्वता जाननी । इसलिये गिंभतशुद्धता कही है । वह गिंभतशुद्धता ग्रन्थिभेद होनेपर मोक्षमार्गको चली; ग्रपने स्वभावसे वर्द्धमानरूप हुई तब पूर्ण यथाख्यात प्रगट कहा गया । विशुद्धता कि जो ऊर्ध्वता वही उसकी शुद्धता ।

ग्रीर सुन, जहाँ मोक्षमार्ग साधा वहाँ कहा कि - "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रािरा मोक्षमार्गः" ग्रीर ऐसा भी कहा कि - "ज्ञानिक्याम्यां मोक्षः"।

उसका विचार — चतुर्थ गुएस्थानसे लेकर चौदहवें गुएस्थानपर्यत मोक्षमार्ग कहा; उसका विवरए — सम्यक्रिप ज्ञानधारा, विणुद्धरूप चारित्रधारा — दोनों धाराएँ मोक्ष-मार्गको चलीं, वहाँ ज्ञानसे ज्ञानकी णुद्धता, कियासे कियाकी णुद्धता है। यदि विणुद्धतामें णुद्धता है तो यथाख्यातरूप होती है। यदि विणुद्धतामें वह नहीं होती तो केवलीमें ज्ञानगुए। णुद्ध होता, किया ग्रणुद्ध रहती; परन्तु ऐसा तो नहीं है। उसमें णुद्धता थी उससे विणुद्धता हुई है।

यहाँ कोई कहे कि ज्ञानकी शुद्धतासे किया शुद्ध हुई सो ऐसा नहीं है। कोई गुगा किसी गुगाके सहारे नहीं है, सब ग्रसहायरूप हैं।

श्रीर भी सुन - यदि कियापद्धति सर्वथा श्रगुद्ध होती तो श्रगुद्धताकी इतनी गक्ति नहीं है कि मोक्षमार्गको चले, इसलिये विणुद्धतामें यथाख्यात का श्रंग है, इसलिये वह श्रंग कम-कमसे पूर्ण हुआ।

हे भाई प्रश्नवाले, तूने विणुद्धतामें णुद्धता मानी या नहीं ? यदि तूने वह मानी, तो कुछ ग्रीर कहनेका काम नहीं है; यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसीप्रकार परिएात हुग्रा है हम क्या करें ? यदि मानी तो शावाश !

यह द्रव्यायिककी चीभंगी पूर्ण हुई।

#### निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धरूप विचार :-

श्रव पर्यायाधिककी चौभंगी सुनो — एक तो वक्ता श्रज्ञानी, श्रोता भी श्रज्ञानी; वहाँ तो निमित्त भी श्रणुद्ध, उपादान भी श्रणुद्ध। दूसरा वक्ता श्रज्ञानी, श्रोता ज्ञानी; वहाँ निमित्त श्रणुद्ध श्रीर उपादान श्रुद्ध। तीसरा वक्ता ज्ञानी, श्रोता श्रज्ञानी; वहाँ निमित्त श्रुद्ध, श्रीर उपादान श्रणुद्ध। चौथा वक्ता ज्ञानी, श्रोता भी ज्ञानी; वहाँ तो निमित्त भी श्रुद्ध, उपादान भी श्रुद्ध।

यह पर्यायाधिककी चौभंगी सिद्ध की ।

इति निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धस्य विचार वचनिका।

इसलिये मिथ्यात्व-ग्रवस्थामें केवल बंध कहा; ग्रल्पकी ग्रपेक्षा । जैसे किसी पुरुषको नफा थोड़ा टोटा बहुत, उस पुरुषको टोटावाला ही कहा जाय । परन्तु बंध-निर्जराके विना जीव किसी ग्रवस्थामें नहीं है । हण्टांत यह कि — विशुद्धतासे निर्जरा न होती तो एकेन्द्रिय जीव निगोद ग्रवस्थासे व्यवहारराशिमें किसके बल ग्राता, वहाँ तो ज्ञानगुण ग्रजानरूप गहलरूप है — ग्रबुद्धरूप है, इसलिये ज्ञानगुणका तो बल नहीं है । विशुद्धरूप चारित्रके बलसे जीव व्यवहार राशिमें चढ़ता है, जीवद्रव्यमें कषायकी मन्दता होती है उससे निर्जरा होती है । उसी मन्दताके प्रमाणमें शुद्धता जानना ।

ग्रव ग्रौर भी विस्तार सुनो :-

जानपना ज्ञानका और विशुद्धता चारित्रकी दोनों मोक्षमार्गानुसारी हैं, इसलिये दोनोंमें विशुद्धता मानना; परन्तु विशेष इतना कि गिंभतशुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। इन दोनों गुर्णोंकी गिंभतशुद्धता जबतक ग्रन्थिभेद न हो तबतक मोक्षमार्ग नहीं साधती; परन्तु उर्ध्वताको करे, ग्रवश्य करे ही। इन दोनों गुर्णोंकी गिंभतशुद्धता जब ग्रन्थिभेद होता है तब इन दोनोंकी शिखा फूटती है, तब दोनों गुर्ण धाराप्रवाहरूपसे मोक्षमार्गको चलते हैं; ज्ञानगुर्णकी शुद्धतासे ज्ञानगुर्ण निर्मल होता है, चारित्रगुर्णकी शुद्धतासे चारित्र-गुर्ण निर्मल होता है। वह केवलज्ञानका ग्रंकुर, वह यथाख्यातचारित्रका ग्रंकुर।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि तुमने कहा कि ज्ञानका जानपना ग्रौर चारित्रकी विशुद्धता — दोनोंसे निर्जरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे निर्जरा, यह हमने माना; चारित्रकी विशुद्धतासे निर्जरा कैसे ? यह हम नहीं समभे ।

उसका समाधान: - सुन भैया ! विशुद्धता स्थिरतारूप परिगामसे कहते हैं; वह स्थिरता यथाख्यातका त्रंश है; इसलिये विशुद्धतामें शुद्धता त्रायी ।

वह प्रश्नकार बोला - तुमने विशुद्धतासे निर्जरा कही। हम कहते हैं कि विशुद्धतासे निर्जरा नहीं है, शुभवन्ध है।

उसका समाधान: — सुन भैया ! यह तो तू सच्चा; विशुद्धतासे शुभवन्ध, संक्ले-शतासे अशुभवन्ध, यह तो हमने भी माना, परन्तु और भेद इसमें हैं सो सुन — अशुभपद्धति अधोगितका परिएामन है, शुभपद्धित ऊर्ध्वगितिका परिएामन है; इसिलये अधोरूप संसार और ऊर्ध्वरूप मोक्षस्थान पकड़ (स्वीकार कर), शुद्धता उसमें आयी मान, मान, इसमें धोखा नहीं है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मार्ग है, परन्तु ग्रन्थिभेद विना शुद्धताका जोर नहीं चलता है न?

जैसे - कोई पुरुष नदीमें डुवकी मारे, फिर जव उछले तव दैवयोगसे उस पुरुषके ऊपर नौका ग्रा जाये तो यद्यपि वह तैराक पुरुष है तथापि किस भाँति निकले ? उसका



# प्रस्तुत ग्रंथका मूल्य कम करनेकेलिये प्राप्त सहायता :-

दातारों की सूची

इन्दौर दिगम्बर जैन मुमुक्ष भाई ४०१-०० श्री तेज करण धन्ना लाल टोंगिया इन्दौर ११५१-०० योग १५५२-००

